### BENARES SANSKRIT SERIES;

COLLECTION OF SANSKRIT WORKS

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE,

UNDER THE SUPERINTENDENCE OF

R. T. H. GRIFFITH, M. A., C. I. E.

AND

G. THIBAUT, PH. D.

No. 51.

### (बृहत्) वैयाकरणभूषणं

सर्वतन्तस्वतन्तश्रीमत्कौण्डमद्विरचितम् ॥

(BRIHAT) VAIYÂKARANA BHÛSHANA,

A Treatise on Sanskrit Grammar,

BY PANDIT KAUNDA BHATTA.

EDITED BY

PANDIT RAMA KRISHNA SASTRI,

Alias TATYA SASTRI PATAVARDHANA,

PROFESSOR, GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE, BENARES.

FASCICULUS 1.

BENARES.

PUBLISHED BY THE PROPRIETORS Messrs. BRAJ B. DAS & Co.

AND SOLD BY H. D. GUPTA.

SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK DEPÔT.

PRINTED AT THE RAJ RAJESHWARI PRESS & THE TARA PRINTING WORKS, BENARES.

1899.

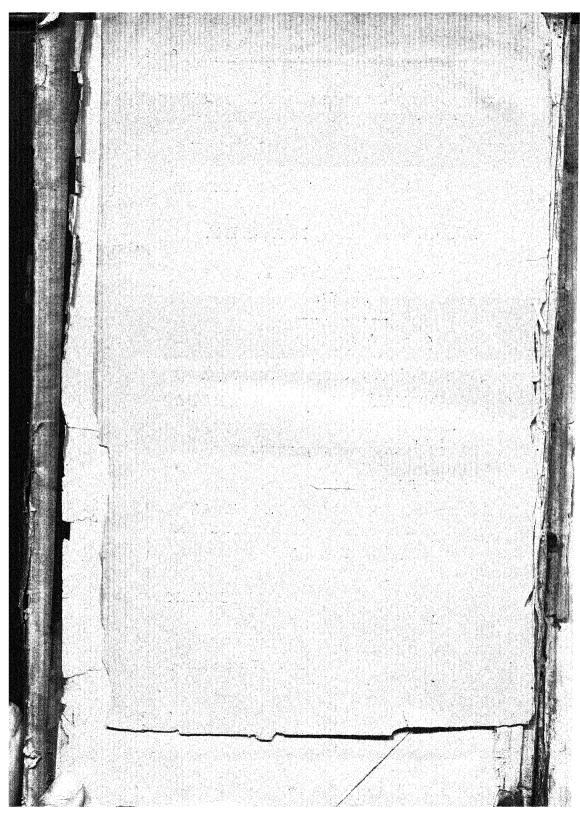

#### BENARES SANSKRIT SERIES;

A

COLLECTION OF SANSKRIT WORKS

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE,

UNDER THE SUPERINTENDENCE OF

R. T. H. GRIFFITH, M. A., C. I. E.

AND

G. THIBAUT, Ph. D. Nos. 51, 52, 53 & 54.

(बृहत्) वैयाकरणभूषणं पदार्थदीपिका च सहितम

सर्वतन्तस्वतन्त्रश्रीमत्कौण्डभद्दविरचितम् ॥ (BRIHAT) VAIYÂKARANA BHÚSHANA,

A Treatise on Sanskrit Grammar, BY PANDIT KAUNDA BHATTA:

ALSO PADÀRTHA DÌPIKÀ BY THE SAME AUTHOR.
EDITED BY

PANDIT RÁMA KRISHNA SÁSTRÍ,

Alias TATYA SASTRI PATAVARDHANA,
PROFESSOR, GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE, BENARES.

#### BENARES.

PUBLISHED BY THE PROPRIETORS Messrs. BRAJ B. DAS & Co.
AND SOLD BY H. D. GUPTA,

SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK DEPÔT.

PRINTED AT THE RAPRAJESHWARI PRESS & THE TARA PRINTING WORKS, BENARES.

1900.

REGISTERED ACCORDING TO ACT XXV. OF 1867.

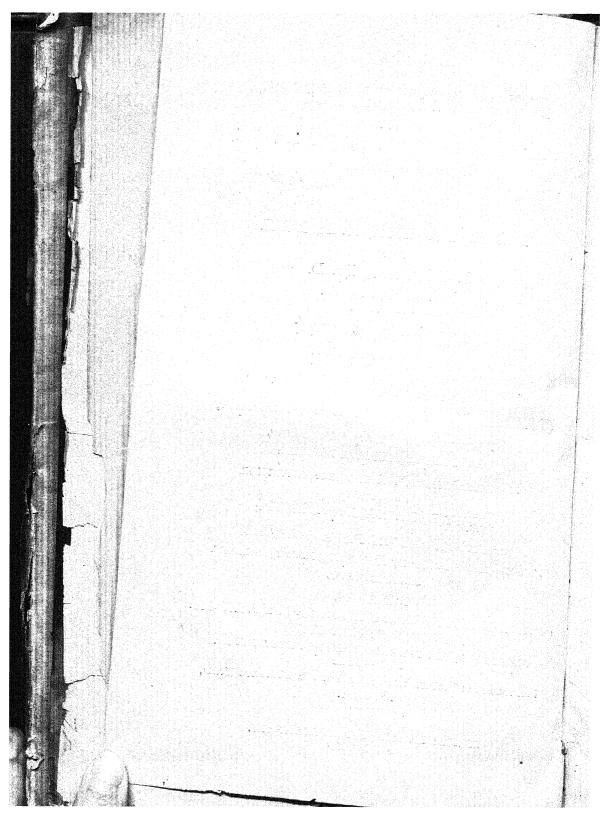

#### ॥ श्रीः ॥

# भूमिका।

अधितेषु दिवसेषु सत्स्विप परमप्राचीनेषु भाष्यकैयटाद्या-करग्रन्थेष्ववीचीनेषु शब्देन्दुशेखरशब्दरत्नमनोरमादिषु विवि-धवादग्रन्थेष्वितिवस्तृतेष्विख्वेयाकरणसिद्धान्तमितपादकेषु त-जिजज्ञासूनां पुरुषायुषेणाप्यशेषतस्तज्ज्ञानासम्भवादनायासत-स्तत्मितिपत्तये स्वापितृव्येण श्रीभद्दोजिदीक्षितेन विनिर्मित-कारिकाया व्याख्यानिषेषण वैयाकरणभूषणं नाम निवन्धं निवबन्ध श्रीकोण्डभद्दाभिधमहासुधीः।

स चायं निबन्धो वैयाकरणप्राचीनमतसिद्धान्तानापुपपादकतया तार्किकमीमांसकादिबहुतरदुस्तर्काणां निरासकतया च विद्वज्जनानां महोपकारमापादयन्नपि केवलं पुस्तकालाभेन पठनपाठनादिव्यवहारागोचरीभूतो ऽभूत्सांप्रतिकानामध्येष्टुणामध्यापकानां च । ते चाद्यावधि केवलमलपधियां सुबोधायतद्ग्रन्थकृता
निर्मितं वैयाकरणभूषणसारनामकमेतत्पुस्तकस्थितालपविषयविभूषितमेव व्यवहारविषयीभूतं व्यतन्वन् । तदेवं विद्यावतामनलपमपकारमपाकुर्वता हरिदासोति यथार्थनामश्रेष्ठिमद्वितीयेन झजभूषणदासनाम्ना श्रेष्ठिवरेण वाराणसेयसंस्कृतसेरिजाख्यस्वीयपुस्तकावल्यामेतत्पचिकाश्रयिषुणा वारंवारं प्रोक्तचरपुस्तकसुद्रणाय समभ्यार्थतो ऽहं शेषोपाख्यप्राचीनतरवैयाकरणमन्दिरान्महामहोपाध्यायभारद्वाजदामोदरशास्त्रिमित्रवरमन्दिराचानीतैतत्पुस्तकद्वयसहायेन परमपरिश्रमेण चैतत्संशोध्यामुद्रयम् ।

परितुष्यन्तु च तदेनद्विमाचीनवैयाकरणासिद्धान्तमतिधान्तान्य । नालभ्यलाभेन पठनपाठनादिप्रचारगोचरीकुर्वन्तो ऽपिश्चना मामकीनं सीसकाक्षरयोजनजिन्चाशुद्धिगणमगणयन्तो ऽगण्यगुण-गणमण्डिताः सर्वे पण्डिताः । प्रसीदतु चानेनादिप्रवर्तको व्याकरणादिविविधविद्याया भगवान् श्रीविश्वनाथो ऽस्मानिति मुद्दु-र्मुष्ठ्यस्ये

मार्गे वादि ६ रवी सं० १९५६

काशीस्थराजकीयसंस्कृत-पाठशालाध्यापकः पटव-धनोपनामको रामकृष्णशास्त्री ।



# भूमिका।

सन्त्यनेके तर्कशास्त्रेषु चिन्तामणिगादाधरीमायुरीजागदीशी-सिद्धान्तमुक्तावलीपमृतय उत्तमाधिकारिणां तर्कसंग्रहपभृतयो मन्दाधिकारिणामुपकाराय बहुतरास्तत्तत्तार्किकैनिर्मिता निब-न्धास्तथापि मध्यमाधिकारिकल्पानामल्पधियामध्येतृणां सुवोधाय विविधमतान्तरीयविषयविभूषितस्तर्कशास्त्रीयबहुविधपदार्थोपपा-दको न कोप्यद्याविष केश्रिक्तिर्मितो निबन्ध इत्यालोच्य तथा-विधविद्यार्थिनामुपयोगाय श्रीकोण्डभद्दाविदुषा तर्कदीपिका नाम सुमबन्धो निबन्धो ऽयं निरमायि । अयं च निबन्धकारो महा-महोपाध्यायभद्दोजिदीक्षितभूानुष्युत्र इति "भद्दोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये'' इत्येतत्कृतवैयाकरणभूषणस्थलेखतो सुच्यक्त एव प्रसिद्धतरतत्काळनिर्णयेनैतत्काळ-**ऽवगत्या** निर्णयोपि । एतत्पुस्तकमतीवालभ्यं केवलं काशीस्थराजकीय-संस्क्रतपाठशालास्थपुस्तकागारात्पुरातनमेकमन्ते कीटादिभक्षि-तकातिपयाक्षरकमशुद्धमासाच श्रेष्टिवरहरिदासमहोदयार्यानिचा-र्थपार्थनया परमपरिश्रमेण च परिशोध्य निस्सार्य च सुबह्ति स्विताति संयोज्य च सुविचारेण तत्रतत्रोपयुक्तान्यक्षरा-णि वाराणसेयसंस्कृतसेरिजाख्यपुस्तकावल्यां विद्यारसिकाना-

मुपकारायेककर्तृक=त्वाद्वैयाकरणभूषणेन सहैव चैकस्मिन पुटके संमुद्रये । संप्रार्थये च सर्वान्तः प्रेरकं परमेश्वरं विश्वनाथं सदा पठनपाठनादिपचारेण मामकीनं संशोधनादिकं मुद्रणायासं वि-द्वज्जनः सफल्यतादिति ।

माघ वादि १३ सोमे सं० १९५६ काशीस्थराजकीयसंस्कृत-पाटशालाध्यापकः पट-वर्धनोपनामको रामकृष्णशास्त्री ।





श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम् ।

रफोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते ॥ १ ॥

अशेषफलदातारं भवाव्धितरणे तिरम् ।
शेषाशेषार्थलामार्थं मार्थये शेषमूषणम् ॥ २ ॥

वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरीनिर्ति सदा मुदा ।

भट्टोजिदीक्षितमहं पितृच्यं नौमि सिद्धये ॥ ३ ॥

पाणिन्यादिमुनीन्प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभद्दाभिधम्

दैतध्वान्तिनवारणादिफलिकां पुम्भाववाग्देवताम् ॥

हुण्डि गौतमजैमिनीयवचनच्याख्यात्वभिर्दृषितान्
सिद्धान्तानुपपत्तिभिः मकटये तेषां वचो दूषयेय ॥ ४ ॥

नत्वा गणेशपादाञ्जं गुरूनथ सरस्वतीम् ।

श्रीकोण्डभद्दः कुर्वेहं वैयाकरणभूषणम् ॥ ६ ॥

मारिष्सितप्रतिवन्धकच्यहोपश्रमनाय विरचितं श्रीपतञ्जलिस्मरणरूपं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निवन्नन् चिकीिषतं प्रतिजानीते ॥

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः । तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते ॥ १ ॥ देवतान्तर त्यक्तवा फणिन एव स्मरणं तु तस्य प्रकृतशास्त्र-निर्मात्रभ्यहितत्वेनेष्टतमत्वादित्याहुः । उद्धृत इत्यत्रास्माभि- रिति शेषः। भाष्याव्येः शब्दकौस्तुभ उद्धृत इत्युक्तानं च त-त्रत्यकथनस्याधुनिककत्पितत्वेन पाणिनीयानापश्रद्धेयत्वव्युदा-साय । तस्याश्रद्धेयत्वे च तन्मूळकत्बादेतस्याप्यश्रास्य स्पादिति भावः । तत्र निर्णीत इत्याद्यपादानं चैत्री पिक-जिज्ञासुभिरस्मत्कृताच्छब्दकौस्तुभादवधेयमिति ध्वनीयतुम् ॥

अत्रभवद्भिभाष्यकारादिभिः सप्तमाणम्रपपादितान् श्री-भर्तदृहिरगुरुचरणप्रभृतिभिरतितरां विश्वदीकृतानिप वैयाकरणा-भिषतपदार्थान् विकल्पग्रस्तिचत्त्वाम सम्यगिषगन्तुमीशते दू-षयन्ति चातस्तानेव निपुणतरमुपपादयन्नाह ॥

### फलन्यापारयोद्धीतुराश्रये तु तिङःस्मृताः । फले प्रधानं न्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्॥२॥

तत्रापि प्रायशो वाक्यस्य सुष्तिङन्तसपुदायत्वात् सुवनतानां च प्रायः कियाविशेषणत्वाद्धातोश्च कियावाचकत्वेन
पुरस्फूर्तिकत्वादिच्छावशाद्वा प्रथमतो धार्त्वर्थनिरूपप्रमिति
बोध्यम् । धातुः स्पृत इत्यन्वयः । वाचकत्वेनेति शेषः ।
फळं विक्छित्त्यादि तत्तद्वर्पण वाच्यम् । तद्वाचकतापि तत्तद्वर्पण । फळविशिष्ट्व्यापारे एकशक्तौ चैकदेशत्वात्फळस्य
तत्र पदार्थान्तरान्वयो न स्यादित्यादि वक्ष्यते । फळव्यापारयोः साध्यसाधनभावस्तु संसर्गः । अतो जनकत्वांशे शक्ति
विनापि फळजनकत्वं व्यापारे सुळभम् । एकपदोपस्थाप्ययोरपि कृतिष्टसाधनत्वयोः कृतिवर्त्तमानत्वयोर्वा यथा परेषामनवयस्तयास्माकमपीति न कश्चिद्दोषः। अय कोयं व्यापारः । न
तावत्फळपयोजककिया । आत्माश्रयात् । कियात्वस्यैव
तत्त्वात् । दण्डादिव्यापारस्यापि धात्वर्थत्वापत्तेश्च । न चे-

ष्टापत्तिः । धातृपात्तव्यापाराश्रयत्वेन दण्डादेः कर्नृत्वापतेः । तथा च दण्डेन देवदत्तः पचतीत्यादौ प्रथमापत्तेः । न चेय-मनभिहिते करणे एव हतीयेति वाच्यम्। दण्डादेः कर्तृत्वे क-रणत्वस्यैवासम्भवात् । आकडारादेकासंब्रेति नियमनात् । अन्यथा दण्डेन दण्डः करोतीत्यपि स्यात् । न चा तसानमा-त्मना वेत्सि सजस्यात्मानमात्मना । आत्मानमात्मना हंसी''-•यादिवदिष्टापत्तिः। औपाधिकभेदमादायैवात्र कर्तृत्वकमेत्वाद्यप्त-पादनस्य कर्मवत्कर्मणातुल्यिक्रय इति सूत्रे भाष्ये कुतत्वात् । न चागत्या निरवकाशा करणसंज्ञा कर्तृसंज्ञां बाधिष्यतइति वा-च्यम् । गतेर्वेक्ष्यमाणत्वात् । नापि यदनन्तरमञ्यवधानेन फलोत्पादः सा किया । यथौदनं पचतीत्यत्र विक्केदनस् । अधिश्रयणादीनां तज्जनकतया क्रियात्वमौपचारिकम् । उक्तं च । अनन्तरं फळं यस्याः करपते तां कियां विदुः । प्रधा-नभूनां तादथ्योदन्यासां तु तदाख्ययेति वाच्यम् । सम्भव-ति मुख्यत्वे गौणताया अन्याय्यत्वात्, काष्टादिक्रियाया अ-प्यव्यवहितपूर्ववर्तित्वेनोक्तदोषाच । आरब्धेपि पाके कियाया भावित्वात्पक्ष्यतीति प्रयोगापत्तेश्च । अथ पचतीत्यनुगतव्य-वहारादिस्तं पवित्रं जातिः सैव किया । न च कियायाः सा-ध्यत्वं न स्यात् । नास्त्येव । किं तु तदाश्रयाणामेव सा-ध्यत्वम् । उक्तं च । जातिमन्ये ऋियामाहुरनेकव्यक्तिवर्ति-नीम् । असाध्या व्यक्तिरूपेण सा साध्येवीपलक्ष्यतइति चे-म । दण्डादिव्यापारस्यापि फलानुकूलत्वनोक्तदोषात्। तत्र जातिर्नास्तीति चे, चाई दण्डः पचतीत्यपि न स्यात् । एतेन चरमव्यापारवार्तेनी जातिः कियेति निरस्तम् । तस्मात् त-द्वार्तीरूपमेव कियात्वमिति चेश । भावनाभिधः साध्यत्वेना-

भिधीयमानो व्यापारविश्वेषः क्रिया । उक्तं च वाक्यपदीये। यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते । आश्रितऋमरूप-त्वात्सा क्रियेत्वभिधीयते इति । वश्यति ग्रन्थकारोपि । व्या-पारो भावना सैवोत्पादना सैव च कियेति । न च साध्य-त्वेनाभिधाने मानाभावः । पचति पाकः करोति क्रुतिरित्या-दौ धात्वर्थावगमाविश्वेषेपि ऋियान्तराकाङ्क्षानाकाङ्क्षयोर्दश्चन-स्यैव मानत्वात् । तथा च क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छे-दकं रूपं साध्यत्वन्तदेवासत्त्वभूतत्वम्भावनायाः प्रत्ययार्थता-वादेपि पचति पाकभावनेत्यादौ तथादर्शननास्यास्तथात्वाव-इयकत्वात् । अत एव वश्यति 'साध्यत्वेन क्रियातत्रे 'त्यादि । व्युत्पाद्यिष्यते चैतदुवरिष्टात् । स च व्यापार आत्मनिष्टः प्रय-त्नः ग्ररीरादीनां च फूत्कारादिः, तद्वत्येव पचतीति व्यवहा-रात्। अथैवपापि सर्वेतत्साधारणधर्मस्याभावाच्छक्यतावच्छेदका-भावे कथं स अवयः । न च तत्त्वेभवावच्छेदकम् । नानार्थत्वा-पत्तेः नानाशकत्यापत्तेत्रच । ननु शक्यतावच्छेदकतयैवानुगत-स्य तस्य सिद्धिः । यथा कारणतावच्छेदकत्वादिना, अत एव जलग्रब्दशक्यतावच्छेदकतया जलत्वसिद्धिरिति लीला-वत्युपाये उक्तम् । द्रव्यानुगतबुद्धचा द्रव्यत्वस्य गुणपदशक्यताः वच्छेदकतया गुणत्वस्य च सिद्धिरित्यपरे । तच जातिरुपा-धिर्नेत्यन्यदेतिदिति चेन । येन रूपेण बोधस्तस्यैव ज्ञाक्यता-वच्छेदकत्वात् । कल्प्यमानधर्मपुरस्कारेण च न शाब्दबोधः । न च कारणतावच्छेदकत्वादिनापि जातिन सिध्येत्। येन रूपेण कारणताबोधस्तस्यैव कारणतावच्छेदकत्वौचित्यादिति वाच्य-म् । करप्यमानलघुरूपेण कारणत्वे सम्भवति गुरुरूपेण तद-स्वीकारेण तत्र क्षत्यभावात् । अत्र च सिद्धरूपेण बोधस्या-

नुभवसिद्धत्वात्तथाकार्यकारणभावावश्यकत्वे कल्प्यमानधर्मेणा-पि कंथिकारणभावान्तरकरुपने गौरविषति न तत्करुपनं युक्त-म् । अन्यथा , सैन्यवादिपदवाच्यतावच्छेदकत्वेनाप्यश्वादि-वृत्तिधर्मान्तरकल्पनापत्तेः । अश्वत्वादिनैव मतीतेस्तत्कल्प-ना न युज्यतइति चेत्, समैवात्रापि फूत्कारत्वयत्नत्वादिनैव प्रतीतिरिति दिक् । इदं च तार्किकरीतिमनुरुध्य । वस्तुतः कारणतावच्छेदकत्वादिनापि न जातिसिद्धिरिति व्यापारी भा-वनेति कारिकायां वक्ष्यते इति कथमेतदिति चेन्न । तत्तद्रूपे-भैव तस्य शक्यत्वात् । अत एव पचतीत्यादौ फूत्त्कारत्वाघः-सन्तापनत्वयत्नत्वादिभिर्वोधः सर्वसिद्धः सङ्गच्छते । न च नानार्थता । बुद्धिस्थत्वादेः शक्यतावच्छेदकानां तदादावि-वानुगमकस्य सत्वात् । उक्तं च हरिणा । गुणभूतैरवयैनः समूहः ऋपजन्मनाम् । बुद्धचा प्रकाल्पिताऽभेदः क्रियेति व्य-पदिश्यते, इति । ऋगजन्मनामेषां व्यापाराणां समूह एक-त्वबुद्धचा संकलनात्मिकया प्रकल्पितो ऽभेदो यस्य स च स-मूहः स्वभावतो गुणभूतैरवयवैर्युक्त इत्यर्थः । एवं च सर्वेषां कारकाणां व्यापारा वाच्याः । यो यदा यस्य बुद्धिस्थस्तदा सोभिधीयते तदैव तदाश्रयः कत्ती । अत एव काष्टं पचित स्थाली पचतीति सङ्गच्छते । एवं च काष्टेन पचतीत्यपि ना-जुपपन्नम् । तदा तद्वचापारस्य धात्वर्थत्वाविवक्षणात् । एतेन काष्ट्रित्रयाया वाच्यत्वे तृतीया न स्यात् । अवाच्यत्वे प्रथमा न स्यादित्यादिकमपास्तमिति न कश्चिद्दोष इति ध्येयम् । ए-तस्य घातुवाच्यत्वे मानं तु वक्ष्यते । अयं प्रत्ययवाच्य एवे-ति मीमांसकाः । अयं न वाच्यः किं त्वेतद्विशेषः कृतिरिति नैयायिकाः । सत्रापि वक्ष्यते । आख्यातस्य न कर्त्ता वाः

च्याः । कृतिमतो व्यापारवतो वा कर्तृत्वेन तच्छक्तावनन्त-कुत्यादौ शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवादिति नैयायिकाद्यक्तं दू-षणगर्मन्मताज्ञानादिति ध्वनयन्नेत्र स्वमतमाह । आश्रये त्वि-ति । आश्रये. फलाश्रये व्यापाराश्रये च । फलव्यापारयोधी-तुलभ्यत्वादाश्रयमात्रमर्थः । अनन्यलभ्यस्य शबदार्थत्वात् । तथा चाश्रयत्वेमव शक्यतावच्छेरकमतो नोक्तदोषावकाश इति भावः । अत एव कृतिविशिष्टकर्तृवाचितृचः कृतिवाचककु-धातुयोगे कर्तेत्यत्राश्रयपरत्वमिति नैयायिकाः । एवं कृत्प्र-त्ययस्थळे भावनांशस्याक्षेपळभ्यत्वादाश्रयमात्रमर्थे इति मीमांस-का पन्यन्ते । अथाश्रय आख्यातार्थ इत्यत्र मानाभावः । तः त्मतीतिक्चाक्षेपाछक्षणया वोषपद्यते । प्रथमान्तपदेन तदुष-स्थितिसत्वादेवदत्तः पाकानुकूलकृतिमान् एकदेवदत्ताश्रयको वर्त्तमानो व्यापार इति बोधोपपत्तात्रन्यलभ्यत्वेन शक्तिकल्प-चेत्। अत्र वदन्ति । कत्रीदेरवाच्यत्वे चाऽयोगाचेति युष्पदि समानाधिकरणे मध्यम इति पुरुषच्यवस्था न स्यात् । कर्नुरवाच्यत्वेन सामानाधिकरण्याभावात् । देवदत्तः पच-तीत्यादौ कर्त्तीर तृतीया पच्यते तण्डुल इत्यादौ द्वितीया च स्यात् । कर्ताद्यनभिधानेन तयोर्दुर्वारत्वात् । ननु तन्निष्ठ-संख्याभिधानात्तदाभिधानम्, एवं युष्मदस्तिङ्गपात्तसंख्यान्वयि-वाचकत्वं सामानाधिकरण्यमपीति चेन्न । तिङ्वाच्यसंख्या-याः कुत्रान्वय इत्यनिश्चयात् । तथा च कर्तृपत्ययेपि संख्या-या उभयत्रान्वये उपभोरप्यभिधेयत्वं स्यात् । न च कत्रैक-त्वेनैव संख्याभिषीयतइति ,शङ्क्यम् । तथा शक्करबोधना-त् । विशेषणतया कर्चुर्वाच्यत्वसिद्धेश्च शक्यतावच्छेदकोषि गौरवाचोति। किं च कृत्तद्धितसमासैः संख्यानभिधानात्त्रत्रेव क-

र्चुरनभिधाने देवदत्तः पाचकः इत्यादौ तृतीयाद्यापेतेः । वस्तुत-स्तिङ्स्थले कर्चरवाच्यत्वे पचमान इत्यादौ कृत्यपि तन्न स्यात्। युक्तेस्तुल्यत्वात् । स्रकारस्य वाचकस्योभयत्रैकत्वात् । आदे-शानां वाचकत्वे हरेव विष्णोव राममित्यादौ सर्वे सर्वेपदादे**ता** इति न्यायेन वाक्यपदस्फोटयोः सिद्धचापत्तेः, अपसिद्धान्ताः च । न च कृति कर्त्तुरवाच्यत्वे इष्टापत्तिः । समानाधिकरण-मातिपदिकार्थयोरभेदान्वयन्युत्पत्तिभङ्गापत्तेः । जञ्जभ्यमानाः धिकरणोच्छेदप्रसङ्गाच । शानचा कर्चुरुक्तत्वाच्छक्त्या पुरुषा-र्थत्विमिति सिद्धान्तस्यैव सम्भवात् । तस्मादवद्यं कर्तृकर्भ-णोवीच्यत्वमुपेयमिति । अत्र नैयायिकाः, कर्तृसंख्याभिधाः नादेव तदभिधानं वाच्यम् । न च तदन्वयनियमे मानाभा-यः । भावनान्वयिन्येव तदन्वयात् । संख्याभावनयोः स-मानपदोपात्तत्वेनैकान्वयित्वस्योचितत्वात् । भावनायाद्ये-तराविशेषणीभूतप्रथमान्तपदोपस्थाप्यएवान्वयः । तथेवाकाङ्-क्षितत्वात् । एवं कृदादावि कत्रीय्यभिधानादेवाभिधानव्यव-स्था, अन्यतरानभिधाने तृतीयेति सूत्रार्थः । तस्मान्नोक्तानु-पपत्तिः । कुत्पत्ययस्थले च कर्तुरवाच्यत्वे अभिधानव्यवस्था-नापत्तेः । न च क्रत्यभिधानादभिधानम् । कर्मप्रत्ययस्थकेः प्यापत्तेः मित्रापक्रीगतं पुरमिति छिङ्गीवेशेषेण सामानाधिकर्-ण्यानायत्तेवी तत्र वाच्यतास्वीकारः समानाधिकरणस्यैव वि-शेषणस्य समानलिङ्गत्वात् । अन्यथा राज्ञः स्त्री इत्यादाविष प्रसङ्गात् । एवमारूयातार्थस्य प्रथमान्तार्थे एवान्वयव्युत्वत्तेः। पका तृष्यतीत्यत्र पाकानुक्छा कृतिस्तृष्यतीति बोधः स्यात्तथा चानन्ययः । अतः कृति कर्त्तीवश्यं वाच्यः । लकारस्येकस्य वाचकत्वेषि शानजादौ कर्चरि लक्षणा न शक्तिः, येनानकर्थता

स्यात्। तृजादेः परं शक्तिरिति न दोषः। आदेशानां वाचकः त्वेषि न दोषः । हर्नेत्यादौ च मत्येकं पदानामन्यूनशक्तिः कानां तत्तदर्थीपस्थापनद्वारा वाक्यार्थवोधकत्वसम्भवात्र वा-वयस्फोटादिः । अत्र त्वनुषपत्त्या कर्तर्येव शक्तिरित्याहुः। भावनान्विधिनि संख्यान्वय इत्यसङ्गतम् । न पचतीत्यत्र भाः वनानन्वयिन्येव कर्त्तारे तदन्वयेन व्यभिचारात् । संख्या-याः प्रत्ययार्थत्वाद्भावनायाञ्च धात्वर्थत्वस्य वश्यमाणत्वात्स-मानपदोपात्तत्वस्याभावाच । विशेष्यतयाख्यातजन्यसंख्या-बोधं प्रति तेनैव सम्बन्धेन भावनापकारकवे। यसामग्रीत्वेन हे-तुत्वपर्यवसानेन गौरवाच । समानपदोपस्थितान्वयित्वमपेक्ष्य समानपदोपात्तत्वस्यैव लाघवेन संख्यान्वयनियामकत्वौचित्या-ष । भावनान्वयानियामकस्यैव तद्धेतोरिति न्यायेन संख्या-न्त्रयंनियामकत्वौचित्याच्च । भावनान्वियनि संख्यान्वय इ-तिवत्संख्यान्वयिन्येव भावनान्वय इत्यस्यापि सुवचत्वाच्च । तस्मात् मथमान्तपदोपस्थाप्यएव संख्यान्वयः, मथमान्तपदोप-स्थाप्यत्वमेव नियामकम् । किञ्चैवं सति विशेष्यतासम्बन्धे-नाख्याताथसंख्याप्रकारकवोधं प्रति इतराविशेषणप्रथमान्तपद-जन्योपस्थितिर्विषयतया कारणामिति लघुभूतः कार्यकारणभा-बः फालितः । 'नारायण इव नरो हन्ति ' 'चन्द्र इव मुखं ह-इयते' इत्यत्र नारायणे चन्द्रे च संख्यान्वयवारणायेतराविशेष-णोति । चैत्रेण सुप्यतइत्यत्र चैत्रनिष्ठस्त्राप इति बोधाद्विशेष्ये स्वापे तद्वारणाय मथमान्तेति । वस्तुतस्तु तवापि कुत्र कर्त्ता कुत्र कर्पेत्यत्र नियामकाभावाच्छवादिकं द्योतकं बाच्यम्, तथा च ममापि कुल संख्यान्वय इत्यत्रापि तदेव द्यो-तकमिति न काष्यनुपपात्तः । एवं क्रदादिसाधारण्याय मुख्य-

भाक्तसाधारणकुत्यनभिधानात्कर्तुरनभिधानामिति व्यवस्था भाश्रयणीया। कर्ममत्यये च फलमेवार्थः क्रतेस्तृतीयया लाभात्। एवं च फलानभिधानमेव कर्मीनभिधानम्। यद्यप्येवं कृत्मत्यये प्रागुक्तरीत्या उनभिधानव्यवस्था कर्तृवाच्यत्वसाधिका न भ-वति। तथापि देवदत्तः पाचक इत्यादिसामानाधिकरण्यानुप-पच्लाद्येव तत्साधकं द्रष्टव्यम्। शेषं प्राग्वदेवेति पुनस्तन्न-वीनाः।।

अत्रोच्यते ॥ विशेष्यतासम्बन्धेनाख्यातार्थसंख्यामकारक-बोधं प्रत्याख्यातजन्याश्रयोपस्थितेईतुत्वं लाघवादिति कर्न्हक-र्भणोस्तिङ्गाच्यत्वमावश्यकम् । न तु त्वदुक्तरीत्या प्रथमान्त-पदजन्यज्ञानं तथा । एताहज्ञाकांक्षायाः पद्द्वयवटितस्वेन गुरुत्वात् । इतराविशेषणत्वघटितत्वेन सुतरां गौरवाच्च । न चारुयातस्य भावनामात्रवाचकत्त्रग्रहवतस्तादशबोधानुरोधेनो-क्तकार्यकारणभावस्तवाष्यावश्यक इनि वाच्यम् । एवं हि य-त्नस्य धातुत्राच्यत्वग्रहवतः पाकानुकुछद्वतिमानिति बोधानुरोधेन धात्वर्थप्रकारकशाब्दवोधे प्रथमान्तपदजनयोपस्थितिईतुरित्यस्या-वश्यकत्वेन रथो गच्छति जानाति करोतीत्यादौ धात्वर्थस्य साक्षाद्रथादौ भानसंभवेनारूयातस्याश्रयत्वलक्षणाभ्युपगमानाः पत्तेः । रथेन ग्रामो गम्यते इत्यादौ धात्वर्थफॐस्यैव साक्षा-त्कर्भणि भानसंभवात्कर्भाख्यातानां फलवाचकत्वाभ्युपगमवैयः थ्यीपत्तेश्च । विवेचियष्यते चैतदुपरिष्टात् । न च तत्तद्भुचत्यः त्तिग्रहशालिपुरुषशाब्दबोधानुरोधेनोदाहृतकार्यकारणभावद्वयम-प्यावश्यकं परं तु आख्यातस्य कत्तीरि शक्तावनन्तवृत्त्यादावव-च्छेदकत्वापत्तावतिगौरवं परमतिरिच्यतइति वाच्यम् । भाः बनाश्रयत्वस्यैवाखण्डशक्तिरूपस्यावच्छेदकनायाः धागुक्तत्वे-

नैतद्गौरवस्य स्ववासनामात्रकल्पितत्वादिति । अपि चैवं कृता-मापि कर्तृवाचकत्वं न स्यात् । गौरबस्य साम्यात् । अथ चैत्रो गन्तेत्यत्नाभेद्।न्त्रयाद्वद्यं कत्ती वाच्यस्तत्राभ्युपगन्तव्यः। न च चैत्रो गच्छतीतिवद्गन्तेत्वताप्याश्रयतया कृतेश्चैत्रान्वयाद्धे-त्वसिद्धिः। समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयञ्युत्पत्तेः। भेदान्वयद्योषे एकपदोत्तराविभक्तिविरुद्धाविभक्तिमस्पद्जन्योप-स्थिते हेंतुत्वाच्च । चैत्रो गन्तेतिवचैत्रे गन्तेत्यापत्तेइचेति चेत्र, अत्रोस्यते । घटो न राज्ञः स्तर्य धनं वचातितरां चैत्रः पच तिकल्पं मैत इत्यादावभेदबोधाझेदेन बोधदर्शनाच्चोक्तकार्यका-रणभावद्वयस्यापि व्यभिचारः । न चात्रायोग्यत्वान्नान्वयः । क्रत्यपि तथा सुवचत्वात्। एवं पचतिकल्पं मैत्र इत्यादावपि नामा-र्थत्वेष्याश्रयाश्रायभावेनान्वयः संभवत्येव । न चात्राख्यातस्य कर्ति छक्षणा । एवं हि पक्ता मच्छतीतिवत्पचतिकर्षं गच्छ-तीत्याषचेत्र । विकं चात्रेष नामाख्यातार्थयोरभेदान्वयस्य कलक्ष-त्वात्तदनुरोधाचैत्रः पचतीत्यत्राभेदानुभवाचाल्यातस्य कर्तृवाच-कत्वापत्ती सिद्धं नः समीहितम् । न च कल्पवादेरेव कर्तरि छ-क्षणा, तथासत्याचार्यकल्पावाचार्यकल्पा इतिवद् द्विवचनादेरपि कर्छत्वादि विवक्षायायापक्तेः। न च सुव्विक्द्धतिङन्तोपस्थाप्यत्वे-न कुर्तेभेदेनवान्वय इति वाच्यम् । स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकः पाकगोरभेदबोघानापत्तेः।तस्माद्भेदेन नामार्थप्रकारकवोधे सार्थ-कसुब्निपानजन्यैवोषस्थितिईतुरिति हेतुहेतुमझावादाख्यातार्थे-नाभदबोधो दुर्वार इति वश्यामः। यन्तु चेत्रे गन्तेति स्यादिति। तम्ब । चैत्रे गच्छतीत्यस्याष्यापत्तेः । यदि चाल्यातार्थस्य म थमान्तोपस्थाप्यण्वान्वयस्तदात्रापि कृदर्थपकारकशाब्द्बोधं मति समाना।धिकरणपद्जन्योपस्थितिर्विषयतया हेतुरिति कार्थ-

कारणभावोस्तु । कार्यकारणभावान्तरकव्यनागौरवं चारुयाता-र्थभावनान्वयाय प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिहेतुत्वकल्पने अपि तु-ल्यम् । क्रुदर्थवदभेदनोत्रे वक्ष्यमाणसिद्धकार्यकारणभावेन नि-र्वाहोपपत्तोरिति दिक् । पक्तेत्यादौ सुजर्थकुर्तेन नामार्थत्वपाप, हजन्तस्यैव नामत्वात् । पाकाद्यनुक्ला कृतिरेव हि नामार्थः न तु शुद्धा । तथा च नामार्थस्य विशेष्ये विशेषणमितिन्यायेनैव चैत्रादावन्वय इत्यपि किश्चत्। अथैवमपि मित्रापक्रीति लिङ्गेन सामानाधिकरण्यात्तत्र कर्त्ता वाच्य इति चेन्न । तस्य साधुत्वा-र्थमप्युपपत्तेर्वस्त्वव्यवस्थापकत्वात् । एतादृशानां विशेष्यनिष्टन-त्वस्य सर्वेसिद्धत्वात् । अन्यथा शुक्छादिपदानां द्रव्येपि श्र-क्तचापत्तेः । रूपमात्रे शक्तौ शक्यतावंच्छेदकछाचवस्य नीस्रं रूपमित्यादौ केवलरूपे प्रयोगस्य च पक्ता जातः पाठको जात इस्यादी कतां केवछकती शक्तिसाधकेनाविशेषात् । अत एव सामानाधिकरण्यं नैकविभक्तिनिर्देश्यत्वपर्थसाथकम् । योगस्य वस्त्वव्यवस्थापकत्वादिति द्वित्वपत्यक्षविचारे गु-णोपायेप्युक्तम् । किं चैत्रं समानाधिकरणस्य विशे-षणस्य विशेष्यसमानान्तिङ्गत्वनियमवत्तादशस्यैव विशेषणस्य विशेष्यसमानवचनत्वनियमादाख्यातस्यापि कर्तृकमेवाचकता दु-र्वारा । अन्यथा देवदत्ताः पचतीत्यादेरप्यापत्तेः । न च चैत्रो मैत्रक्ष गच्छतः सुन्दरावित्यादौ व्यभिचाराचार्यं नियमः। क्षुदुपहन्तुं शक्यं शैत्यं हि यत्सा पक्तिर्जिलस्येत्यादी तस्यापि तुल्यत्वात्। भोक्ता तृष्यतीत्यादौ च कृतः कृतिमात्रवाचकःवेषि नातुपपत्तिः। न पचिति चैत्र इत्यत्र मितयोगितासम्बन्धेन न वर्धइव सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन कुद्र्थकताद्रप्याख्यातार्थकः त्यन्वयसम्भवात्। न वाधारतया तिङ्थेकृतिवोधे मधमानतप-

दमन्योपस्थितेईतृत्वं सुवचम् । न पचति चत्र इत्यादावनन्वया-पत्तेः। अस्तु वा तत्र क्रुतः कर्त्तरि लक्षणा। अतो नानुपपत्तिः। न च केवलकृतौ प्रयोगात्तत्र शक्तिनिर्णये सत्यव तहाति लक्ष-णा युज्यतइति बाच्यम् । पक्ता जात इत्यादौ परेषां पचती-त्येवोक्ते केवलकृतिबोधवत्केवलं पक्तेत्येवोक्ते च केवलकृतौ मन योगात् । अन्यथा ऽऽख्यातस्यापि कर्तृवाचकतापत्तेः । वस्तुतस्तु पश्य मृगो धावाति, पश्य कृत्याति भवति, पचति भवतीत्यादौ भावनादिभावनाया दर्शनादौ विश्लेषणतया अन्वयबोधानुरोधा-द्वनतुरि तथैव तात्पर्याद्धाष्यकारैरिप तथैवाभ्युपगमेनैताहश्चेदवे-कवाक्यताप्रतिपादनाच्च नाख्यातार्थभावनापकारकबोधं प्रति प्रथमान्तपद्जन्योपस्थितेः कारणत्वं व्यभिचारात् । चैत्रः पचतीत्यत्र नैयायिकानां तथान्वयबोधस्तु तादृश्रव्युत्पत्त्यनुरोधान त्। अतः एव मीमांसकादयङ्चैत्रनिष्ठा भावनेति भावनाविश्वेषयः कमेव बोधमाहः । तस्मान तथा कार्यकारणभावमूळिका कृतां कर्निर शकिर्युक्ता, किं तु चैत्रः पाचक इत्यमेदान्वयातुरोधात्स चाख्यातेषि सम इति स्यादेव तत्रापि कत्रीदिवाचकत्विमति बिभावयामः ॥

के चित्त कर्तुरवाच्यत्वे पचतीत्यत्र पाककर्त्तूर्मानस एकः स्वसंग्रयः स्यात्। ननु कर्जुरनुपस्थितौ धर्भिज्ञानाद्यभावात्कथं संग्रयः। छक्षणया तद्वपस्थितौ चैकत्वविशिष्टे छक्षणाभ्यपगमान् स्व संग्रय इति चेन्न । मनसा तद्वपस्थितिसम्भवात्। न चोपः स्थितत्वात्संख्यान्वयोपि स्यादिति कथं संग्रय इति वाच्यम्। शब्दोपस्थितस्यैव नैयायिकैः शाब्दे अन्वयाङ्गीकारात्। न च छः भणयोपस्थितः संख्यान्वयस्य सुवचत्वात्र संग्रय इति वाच्यम्। त्यायनये सर्वत्र छक्षणायां बीजाभावात्। प्रथमान्तपदादनु-

पस्थितेस्तदन्वयासम्भवाचेति वदन्ति । अधिकं वक्ष्यमाणरी-त्यावधेयमिति दिक् ॥

मीमांसकास्त्वनभिहितइत्यस्याबोधिते इत्यर्थः । बोधइच शक्त्या आक्षेपाद्वा । स चाल्याते आक्षेपात् । कृति तु शक्त्या । अत एव कर्ष्रधिकरणे भट्टैहक्तम् । "यादृश्चस्तु गुणभूतः कर्तात्रावगःम्यते न तादृश्चेन विना भावनोपपद्यतः इति अर्थापत्त्यानुमानेन व। शक्ताऽनुगमियतु" मित्यादिना। ननु कृति आक्षेपात् आख्याते शक्त्येति वैपरीत्यं किं न स्यात् इति चेत्र । प्रधानीभूत्याः भावनयाः कर्न्तुराक्षेपस्य युक्तत्वात् । भावनायाः आक्षेपल्रभ्यत्वे च प्रधान्यानुपपत्तेः । एवं कृत्यि प्रधान्यात् कर्न्तुर्वाद्यत्व-मावश्यकमिति युक्तस्तेनाक्षेपः । उक्तं च । यदि कर्त्रा धात्वर्थेन वा भावनावगम्येतः ततः पाचकपाठकादिपदेष्विव तिरोहितस्व-ख्या अवस्यते । प्रधान्याक्तु शब्दार्थत्वाध्यवसानमिति । पदा-द्वनुपस्थितस्य कर्नुः कथं शाब्द्वोधविषयत्विमिति चेत् । अत्र नामार्थनिर्णये वक्ष्यते । तस्मान्नाल्यातस्थले कर्नृकर्मणी वाच्ये । अभिधानव्यवस्थायाः प्रकारान्तरेणोपपत्तेरिति वदन्ति ॥

अत्रोच्यते। यथाकथिक्चद्धात्रनाक्षेपमात्रेण प्रत्यायितत्वमभित्रानव्यवस्थायां नोपपादकम्। कर्मप्रत्ययेपि भावनाया विना
आश्रयमनुपपत्तेः। कर्न्तुराक्षेपात्कर्त्रभिवाने तृतीयानापत्तेः। आरूपाते शक्त्या कृत्याक्षेपादिति वैपरीत्यस्य दुर्वारत्वाच । यन्तु
तथा सित प्राधान्येन भानं न स्यादिति । तन्न । आक्षेपलभ्यस्यापि प्राधान्येन भाने बाधकाभावात् । अन्यया प्राधान्यानुरोधाद्वयक्तेर्वाच्यत्वस्वीकारापत्तावाकृत्याधिकरणं दत्तजलाञ्जलि स्यादिति । ननु कर्त्री स्वस्वरूपनिरूपकत्वेन भावनाया
आक्षेपाद् गुणत्त्रम् । जात्या तु लोके परिज्ञेष्ठयत्यावगतं द्रव्यं

तथैवाक्षिप्यतइति न गुणत्वामिति चेस । एताहशविश्वेषस्यामः योजकत्वेन गुणत्वादावनियामकत्वात् । भवद्रीत्या व्यक्तोरिक कर्चुः परिच्छेद्यत्वादाक्षिप्तस्यापि व्यक्तिवद्विशेष्यत्वापत्तेश्च । किंच देवदत्तादिः शक्तिविशेषरूपो वा कत्ती न भावनानिरू-प्यः । घटत्ववदखण्डत्वात् । कर्तृत्वं तद्घटितिमिति चेत् । घट-स्वमपि घटघटितमेवेति विशेषोपपादनन्दन्ध्रणम् । अथ घट इः स्वनापि नास्त्येव घटादोवैंशेष्यत्वपतीतिः किं तु घटत्वादोरिति चेत । सत्यम् । एवं हि न्यक्ती पदार्थान्तरान्वयो न स्यात् । विशेष्यतयानुपस्थितत्वेनाकांक्षाविरहात् । किं च न भवत्पती-त्येव वस्तुसिध्यासिद्धी किं तु सकलसाधारणया । तादशी च न ब्यापारेषि, नैयायिकैः कर्न्तृविशेष्यकवोधाभ्युपममात् । एवं छ-टपदादिस्थलेपि । तस्माद्विशेष्यत्वादिबोधो भवतामेव साहश्र-क्युत्पत्तिकशाज्जायमानो न वस्तुव्यवस्थापक हति स्फुटतरं भाः वार्षाधिकरणद्षणे वश्यते । अथ भावनया कर्तुराक्षेपो युक्तः न तु कर्त्रा भावनायाः कर्मेषस्ययस्थले सावनामत्ययानुपपत्तेरि-ति चेन्मैवम् । कर्तृकर्मीभाभ्यामाक्षेपसम्भवात् । न चोभयोरा-क्षेपकत्वकरूपने गौरनं, तबाप्युभयोराक्षेप्यत्वकरूपने गौरनात् । कर्मकर्तृकृत्सु नदाक्षेपाय स्वयाप्येवं स्वीकर्त्तव्यत्वाच्चेति । यन्तु कर्नरिकृदिति न्याकरणस्य कृत्मत्ययस्थले कर्नरि शक्ति-परिच्छेदकस्य सत्वात्कर्जृवाच्यत्वावश्यकत्वात्तेन कृत्पत्ययस्थः के मावनाक्षेयो युक्तः । तिङ्ख्यले च तदभावान कर्तुर्वाच्यः रवमायातीति । तदापाततः । तिङ्स्थलेपि लः कर्मणीति सूत्रस्य कर्त्तरि बाक्तिपरिच्छेदकस्य सत्त्वात् । कर्त्तरिक्वदिति कर्तृग्रह-णस्यवात्रातुवृत्तेः । अनन्यस्रभयत्वादेशचोभयत्रापि तुल्यत्वात् । अथ सः कर्माणचभावेचाकर्षके ४यः, तिप्तस्या, द्वेवकयोर्द्विवः

च नैकवचने इत्येतेषामेकवाक्यतया विधानेन कर्न्तुरेकत्वेभिधेवे लकारैकवचनं तिवादि प्रयोक्तव्यभित्यर्थपर्यवसानात्कर्जुवीच्य-स्वं न सूत्रादायाति, किं तु तत्संख्याया एवेति चेन्मेवस्। द्विवचनादिसंज्ञा ह्यादेशनिष्ठा, ततश्च तद्विधिना द्वचेकपोरित्य-स्येकवाक्यता। न च तत्र कर्त्तरीत्यस्ति यद् द्वित्वादिविशेषणतया कथं चिद्योज्येत । ननु छविधितिबादिविध्योर्प्येकवाक्यतास्तीति चेत्, ताई इयं वाक्यैकवाक्यता न तु पदैकवाक्यता । आ-देशाविधेर्छविधिलभ्यलकारानुवादेन मवृत्तेः । लविधौ कर्न्तुग्रह-णम् । स च द्विचनादिसंज्ञाविानिमुक्त एवेति । तस्माद्वाक्य-निष्पत्त्यनन्तरं तेनैकवाक्यता । लः कर्मणीति वाक्यं चार्थे वि-ना ऽनिष्पन्नं यमर्थमादाय निष्पद्यते स एव वाच्य इति कर्न्तु-र्बाच्यत्वं दुष्परिहरमिति वदन्ति । स्फुटमन्यन्मनोरमायाम् । वस्तुतस्तु छः कर्मणीत्यस्य द्वचेकयोरित्यनेनैकवाक्यत्वे लकारः सङ्ख्यावाचको निरर्थको वा स्यात् । न चैवं युक्तम्। एवं हि तिबादिवच्छानचोपि कर्तृसङ्ख्या वाच्या स्यान स्याच्य कर्त्ता, तिबादिवच्छानजादीनामपि छादेशत्वात् । अथ कर्त्त-रिकृदित्यत एव तत्र कर्त्ता वाच्य इति चेन्न । तेन श्रम्यमाने आस्यमाने चायं गत इत्यादौ भावे कियमाण इति कर्मणि शानचो दौर्रभ्यापत्तेः। विधायकाभावात्। अथ कर्तैव वाच्यः, कर्पभावादौ च शानचो छक्षणेति चेन्न। कर्त्तरीति व्याकरण-स्यार्थनियामकस्यातिक्रमेण स्वेच्छामात्रेण लक्षणायामसाधुता-पत्तेवेक्ष्यमाणत्वात् । न च छटः शतृशानचावित्यस्यात्मनेषदः विधायकैः सममेकवाक्यतया भावकर्मणोरित्यनेनेष्टासिद्धिः। सकर्मकेभ्योप्येवं सति भावे शानजापत्तेः । अस्पाकं पुनर्भावे चाकर्षकेभ्य इत्युक्तत्वात्र दोषः । कि चैकवाक्यतया कर्मणाः

वरूपार्थलाभेन निराकाङ्क्षतया कर्चरिक्वदित्यस्याविषयतया कर्त्तीरे स न स्यात्। तथात्वे वा घनादिरापि कर्त्तीरे स्यात्। अपि च भावकर्मणोरित्यस्य भावकर्मणो यो लकारस्तस्यात्मने-पदमेवादेश इत्यर्थी न त्वया वक्तुं शक्यः। लकारस्यानर्थकः त्वात् । यदात्मनेपदं तद्भावकर्मणोरेवेत्यपि न । कर्त्तारे आ-त्मनेपदाभावापत्तेः । भावकर्षणोर्र्थयोरात्मनेपदं स्यादित्यर्थे चोक्तस्त्रादेव तङादेः कर्भवाचकता शेषात्कर्त्तरिपरस्पैपदामित्य-स्माच्च कर्तृवाचकता तिङादेः स्यात् । सकर्मकेभ्योपि भावे शानजापात्तेक्चोति दिक् । तस्मादापातत एवैकवाक्यतया भा-वकमर्थिलाभ इति । तस्मात्कर्तृकर्मशानचो योगेनानूद्य विधीय-मानं कर्त्तृकर्मसंस्कारकमिति जञ्जभ्यमानाधिकरणे स्थितमस-म्भवद्यक्तिकतामापयेत इति ध्येयम् । यद्पि भट्टैरुक्तम् । कर्तृवि-शिष्ट्रसंख्याभिधानात्कर्चुरभिधानम् । न च विशेषणतया क-र्चुरस्यभिन्नेयत्वं स्यादिति वाच्यम् । विश्विष्ट्रग्रहणं नेष्ट्रगग्रहीत-विशेषणम् । अभिशानभिशाने तुन केन चिदिहाशिते। तथा च भावनया पत्यापितस्य कर्जुर्विशेषणत्वसम्भवास दोषः। न च भावनाक्षेप्यत्वस्याविशेषात्पचतीत्यत्र कर्त्तेव पच्यते इत्यत्र क-मैंन सङ्ख्यायां विशेषणामिति नियमो न स्यादिति शङ्कचम् । यतो यस्यापि कारकं वाच्यं तस्याप्येतत्मसज्यते । न् चोभयाः श्रयं दोषमेकश्चोद्यो विचारयाश्चाति । ननु शब्दोपस्थितस्यैव शाः व्दबोधे भानाङ्गीकाराद्रावनयाक्षिप्तस्यैव कर्त्तुः कथं शाब्दबोध-विषयत्वामीति चेन । तद्वाचकशब्दस्यैव भावनयाक्षेपात् । अर्थाः क्षेपकस्यैव शब्दाक्षेपकत्वात् । अनुपपत्तेस्तुल्यत्वाम् । तथा च तद्वाचकशब्दादेव कर्न्द्रकर्मणोबोधः । तदुक्तम् । सर्वाख्यातेषु कर्त्रादेरिष्टा नैवाभिषेयता । या तु तेभ्यः प्रतीतिः सा संयो-

गान्तरतो भवेदिति ॥ छक्षणैव वा आक्षेपशब्दार्थः । सा चा-अयत्वादिना । अत एव नामजात्यादिभिः पश्चात्तरभावः कर्द-कर्मणोः सङ्गच्छते । तस्मानाभिधानव्यवस्थानुपपत्तेः कर्तुवी-च्यत्विमिति । कृदादौ चाभिधानयुक्तिरेव तस्साधिका । अतो-न्यलभ्यत्वसम्भवेष्यगत्या तद्वाच्यत्वस्वीकार इति न पागुक्ता प-तिवन्दिर्ि । कर्तृतत्सङ्ख्यान्यतरानाभिधाने वाच्यत्वे तृतीयेत्या-श्रीयतइति। अतेदं प्रातिभाति। देवदत्तः पचति पच्यते तण्डुल इ-त्यादिसामानाधिकरण्यादाख्यातस्य कर्तृकर्मवाचकत्वम् । न चेदमसिद्धम् । अन्यस्मिन्पचित देवदत्तः पचतीत्यमयोगेण त-स्यानुभवासिद्धस्य विना हेतुं कर्तृवाच्यत्वभीत्यवापछापायोगा-त् । त्वं पचसीत्यादौ युष्पच्छब्दसामानाधिकरण्यस्यानुभवम-नुसरता सूत्रकृतानूच तद्तेसारेण पुरुषश्यवस्थाया युष्पद्यपदे-समानाभिकरणेस्थानिन्यपिमध्यम इत्यादिना कृतत्वाच । अन्य-था नीलो घटः, देवदत्तः पक्ता, ऐन्द्रं दिध, चित्रगुर्देवदत्तः, पि-ङ्गाक्षी गौः, स्तोकं पचति, ज्योतिष्टोमेन यजेते, त्यादावपि तदपळा-पापत्तौ बहुव्याकुळी स्यात्। न च पदार्थानामभेदबोधे समानविभ-क्तिमत्पदोपस्थाप्यत्वं तन्त्रं, तचात्र नास्तीति कारणवाधात्र सामा-नाार्थिकरण्यामीति वाच्यम् । राज्ञः सुतस्य घनामित्यादावतिप्रसक्त-क्वेन राजपुरुषः घान्येन धनी स्तोकं पचति ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्या-दावपसक्तेश्वास्यतन्त्रत्वातः। अथ विरुद्धार्थकविभक्तिराहित्यं त-न्त्रम् । सुप्तिङोइच न विरोधः । एवं च विशेष्यतासंबंधनाभेदसंबंध-कतन्नामार्थमकारकशाब्दबोधं प्रति तन्नामोत्तरसार्थकविभवत्युप-स्थित्यकाल्डिकतन्नामसमभिव्याद्दतपदजन्योपस्थितिः कारणमि-ति कार्यकारणभावः फल्ठितः । स्तोकमित्यादौ द्वितीया त्वभेदा-र्था साधुत्वमात्रार्था वा । यद्वा विरुद्धरूपेणानुपस्थितस्तत्र तन्नमि-

ति चेत्ताई, देवदत्तः पचतीत्वत्राप्यभेदबोधो दुर्वार इति सिद्धं नः समीहितम् । आख्यातस्य शक्तिकल्पना च कृतां कर्तृश-क्त्या तुल्या, परं त्वाख्यातार्थभावनामकारकवोधे प्रथमान्तपद्ज-न्योपस्थितिः कारणामिति नैयायिकोक्तकार्यकारणभावान्तरस्य भावनाविशेष्यककर्तृविशेषणकबोधाय मीमांसकीयस्य च तस्या-कल्पनाङाघवमस्माकमतिरिच्यते । एतेन भिन्नाभ्यां धर्माभ्याः मेकधर्मिबोधकत्वछक्षणं सामानाधिकरण्यमासिद्धम् । सम्भव-दन्यादृशन्तु न वार्यतइति मन्द्रमतारणमपास्तम् । अथास्तु सा-मानाधिकरण्यं किं तु भावनाक्षिप्तकर्त्रा भविष्यतीत्यसकुद्वात्ति-कएवोद्धोषितमितिचेषा । आक्षेपो हि यद्याख्यातार्थभावनया-नुमानं ताई, घूमोयं ज्वलतीत्यादाविव तदसम्भव ऐवे। मैत्रा-दिपदयोगे तदसम्भवाच्च । छक्षणा दिवताई, पिङ्गाक्ष्यादियौ-गिकेष्वापि द्रव्यवाचित्वं न स्यात् ի मूळयुक्तेः सामानाधिकर-ण्यस्योक्तरीलैवोपपत्तेः। द्रव्यवाचकत्त्रसम्बकान्तरस्य चाभावा-त् । पत्युत सम्बन्धादिगुणवाचित्तवे एव साधकमुपलभ्यते । तथाहि । घटपदात् घटत्वपकारकघटविशेष्यकबोधवदण्डी इत्या-दौ दण्डसम्बन्धवानिति प्रतीतिः सर्वसिद्धा । तत्राकुत्यधिकरण-न्यायेन निष्कृष्ट्घटत्ववत्सम्बन्धमात्रं वाच्यं स्थात् । किं च तदस्यास्त्यास्मिन्निति मतुप् सास्यदेवतेत्यादावस्येत्वर्थे मतुवादि-विधानम् । अस्त्येत्यत्र मत्ययार्थत्वात् संसर्गः प्रधानमिति त-त्रैव तेषां विधिः स्यात् । तथा च मतुवर्थे विहितबहुव्यिहेरापि स एव वाच्यः स्यात् । उक्तं चारुणाधिकरणवार्त्तिके ''बहुवृीहिः समासोयं पतुवर्थे विधीयते । अस्यात्रेति च सम्बन्धे पत्वर्थीयः पवर्तते'' इति । युक्तं नैतत् । अत एव देवदत्तस्य गोमन्वामित्यत्र त्वपत्ययस्य संसर्गबोधकत्वं सङ्गच्छते । घटत्वमित्या-

दौ पदार्थीभूतघटत्वबोधकत्ववत् । न च प्रकृतिजन्यबोधमका-रस्त्वमत्ययार्थः संसर्गस्तु विशेष्यः तथा च कथं त्वार्थ इति वा-च्यम् । आकृत्यधिकरणन्यायेनः घटत्वस्यैव वाच्यत्वात्तत्रैवो-पपत्ते: । आक्षेपितव्यक्तौ तस्य पकारकत्वं चात्रापि सम्। उक्तं च । यदि मतुपा सम्बन्धोभिहितस्ततः मकृतिमत्ययौ स-हार्थं ब्रुते इति गोमत्प्रातिपदिकादुत्पन्नो भावपत्ययः सम्बन्ध-मभिघातुमहिति नान्यथेल्यादिना । प्रतीयते च सर्वत्र सम्बन्धः पाचकत्वं पाठकत्वमौपगवत्वामित्यादि व्विति । किं च एकहाय-न्यादिश्वब्दविग्रहेप्येकं हायनमस्याः, चित्रा गावो यस्य, विश्वे देवा देवता अस्ये, त्यादौ पत्ययार्थसम्बन्धपाधान्येन विवरणद-र्शनात्तस्यैव द्वतिवाच्यत्वमवसीयते । उक्तं च । यस्मिन्नन्य-पदार्थे च बहुवीहिविधीयते । तत्रापि मत्ययार्थत्वात्सम्बन्धस्य प्रधानतेति । न च गोमानित्यादौ सम्बन्धिपतीतिर्न स्यादिति शङ्कचम् । उभयाश्रितेन सम्बन्धेनाक्षेपात्तदुपपत्तेः । तव कर्तृ-वत्सम्बन्धवच्चेति । यज्ञ पतुबादेने सम्बन्धसामान्यं वाच्यम् । पर्यायतापत्तेः । न विशेषः । स हि सम्बन्धिरूप एव । सोपि नानभिह्तिः शक्नोति तं व्यावर्त्तीयतुमतः सोप्यभिधातव्यः । तथा च गोरूपस्यैकस्य सम्बन्धिनः प्रातिपदिकादुक्तत्वेपि स-म्बन्धस्योभयनिरूप्यत्वात्सोप्यभिधातन्यः सम्बन्धइचेति शक्तिः द्वयकल्पनापत्तिरित्यतिगौरवम् । आवश्यकसम्बान्धनैवाक्षेपा-चडोघोषपचावन्यलभ्यत्वं च । उक्तं च, सर्वत्न यौगिकैः श-न्दैईव्यमेवाभिधायते । नहि सम्बन्धवाच्यत्वं सम्भवत्यतिगौ-रवात् ॥ किं च । सम्बन्धिनैव सम्बन्धः प्रत्येतुं यदि शक्य-ते । पुनस्तस्याभिघाशार्क्तं कः श्रुतेः परिकल्पयेदिति । किं च । विभक्तिवाच्यरूपेण सम्बन्धो नावगम्यते । रूपान्तरेण वक्तव्य

इति नास्ति च छक्षणम्॥ षष्ठचादिंभिक्षसत्तवभूतः सम्बन्धोभि-धीयते न तथा पत्वर्थीयेन, सत्त्वभूतसम्बन्धवाच्यत्वे च न प्र-माणम् । तस्पादनुशासनत्यागावदयकत्वे त्वर्थाक्षिप्त एव स इति । यनु भावप्रत्ययः सम्बन्धं न वदेदिति । तन्न । यदा स्वस्रमवेतोत्र वाच्यो नास्ति गुणो ऽपरः। तदा गत्यन्तराभावा-त्सम्बधो बाच्य आश्रितः ॥ गोमत्पदे हि गावो मतुवर्थे विशेष-णम् । तासां पुरुषावृत्तित्वान्न त्वप्रत्ययेन ग्रहणम् ॥ तस्य सम-वेतगुणाभिधायकत्वात् । तथा चागत्यार्थमाप्तसम्बन्धाभिधायः कस्त्वभत्यय इत्याश्रीयते । यद्प्येकं हायनमस्या इति विश्रहे सम्बन्धप्राधान्यदर्शनात्तस्य समासार्थतेति । तत्रोच्यते । अभि-धेयो बहुवीहेर्यचप्यस्येति कथ्यते । तथापि प्रथमान्तेन तुल्यो-सौ सम्प्रतीयते ॥ तथाचार्थदर्शनानुसारेण चित्राणां गवामयामि-त्येव विग्रहो द्रष्टव्य इति स्थितं वार्त्तिके । ताचिन्त्यम् । द्रव्य-मपि न सामान्यतोभिषेयम् । पर्यायतापत्तेस्तुरुयत्वात् । न विश्रेषतः । स हि संसर्गः, पातिपादिकार्थो वा । आद्ये अपती-तस्यानभिहितस्य विशेषकत्वासम्भवाद्वाच्यत्वापत्तिः । द्वितीय-पक्षः संसर्भवादिनोपि तुल्यः । संसर्मेपि गवां व्यावर्त्तकतया विश्रेषणत्वसम्भवात् । तथा च गोविश्रिष्ट इतिवद्गोसम्बन्ध इति बोधः संभवत्यव । उभयनिरूप्यः सम्बन्ध उभयबोधं वि-ना कथं बुध्यतामिति चेन्न । सम्बन्धप्रत्यक्षे हि यावत्सम्बन्धि-मत्यक्षं कारणम् । नतु शाब्दे, गोसम्बन्ध इति वाक्याद्धोधा-नापत्तेः । तर्हि गोसम्बन्ध इतिवाक्यवदाश्रयाक्षेपनियमो न स्यात् इति चेन । षष्टचर्थे विाहतमतुबादेईसः त्वसूत एव स-म्बन्धोभिधेयः । अत एव सम्बन्धानामनेकत्वे तुल्यलिङ्गत्वेपि च दण्डीत्येकवचनम् । दण्डी दण्डि दण्डिनीत्यादिकिक्क्षमेदः

प्रयोगश्चोपपद्यते सम्बन्धिनां तथाविधत्वे एव ताइश्रपयोगाणां दर्शनात् । एवं च सम्बन्धे लिङ्गसङ्ख्यान्वयासम्भवादन्य-थानुपपन्नलिङ्गसङ्ख्यादिभिरेवाक्षेपः सम्बन्धिन आख्यातसङ्-च्ययेव कर्त्रादेः । यद्वा भावनाशब्दोपात्तभावनायाः कर्त्रना-क्षेपकत्वेष्याख्यातोपात्ताया असन्त्वभूतत्वेन तदाक्षेपकत्वव-त्सम्बन्धपदोपात्तसम्बन्धस्य सम्बन्ध्यनाक्षेपकत्वेषि मतुबुपात्तस्य सम्बन्धस्यापि तत्स्यात् । अत एव विभाक्तिवाच्यरूपेणोति प्रागुक्तमपास्तम् । तथाअनवगत्यसिद्धेः । किं च लिङ्गसङ्ख्या-नन्वयित्वमसत्त्वभूतत्वं पष्टचादावर्थसिद्धम् । प्रत्ययार्थालिङ्गस-ब्र्यादेः प्रत्ययार्थएवान्वयसम्भवात् । सुपां प्रकृत्यर्थान्वित-स्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेश्च । एवं च नासत्त्वभूतत्वं षष्ट्रचा वा-च्यामिति विमक्तिवाच्यरूपेणेति रिक्तं वचः । तस्मात्सम्ब-न्धवाच्यत्वे दोषाभावादनुश्वासनाद्यनुरोधेन तस्य वाच्यत्वासि-देः। सम्बन्धेनैव सम्बन्धी पत्येतुं यदि शक्यते । पुनस्तस्याभिधाः शक्ति कः श्रुतेः परिकल्पयेदिति गाथा मयापि सुपठा। यत्तु भावमत्ययस्य समवेतगुणग्राहकत्वनियम इत्यादि । तन्न । घ-टादिपदेपि घटत्वस्यैवाकुत्यधिकरणन्यायेन वाच्यत्वस्वीकारे-ण तदनुरोधेन भावमत्ययस्य प्रकृत्यर्थवाचकत्वस्वीकारस्यैव छाघवादुचितत्वात्सम्बन्धस्य पक्रत्यर्थतानङ्गीकारे त्वार्थत्वाना-पत्तेरपरिहारात् । प्रकृत्यर्थसमवेतवाचकत्वस्वीकारेतिगौरवाप-तेः। उक्तन्यायेन घटत्वत्वस्यैव घटपदोत्तरत्वार्थतापत्तेक्च। ननु प्रकृत्यर्थमात्रवाचकत्वे वैयध्यापात्तः प्रकृत्यैवार्थोपस्थितिसिद्धे-रिति चेन । प्रक्रत्याभिधानोपि घटत्वादेराक्षिप्तद्रव्ये विशेषण-त्वेनैव तत उपास्थितत्वेन प्राधान्येन बोधार्थ पुनरुच्यतइत्यु-पपत्तेः, प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थामाति न्यायेन त्वार्थत्वे विज्ञेष्य-

त्वस्या न्यायसिद्धत्वात् । किं चैवं घटादिपदे द्रव्यत्वादेर्दण्डी-त्यादौ पुरुषगतरूपादेश्च तदुत्तरत्वाद्यर्थतापत्तिः द्रव्यत्वादिकं घटपद्जन्यमतीतौ न प्रकार इति चे, दाक्षेपपक्षे संसर्गोपि न प्रकार इति तुल्यम् । वक्ष्यते चैतदुपरिष्टात् । चित्राणां गवा-मयामिति विग्रह इत्यादिकं च स्फुटतरं समासशकौ निराकरि-ष्यते । तस्मादुक्तयुक्तिभिः संसर्ग एव वाच्यो मतुबादेः स्या-दिति तदर्थविहितबहुबीहेरपि तन्गात्रवाचकत्वे अरुणाधिकर्-णं दत्तजलाञ्जलि स्यात् पूर्वपक्षस्यैवासम्भवादिति सपा-सग्रक्तौ वश्यामः । प्रस्थितं च गुणाधिकरणेन । तद्धितस्य द्रव्यानभिधायकत्वे वाजिनामिक्षयोर्वाक्यविनियोज्यत्वसाम्या-त्। न च तद्धितार्थसम्बन्धाक्षिप्तद्रव्यविधिरेव श्रौतः वाजिनं च न तथेति वाच्यम् । एवं ह्याख्याते कर्चुराक्षेपावश्यकस्वेन नातृतमिति निषेषस्यापि श्रुत्या पुरुषार्थत्वसम्भवेन कर्तुरवाच्य-त्वसाधनायासवैयर्थ्यापत्तेः सिद्धान्तसिद्धचसम्भवेन कर्त्रधिकर-णोच्छेदप्रसङ्गाच्च । यत्तु प्राधान्येन प्रतीयमानत्वमेव शब्द-वाच्यत्वे बीजम् । तच्चारूयातेषु भावनाया यौगिकेषु द्रव्याणा-धेवास्ति न तु कर्तृसम्बन्धादेः । घटारुणादिपदेषु च जाति-गुणयोरपि तदस्त्येव । सत्त्वप्रधानानि नामानीति निरुक्तस्मृते-ररुणाधिकरणएव तृतीयार्थसङ्ख्यादेर्गुणेन्वयप्रतिपादनेन तुल्य-तया जातिगुणयोः सङ्ख्यान्वियत्वरूपसन्त्वभूतत्वात्प्राधान्य-सिद्धेः तृतीयान्तपदेषु जातावेव लिङ्गसङ्ख्यान्वयाभ्युपममात्। तथा च तादृशेष्वेव पाधान्यसाम्ये आकृत्यधिकरणं शक्याविशे-षानियामकपावश्यकमेवेति न तद्धानिरपीति । तञ्तुच्छम् । हती-यान्ते यौगिकार्थसम्बन्धस्यापि सन्त्वभूतताया गुणतुल्यतया दुर्वोरत्वात् पाधान्यादाकृत्याधिकरणन्यायेन वाच्यतापचेरिति ।

तस्माद्वैश्वदेव्यामिक्षा पिङ्गाक्षी गौः दण्डी देवदत्त इति सामाना-धिकरण्यस्य विनैवानुपपात्तिमतिसन्धानं शब्दादेव प्रतीतेस्तदनु-सारेण द्रव्यवाचित्वमास्थेयम् । तच सममाख्यातेपीति कर्त्तु-कर्मवाचकत्वमवर्जनीयमेवेति । अत एव चित्रा गावो यस्येति सम्बन्धप्राधान्यदर्शनेपि चित्रगुर्देवदत्त इति समासे सामानाधि-करण्यानुरोधात् द्रव्यवाचित्वं विग्रहसमासयोरेतदंशे वैलक्षण्यं चाश्रीयतइति वस्यते । अथैवं नीछो घट इति सामानाधिकर-ण्यानुरोधात् घटादिपदानामपि द्रव्यवाचकत्वे आक्रत्याधिकरण-विरोधः । मैवम् । घटादिपदे हि घटत्वस्य वृत्त्याविषयत्वे ज्ञा-ब्दे भानायोगात् घटत्वांशे द्वात्तिकल्पनावश्यकत्वेनागृहीतिविशे पणन्यायेन जातिमात्रवाचित्वसिद्धौ द्रव्यमाक्षिप्यतइति युक्तम्। प्रकृते च प्रकृत्यर्थतावच्छेदकस्यैव प्रकृतिशक्तचोपस्थितत्वाचदु-पळक्षणीकृत्य शक्तौ दोषाभावाद् द्रव्यवाचित्वमास्थीयते। उक्तं च, आनन्त्येपि हि भावानामेकं कृत्वोपळक्षणम् । शब्दः सुकर-सम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यतीति ॥ यदि च घटादिपदेप्युपलं-क्षणत्वमभ्युपेयते तदा केवलच्याक्तिवाच्यत्वमापि सुसङ्गतमेवेति वक्ष्यते । एवं च केवलन्यक्तिवाच्यत्वपक्षमाश्रित्य सामानाधि-करण्यं नानुपपत्रामिति सिद्धान्तरीत्यापि द्रष्टव्यम् । वस्तुतो गो-मानित्यत्र गोसम्बन्धीति बोधात्सम्बन्धी वाच्यः । वाच्यताः वच्छेदकः संसर्गः, सम्बन्धत्वं परम्परयोपलक्षणं तदादौ बुद्धिवि-शेषवत् । न च तच्छाब्दे विषयो येन घटत्वप्रातिबन्दी स्यात् सम्बन्धपकारकवोधस्यैवानुभवसिद्धत्वात् । अत एव दाण्ड-त्वामित्यादौ त्वमत्ययस्य सम्बन्धबोधकत्वं सङ्गच्छतइति । न च कर्वकर्मादिवाचकशब्दानां शक्तिवाचकत्वादेवदत्तादिपदैः सा मानाधिकरण्यासम्भव एवेत्यासिद्धो हेतुरिति वाच्यम्। शक्ति-

मत्कारकमिति पक्षाश्रयणेन शक्तिमतामेव कर्त्रादिपद्वाच्यत्वा-त् । अत एव देवदत्तः कर्त्ता कारकः कर्म इति सामानाधि-करण्यं संगच्छते । उक्तं च साक्षान्स्त्रकृतैव युष्पदस्पदादिश-ब्दसामानाधिकरण्यमुटाङ्कितं सूत्रादिषु । तथोक्तं च भाण्ये । सु-पां कमीदयोष्यर्थाः सङ्ख्या चैव तथा तिङामिति अत एवाश्रये त्विति मूलपपि न लःकर्मणीति सूत्रविरुद्धम् । अ-न्यथा कर्त्तारकुदित्यनुशासनाच्छानजादेः शक्तिमात्रवाचकत्वे सामानाभिकरण्यापछापापत्तेक्च । नित्याः षड् व्यक्तयोन्येषामिति वाक्यपदीये ऽन्यमतत्वेनैव शक्तिपश्चोत्यापनात्तत्पश्चस्य सिद्धा-न्तासम्मतत्वाच्च । धातुनोक्तिये नित्यमित्यादिवक्ष्यमाणवाक्य-पदीयादिभिर्भावनाश्रवत्वस्य कर्तृत्वेन फछाश्रयत्वस्य कर्मत्वेन प्र-तीतेः स्वातन्त्रयेण शक्तिपत्ययस्यैवासिद्धेश्च। न चैवमाश्रयेत्विति मूळं सूत्रविरुद्धं स्यात् । सूत्रे कर्तृत्वकर्मत्वाभ्यां वाच्यत्वाव-गमात्। न च भावनां शस्य धातुळभ्यत्वादाश्रय इत्येव सूत्रस्य भावार्थ इति वाच्यम् । अन्यवाच्यस्यापि तथात्वस्य त्वयेवी-पपादनात् । अवाच्यत्वेपि वाच्यतावच्छेदकत्वस्याकारणत्वेपि कारणतावच्छेदकत्ववदछक्ष्यत्वेषि छक्ष्यतावच्छेदकत्ववत् सुछभ-त्वाचीति राङ्कचम् । भावनाया वाच्यतावच्छेदकत्वेनानन्तपदार्थेषु शक्यतावच्छेदकत्वापत्तौ गौरवात् । आश्रयत्वस्य चाखण्डश-किरूपत्वात् । तस्मादेवदत्तः पचित पच्यते तण्डुल इति सा-मानाधिकरण्यात्कर्तृकर्मणी वाच्ये एवेति सिद्धम् । अपि च पचतीत्यत्र व्यापारस्येव कर्चुरापे पतीतिः सर्वोनुभवसिद्धा । अत एव पचतीत्येव श्रुते कः कीद्याः किंजातीय इति पश्चक्चेत्रो घनक्यामो ब्राह्मण इत्युत्तरं च सङ्गच्छते । तथा च मतीतेः पा-कानुकुळक्कतिमान् पचतीति पाचक इति विवरणाच शक्तिपरि-

च्छेदात् कर्हकर्मणी वाच्ये एव । अन्यथा भावनापि वाच्या न स्यात् । कर्तृकर्मणोर्भावनयैवाक्षेपसम्भवेनान्यळभ्यत्वाच त-योवीच्यत्विमिति चेन । कर्त्वकर्मभ्यां कृदादाविव भावनाया एवाक्षेपसम्भवादस्तु तयोरेव वाच्यत्वं, मास्तु च भावनाया इत्यस्याप्यापत्तेः । विवेचितं चैतदथस्तात् । एतेन कर्तृकर्पणो-विवरणं तात्पर्यार्थविवरणम् । बोधविवरणयोर्व्युत्पव्त्यनुसारि-त्वेनार्थीनणीयकत्वं वा पाकामित्यशब्दार्थकर्मत्वावेवरणवदुपपद्य-तएवैतद्पीति वा इतरेतरद्वन्द्वे साहित्यविवरणवद्दा नार्थनिणीय-कतेत्यादिकमपास्तम् । एवं च तुरुषयुक्त्या कर्तृकर्मणोर्वोच्य-त्वमावश्यकमेवेति दिगिति विभावयामः । लःकर्मणीत्यस्य काल-संख्याभावनापुरस्कारेण पहत्तौ विध्यादौ कदादौ तद्वाच्यत्वाप-त्तेभीवनाया धातुकभ्यत्वाच्चेत्यतः कत्रीदिपुरस्कारेण पद्वत्तौ तदादेश्वत्वाच्छानजादिवात्तिङस्तदर्थकत्वं दुर्वारमित्यपि वदन्ति । भावतिकां धात्वर्थानुवादकमात्रत्वास तदर्थोत्र वर्णितः ॥ अ-थैवं छडादिभिस्तत्र वर्त्तमानत्वं न बोध्येतेति चेन्न। तस्य धात्वर्थव्यापारविशेषणतया तिङो द्योतकत्वात् । वाचक-त्वपक्षेप्यगत्यानुभवानुरोधेन विधायकवचनेन च तथास्वीका-रात्। अथैवं कथं तत्र संख्यात्रत्ययोपीति चेन्न। तस्या उत्स-गेळभ्यत्वात् । तथाहि । भावळकारे हि संख्यान्वयिकर्तृकर्भणो-रमतीतेस्तत्रत्या संख्या ऽनन्वितेव । न च भावनायामेव तदन्व-योस्त्वित शङ्क्यम् । तस्या छिङ्गसंख्यान्वयायोग्यत्वेनैव धा-तुनोपस्थापनात् । एतदेवासन्त्वभूतत्वम् । न च भावति अर्थसं-ख्याभावनयोधीत्वर्थएवान्वय इति कुसुमाञ्जलावुक्तं युक्तम्। धा-त्वर्थवहुत्वे मैत्रेण स्थीयते सुष्यते इत्याद्यनापत्तेः बहुवचनापत्ते-इच । बहुपुबहुवचनमित्यनुशासनस्यावर्जनीयत्वात् । अन्ययै-

कवचनमपि न स्यात् । तथा च संख्यानन्वये साधुत्वमात्राय प्रत्ययाभिधाने पाप्ते प्रथमोपस्थितत्वादेकवचनमेव कल्प्यते अ-व्ययानामसंख्यत्वेन तदनुरोधेन भाष्ये तथैव व्यवस्थितेः। अथ वा द्विवव्होर्द्विवचनबहुवचने इत्येव सूत्रं कर्त्तव्यं द्वित्वविवक्षायां बहुत्वविवक्षायां च द्विवचनबहुवचने भवत इत्यर्थः। यत्र च न तयोर्विवक्षा तत्र साधुत्वार्थमेकवचनं भवति न त्वेकत्वादिविव-क्षापेक्षा । एवं च प्रकृतेष्येकत्वादिविवक्षाविरहेपि साधुत्वार्थमे-कवचनमुपपद्यते इति न किवदोषः । उष्ट्रासिका आस्यन्ते इतशायिकाः श्रम्यन्ते इत्यत्र भावे बहुवचनश्रवणं कथमिति चे, त्खलाम् । भाष्यकारवचनादत्रैव बहुवचनं साध्विति हि प्रापा-णिकाः ॥ तिङ इति । आदेशिनोर्थेनार्थवत्वमादायेदं बोधकत्वं शक्तिरित्यभिपायेण वा। निरूपितस्थले विशेषणविशेष्यभावं ब्युत्पादयति । फल्ले इत्यादि । फल्ले, विक्कित्त्यादौ । प्रधानं दि-श्रेष्यः । विविक्विचर्यापारे विशेषणमित्यर्थः । तिङ्ग्याः कर्तृ-कर्मसंख्याकाळाः । तत्रापि कर्तृकर्मणी व्यापारफळयोर्विशेषणे संख्या तु अनयोः । कालस्तु व्यापारे एव तथैवानुभवात् । कर्तकर्मणोः समानपदोपात्तत्वेनान्तरङ्गत्वेनान्वये तु पचतीत्यादौ तयोरेव वर्तमानत्वमत्ययः स्यात्, न च तथा कस्य चिद्नुभव इति वदन्ति । वस्तुतो वर्त्तमानेछडित्यत्राधिकाराद्धातोरित्येव छभ्यते तत्र धातोर्वर्तमानत्वं न तदानीं विवक्षितमिति तदर्थस्य बाच्यम्, तदर्थोपि पाधान्याद्वचापार एव गृह्यते इति न कर्नुक-र्मफछेषु तदन्वयः । जानातीत्यत्रापि ज्ञानस्यैव फछानुकूछन्या-पारत्वेन तत्रैव तदन्वयः । कर्तृकर्मणोरन्वये चातीतिकिये कर्त्त-रि पचतीत्यापत्तेः । अपाक्षीदित्यनापत्तेत्रच । इतोपि व्यापार-वर्तमानताद्वायां विक्लिलत्त्यादिरूपफलस्य भावित्वात्पक्ष्यतीति

प्रयोगापत्तेः पचतीत्यनापत्तेश्च न फळेष्यन्वयः । एतेन था-त्वर्थे एव वर्त्तमानत्वान्वयो न तु व्यापारे आमवात्तजडीक्रतक-केनरस्योत्थानानुक् लयत्नसन्त्वेनोचिष्ठवीतिषयोगापचेरिति सि-द्धान्तलेशोत्त्रमपास्तम् । धात्वर्थफलान्वये बाधकानामुक्तत्वा-त्। यदि च फळव्यापारयोधीत्वर्थत्वं स्वीकृत्य व्यापारे तद-न्वयोभ्युपेयते तदास्पन्मतमेव सिद्धम्। एवमपि चिरविनष्टेपि घटे नाशस्य विद्यमानत्वेन नश्यतीति प्रयोगापत्तिरित्युपक्रान्तासि-द्धापत्तेक्च । व्यापारस्याविद्यमानत्वेन तथा प्रयोगासम्भवा-त्। पचतीत्यादौ पाकानुकूळकृतौ वर्तमानत्वान्वयानुभवविरो-धाच्च । आमवातजडीययत्नश्च नोत्थानप्रयोजकः किं तु त-दुदेश्यक इति नातिप्रसङ्गः । अत एव तत्रोत्थानाय यतते नो-चिष्ठतीत्येव प्रयोगः । न चोत्थानं करोतीति प्रयोगः । मतान्तरे ऽपि यागपाकोद्देश्यककुण्डमण्डपतण्डुलक्रयणादियत्नव्यापारा-वादाय यागाद्यर्थे यततइतिवत्पाकयागादि करोतीति वा यजित पचतीति वा प्रयोगवारणायाधःसन्तापनयत्नसाधारण्याय च प्रयोजकताविशेषस्यैव सम्बन्धस्याभ्युपेयत्वात् । अतिप्रसक्तव्या-पारादिन्याद्वत्तमारूयातशक्यतावच्छेदकमेव वदिष्याम इति चे, त्ताईं तदेवामवातीययत्नव्याद्वत्तपस्त्विति दिक् । एवं गच्छत्या-देरप्युत्तरदेशसंयोगानुकूछः कियारूपो व्यापार एव घात्वर्थ इति तत्रव वर्तमानत्वान्वयः । एवं त्वजादेरप्यवधेयम् । इत्थं च पचाति पच्यतइत्यत्रैकाश्रयकः पाकानुकूको वर्तमानो व्या-पार इति बोधः। एकाश्रायिका या विक्छित्तिस्तदनुकूछा सा-म्प्रतिकी भावनेति च। अत्र कर्मणः फल्रद्वारा व्यापारेन्वयः, क-र्भवाचकतण्डुळादिपदसमभिव्याहारस्थल्ले चारूयातोपस्थापित-कर्मणस्तण्डुळादिभिः सममभेदान्वयः । एवं कर्तृपत्ययस्थले

कर्त्तर्यपि बोध्यम् । तथा च तण्डुलं पचति चैत्र इत्यत्रैकतण्डुला-भयिका या विक्छित्तिस्तदनुकुछैकचैत्राभिन्नाश्रयिका वर्त्तपाना भावना । तण्डुलः पच्यते चैत्रेणेत्यत्र चैकचैत्राश्रयिका एकतण्डु-लाभिनाश्रीयका या विक्लितिस्तदनुक्ला साम्प्रतिकी भावने-ति बोधः । नश्यतीत्यत्रापि व्यापारएव तदन्वयः, स च म-तियोगितासहितनाशसामग्री, अतस्तस्यां सत्यां नश्यति अती-तायां नष्ट इत्याद्यपपद्यते । जायते इत्यादिषड्भावविकारेषु नाजस्यापि गणितत्वादुत्पत्तिवत्सोपि चरमक्षणसम्बन्ध एव, त-इशायां नश्यति तदत्यमे नष्ट इत्यप्यत एव सङ्गच्छतइत्य-प्परयदीक्षिताः । नश्यति नश्यति नष्ट इत्यादिमत्ययेन य-थायथं वर्त्तमाना भविष्यत्यतीता चोत्पत्तिः प्रतियोगित्वं च लक्ष्यते । तथा च तादृशीत्पत्तिमञ्जाशमतियोगीति बोधः । अत एव नाजस्य नित्यसात्सर्वदा नदयति भ्वो नदयति पटादौ पर-इवो नंश्यति मपूर्वदिमे नष्ट परेद्यनेष्ट इत्यापित्तार्निरस्तेति नैया-विकनच्याः । आकाशोस्तीत्यादौ चैकाकाशाभिन्नाश्रयकः स्व-स्वरूपधारणानुकूलो वर्तमानो व्यापार इत्यादि स्वयपूद्धम् । नन्वत्र फलं न भावनायां विशेषणं विशेष्यतासम्बन्धेन प्रकृत्य-र्थपकारकज्ञाब्दबोधं प्रति प्रत्ययजन्योपस्थितेईतुताया अन्यत्र क्लप्तरवात् । भावनायाञ्च पत्ययार्थत्वाभावादिति चेत्, मैवम् । धातुभिन्नमकृत्यर्थमकारकवोधे एव तस्या हेतुत्वात्। फळच्यापार-योभिन्नशक्तिवादिभिर्नेयायिकनव्यादिभिरप्येवमेवाभ्युपेयत्वात्। तथापि घात्वर्थप्राघान्ये किं मानमिति चेत् । भावप्रधानमाख्या-तिमिति निरुक्तत्रचनमेव ॥ वस्तुतो बोधे व्युत्पत्तिष्रहः कारणं तथा च व्युत्पत्त्यनुसारेणैव बोधः। एवं चाख्यातार्थकाळकर्तृ-धात्वर्थफलमकारकशाब्दबोधे धातुजन्यभावनोपस्थितिविषयत-

या हेतुरिति कार्यकारणभावरूपाकांक्षा वार्च्योति न कश्चिद्दोषः॥ ननु भावना फर्ळाश्रविशेष्यास्तु प्रथमान्तार्थि विशेषणं तु कुतो न स्यात् भावनाप्रकारकशाब्दवोधं प्रति प्रथमान्तपद्जम्योपस्थिति-हैतुरिति कार्यकारणभावस्य सुवचत्वात् । न च भावपथानमा-ख्यातिमति वचनविरोधः । आख्यातार्थभावनाया धात्वर्थे प्राधान्यमात्रस्य तदर्थत्वात् । अन्यथा सत्वपधानानि नामानी-ति श्रेषवचनविरोधात् । एवं च पचतीत्यत्र पाकानुकूळकृति-मान् देवदत्त इति शाब्दवीध इति नैयायिकाभ्युपगतमेव कथं नाभ्युपेयतइति चेत् । मैवम् । एवं श्वारूयातार्थकर्त्तुरनन्वया-पत्तेः । आख्यातप्रथमान्तार्थयोरभेदाभ्युपगमेपि पक्ता गच्छती-तिवत्पचतिकरपं गच्छतीत्यापत्तेः । ईपदसमाप्तपाककर्ता गच्छ-तीत्यन्वयसम्भवात् । सिद्धान्ते च क्रिययोः परस्परानन्वया-**का**तिप्रसङ्गः । किं च पचितकरपं पचतःकरपं पचन्तिकरपाम-त्यपि न स्यात् । सुवर्धसङ्ख्याषाः प्रकृत्यर्थे प्रधाने कर्त्तर्येवा-न्वयात् । द्वित्ववद्वत्वाभ्यां द्विवचनाद्यापत्तेः । आचार्य्यकल्पा-बाचार्य्यकल्पा इतिवत् । सिद्धान्ते च भावनायाः सङ्ख्या-न्वयायोग्यत्वात्सङ्ख्याया अप्राप्ताचौत्सर्गिकमेकवचनमेवोपपद्य-ते। अपि च नृत्यिक्रियां पश्येत्याभिषायेण पश्य जृत्यतीति प्र-युज्यमानं वाक्यमपि न सिद्धचेत् । किं च मुख्यतः प्रथमान्ता-र्थस्य विशेष्यत्वाभ्युपगमे पद्मय मृगो धावतीति भाष्याद्यभ्युपे-तमेकवाक्यं न स्यात् । प्रथमान्तार्थमृगस्य धावनाकियाविशेष्यः त्वाभ्युपगमे सस्यैव दिशक्तियायामन्वये कर्म्मत्वाद् द्वितीयापत्तेः। न च सत्यां द्वितीयायामप्रथमासमानाधिकरणत्वाच्छता दुर्वी-र इति वाच्यम् । एवमपि द्वितीयाया दुर्वारत्वात् । एवं चैता-दशकाक्याभाव एव स्यात् । कि चापाक्षीदेवदत्ती उवेहीत्यत्र

शत्रादेः प्रसङ्गाभावाद्देवदत्तामिति द्वितीया दुर्वारैव । न चात्र प्राक् तामिति क्रम्मीध्याहर्त्तव्यम् । उत्कटधावनिक्रियाविशेषस्यैव दर्शनकर्मतयान्वयस्य प्रतिपिपाद्यिषितत्वात् कर्माध्याद्दारे तद-सम्भवापत्तेः, तं पश्येति वाक्यभेदापत्तेश्च । एकवाक्यत्वे भा-व्यकारादिभिः साधुत्वकथनात् । तस्माक्रियाया एव कर्मत्वे-नान्वयः तद्वाचकश्च धातुर्न प्रातिपदिकमतो न द्वितीया, तथा च धात्वर्थभावनापकारकशाब्द्वोधं प्रति कृज्जन्योपस्थितिवद्धाः-तुजन्यभावनोपस्थितिर्पि कारणं कल्प्यते। अत एव पक्त्वा व्र-जतीत्यादौ पाकाक्रिया व्जनिक्रयायां सामानाधिकरण्योत्तरका-लादिसम्बन्धेन विशेषणमतस्तद्धाभे कत्वादेभीवे विधानं सङ्ग-च्छतइति वक्ष्यते इति दिक् ॥ २ ॥

तत्राश्रयस्य क फले उन्तयः क च व्यापारइत्युपो-द्वातसङ्गत्या निरूपयति ॥

फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः। व्यापारेशप्श्रमाद्यास्त द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् ३

तङाद्यः फले आश्रयान्वयं द्योतयान्त शवादयस्तु व्या-पारे । अथ शवादयो न द्योतकाः किं तु वाचका एव लकार-विधानस्य तत्तदर्थपुरस्कारेणिव कर्त्तारशिवित शपोपि तत्तदर्थपु-रस्कारेणैव विधानात् । तस्माच्छवेष वाचकः लकारस्तु द्यो-तक इति वैपरीत्यं किं न स्यादिति । यत्त्वाशीकिं लिटि चादादिषु जुहोत्यादिषु च शवाद्यभावात्तत्मतीतिन स्यादतो लकार एव वाचको युक्त इति । तम्न । तिङ्गमभावे ऽपि शवा-दिसामिधानमात्रादशाम्यकारि मच्छेत्यादौ तत्मतीतेस्तवाप्युक्त-दोषतादवस्थ्यादिति चेत् । भवम् । अत्र लुप्तं समृतं बोधक- मिति परमते शिष्यमाणं छुप्यमानार्थाभिषायीत्यस्मन्मते च समाधानस्य सुकरत्वात् । यद्वा कर्त्तरिश्चवित्यत्व सार्वधातुकइत्यनुवत्यं कर्त्रथे सार्वधातुके परे धातोः अप् स्यात् इत्यर्थः, तथा च
सार्वधातुकस्य कर्त्रथेत्वावश्यकत्व शवादीनां द्योतकत्वमात्रं कल्प्यते छाघवादिति । एवं यगादावण्यूग्धम् । तङ् परस्मैपदिभ्य
एवोत्पन्न उपसर्गादिशयुक्तो न चेत् । अत एव एधते निविश्वते इत्यादिव्याद्वात्तेः । आदिना चिण्वदिद्, यथा कारिष्यते
घट इत्यादौ । कृषिरङ्जोः प्राचांश्याभाति श्यन्परस्मैपदे च द्योतके । तथा कर्मस्थभावकेषु रक्ष्यति घटः स्वयमेवेत्यादौ । छिडादावप्यवंरीत्या प्रकरणाद्येव द्योतकिमिति । एतेनाख्यातस्य कर्वृक्तम्भभावेषु शक्तौ पचतित्यादौ सर्वत्रैव भावनावत्कर्तृकर्मभावानां प्रत्ययापत्तिः शक्तिसक्तादिति निरस्तम् । यगादेस्तात्पर्यग्राहकत्त्वकथनादिति ध्येयम् ।।

नन्वेवं ''पच्यते ओदनः स्वयमेवे'' त्यादौ ''क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सं' इत्यादौ व्यभिचारः कम्माविवक्षायां कर्त्तरि छका-रे सित कमेवत्कर्मणातुल्यिक्तय इत्यनेन यगात्मनेपदिचिण्चिण्व-दिटामितदेशेन यगादिसत्वेष्याश्रयस्य फलेनन्ययात् । अवो-धीत्यत्रापि बुध्यतेः कर्त्तारे लुङ् दीपजनेत्यादिना चिण् चिणो-लुगिति तस्य लुक् इत्यभ्युपगमोपि फलेनन्वयादित्याशङ्क्षचाह ॥

उत्सर्गोयं कर्मकर्चृविषयादौ विपर्ययात् । तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम् ॥ ४ ॥

कर्मकर्तृतिषयादौ कियते घटः स्वयमेवेत्यादौ पच्यते ओ-दनः स्वयमेवेत्यादौ क्रमादित्याद्यादिपदग्राह्मम् । साब्दबोधस्तु पूर्वोक्तसामान्यविशेषज्ञानहेतुकैकनारदाभित्रविषयकं यज्ज्ञानं तद्दनुक्ता एककृष्णाभिन्नाश्रायिका उतीता भावनेति । पच्यते आदनः स्वयमेवेत्यत्र चैकौदनाभिन्नाश्रायिका पाकानुक्ता भावनेति । अननुः वनेति बोधः । इत्थमन्यत्राप्यूग्रम् । यथोचितमिति । अननुः गतमेव तत्तद्वचनानुसारेणेत्यर्थः । वस्तुतः सकर्मकधानुसम्भिन्याहृतभावसाधारणविधाविधेययक्चिण्त्वेन कर्मद्योतकते- ति बोध्यम् ॥ ४ ॥

अथ सूचीकटाहन्यायेन सोपपत्तिकं वाक्यार्थमुपवर्ण्य फ-ळव्यापारयोशिते प्रतिक्षातं धातोर्व्यापारवाचकत्वं व्यव-स्थापयति ॥

व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च किया। कृञो ऽकर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोर्थ इष्यते ॥ ५॥

पचाते पाकमुत्पादयाति पाकानुक् भावनेत्यादिभावनावाचकपदीर्विवरणात्सा वाच्येवोत्ते भावः । व्यापारपदं फूत्कारादोनामयत्नानामि वाच्यतां बोधियतुम् । अत्र नैयायिकाः ।
व्यापारो वाच्य इत्ययुक्तम् । व्यापारत्वस्योपाधित्वेन शक्यतावच्छेदके गौरवात् । फूत्कारत्वादेरिप गुरुत्वादननुगतत्वाच
नावच्छेदकत्वम् । किं तु क्रतित्वस्येव जातिकपतया लाघवेन
शक्यतावच्छेदकत्वौचित्यात्कृतिरेव वाच्या वक्तव्या । किं
च । करोतेपत्नार्थकत्वं तावदावश्यकम् । यत्नजन्यत्वाजन्यत्वप्रातिसन्धानात्पटाङ्कुरयोः कृताकृतव्यवहारात् । तदुक्तमाचार्यः ।
कृताकृताविभागेन कर्तृक्षपव्यवस्थया । यत्न एव कृतिः पूर्वा परार्भनस्यव भावनेति ॥ कृतित्वस्यव लाधवेन शक्यतावच्छेदकत्वौचित्याच्च । व्यापारस्य कृत्यपत्वे च कारकमात्रं कर्तृपदार्थः स्यात् । करोत्यर्थभूताश्रयस्येव कर्तृपदार्थस्वात् । इत्यं च

यत्नार्थककरोतिना विवरणात् किं करोतीति यत्नपश्चे पचती-त्युत्तरस्य यत्नार्थकत्वं विनानुपपत्तेश्च यत्न एवार्थः। अत एव पचतीत्यत्र यत्नानुभवः सर्वसिद्धः सङ्गच्छते । नन्वेवं कथं रथो गच्छतीत्यादि प्रयोगः । तत्र यत्नस्य बाधादिति चेन्न । अनु-कुळव्यापारे लक्षणया मयोगात्। विद्यते इत्याद्यनुरोधादाश्रयत्वे एव वा लक्षणा। तथा च गमनाश्रयबोध एव तत्र। अत एवा-न्यदीयगमनानुकूलनोदनादिमाते न गच्छतीति प्रयोग इति । तस्माद्वचापारो वाच्य इति मतं न सम्यगित्याहुः। अत्र वदन्ति। क्रभ्यतावच्छेदकत्वस्येव शक्यतावच्छेदकत्वस्यापि गुरुणि स्वी-कारे वाधकाभावः। तयोर्वेषम्ये वीजाभावात् । अथ कारण-तावच्छेदकत्वप्रतियोगितावच्छेदकत्ववच्छक्यतावच्छेदकत्वं स्व-रूपसम्बन्धविशेषः स च सम्भवति छघौ गुरौ न कल्प्यते । अत एव छघुर्धमे एव कारणतावच्छेदकः कल्प्यते । शक्यता-वच्छेदकत्वं च स्वरूपसम्बन्धविशेषो न लक्ष्यतावच्छेदकत्विम-ति चेन्न । स्वरूपसम्बन्धो यदि तत्तत्स्वरूपं तदा गुरुधर्मस्वरू-पाणामि सत्त्वात्किमनुपपत्रम् । अथातिरिक्त, स्तदापि तद्वछ-क्ष्यतावच्छेदकत्वमपि स्वरूपसम्बन्धविशेष इति कथं गुरुधेमेषु तत्स्वीकारः । द्वतिज्ञानकार्यतावच्छेदकत्वस्योभयत्रापि तुल्य-त्वात्। किंच, गुरुधर्मेष्ववच्छेदकत्वास्वीकर्त्वा तृद्भावः स्वीकार्यः, तद्वरमवच्छेदकत्वस्वीकार एव । भावकल्पनायां छाघवात्। अन्यत्र क्छ्याभावस्य सम्बन्धमात्रं करुपते छाघवादिति चेत्। अन्यत्र कल्प्यमानावच्छेदकत्वस्यैव सम्बन्धः स्वीत्रियतां ला-घवात् । वस्तुतस्तादशस्वरूपसम्बधस्यातिरिक्तस्य स्वीकारे म-माणं सुधीभिश्चिन्तनीयम् । अत एवाव च्छेदकत्वमन्यूनानाति-रिक्तवृत्तित्वामिति बदन्ति । तद्वि क्रिभमें निर्वोधम् ।

एवं नानार्थस्थले लघुषमानाच्छित्रे एव शक्तिरपरत्र निरू दा कक्षणा इत्यप्यपास्तम् । एवं मातियोगितावच्छेदकः त्वमपि स्वरूपसम्बन्धाविशेष इत्यपि निरस्तम् । गौरवम-तिसन्थानद्शायामपि कम्बुग्रीवादिमानास्तीति मतीतेर्गुरुष-र्मोप्यवच्छेदक इत्यन्ये । तिचन्त्यम् । कम्बुग्रीवादिमान्नास्तीत्या-दाववच्छेदकत्वस्य संसर्गतया प्रवेशात् । तद्वगाहिज्ञानस्य चा-मतिबध्यत्वात् । किं चैवं धार्मितावच्छेदकशालिज्ञानं मतिब-ध्यम् । प्रकृते च धार्मतावच्छेदकानवगाहनाम दोष इति । किं च कम्बुग्रीवादिमन्त्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकतया भानमप्य-सिद्धम् । किं तु प्रमेयो घटो नास्तीत्यादी प्रमेयस्वादिवत्माति-योगिविशेषणत्वेन भानमात्रम् । न चैवं कम्बुग्रीवादिमत्प्रतियो-गिकाभाववत्तावे।धस्यैव पर्यवसानाद्यत्किश्चिद्घटवत्यपि तथा प्रयोगापत्तिः । कम्बुग्रीवादिमत्त्वसम्ब्याप्तधर्मावव्छि**स**मितियोगि-ताकत्वसम्बन्धेन कम्बुग्रीवादिमत्यतियोगिकाभावस्यवावगाहः नात् । अत एव न यत्किञ्चित्कम्बुग्रीवादिमति कम्बुग्रीवादिमा-मास्तीति शब्दः प्रमाणम् । प्रमाणं च घटसामान्यजून्ये इति रामकुष्णभट्टाचार्याः । एवं कारणतावच्छेदकत्वं स्वरूपसम्ब-न्धविशेष इत्यपि निष्पपाण, मतो न तदवच्छेदकत्वेनापि जा-तिसिद्धिः । तस्मान्नोक्तलाघवानुरोधात् कृतित्वमेव वाच्यताव-च्छेदकमिति युक्तम् । वक्ष्यते चान्यदुपरिष्टात् । नन्वस्तु ताई धातोः केवल्रव्यापारवाचकता फलं कर्मप्रत्ययार्थः । संयोगरूप-फलभाने गमधातोविभागभाने त्यजधातोः समभिन्याहारस्य नियामकत्वाच्च न ग्रामं गच्छाते त्यजतीत्यनयोविभागसंयोग-बोधनदोषमसङ्ग इति नैयायिकमाचां मतमपि। यद्यपि त्यजि-गमिस्यन्दीनां पर्यायतापत्तिः । एकस्या एव क्रियायाः संधोग-

विभागजनकत्वात् । तथा च गमनं त्याग इत्यनयोरविशेषाप-तिः। एवं गच्छातित्यजतीत्यनयोरपि । न्यायरीत्या फलस्य भानाभ्युपगमेन विश्वेषापपादने तु घटादिपदे घटत्वस्यापि तथैव भानोपपत्तरवाच्यतापत्तावाकृत्याधिकरणोच्छेदापात्तः । तस्माच्च पच्यते तण्डुलः स्वयमेवेत्यादिकं कर्मस्थभावकानामेव कर्मकर्त्तरि यगादिविधानात् । न चान्निसंयोगरूपव्यापारस्य धात्वर्थस्य कर्मनिष्ठत्वान्नानुपपत्तिरिति वाच्यम् । तथा सति पच्यते अग्निः स्वयमेवेत्यस्याप्यापत्तेः। न च कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रिय इत्यनेन धात्वर्थजन्यफलाश्रयाणामेव कर्मवद्भावविधानात्तण्डुलानां ताद-शाविक्छित्तिमन्त्वाद्भवति तथा प्रयोगोग्नेस्तु तदाश्रयत्वाभावा-भातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । एवं हि पावरणाद्यर्थं पटमुत्पाद्याति चैत्रे नावरणाय पटे यततइतिवद्यतते पटः स्वयमेवेत्यस्याप्या-पत्तेः यत्नजन्योत्पत्तेः पटे सन्त्वात् । अन्यथा क्रियते पटः स्व-यमेवेत्यपि न स्यात्। सकर्मकत्वाभावादत्रातिदेशो न भवर्तत-इति चेत्रदेव तु भवन्मते दुवेचम् । स्वार्थव्यापारजन्यफळकत्वं फळजनकव्यापारवाचकत्वं वात्रापि कत्रीदिवदश्चतं स्पन्द्यादिसा-धारणं चेत्यादि वश्यते । कुतो वातिदेशामद्वतिः स्वकर्मविर-हेण कर्मणातुरयित्रयत्वाभावादिति चेन्न । कर्मत्वस्यापि त्वन्मते दुर्वचत्वात् । धात्वर्थजनयफलजालित्वस्य गमेः पूर्वस्मिन्देशे स्रजेहत्तरस्मि, त्स्पन्देः पूर्वपरयोर्यत्यादेविषये चातिपसक्तत्वा-त्। यदु स्वार्थान्वितप्रस्ययार्थफळव्यधिकरणव्यापारवाचकत्व-मेव सक्तमेकत्वं कर्मत्वमपि धात्वन्वितमत्ययबोध्यफलवन्त्वनेव। मत्ययजन्यसंयोगबोधे गम्यादेविभागबोधे त्यज्यादेः सपाभिज्या-हारस्य हेतुत्वाच्च नोक्तदोष इति । तभ शन्वयच्यतिरेकाभ्यां गम्यादेरेव संयोगादिफले शक्तिसि-

द्धेः । अन्यथा सुपामेव घटादौ शक्तिः घटादिबोधे तत्तत्प्रकृतिसमिभव्याहारस्य हेतुत्वान्नातिपसङ्ग दुर्वारत्वापत्तेः स्पन्दस्त्यागो गमनमित्यादेरविशेषापत्तेरुक्त-त्वाचे त्यादिभिर्दूषितमायं तथाप्युक्तोपपत्यैव कुञादेरपि फलवा-चकत्वं साधयन्केवछवाचकत्वं सर्वनैयायिकाभ्युगतं निरस्यति। कुञ इति । सविषयमात्रार्थोपस्रक्षणिदम् । यत्नः यत्नमात्रं, किन्तूत्पत्त्यादिः फुलमपीत्यर्थः । अयं भावः, यती प्रयत्नइतिवत् यत्नार्थकतायां कुत्रोकर्मकता स्यात् । अन्यथा वायुर्विकुरुते सै-न्धवा विकुर्वते इत्यादिमयोगदर्श्वनाद्यथाश्चते ऽसङ्गतिः । अत एव ''घातोरर्थान्तरे वृत्तेर्घा वर्थेनोपसंग्रहादि'' त्याद्यर्थविशेषान्त-र्भावेणाकर्मकत्वसकर्मकत्वविवरणं साधु सङ्गच्छतइति । नन्वेवं व्यापारार्थकत्वस्येव यत्नार्थकत्वस्याप्यमयोजकत्तया नेद्मक-र्मकतायां प्रयोजकं किं तु फललमानाधिकरणव्यापारवाचित्व-मेव। न चेइ तदस्तीति नातियसङ्ग इति चेन्न। एवं हि यते-रप्यकर्षकत्वानापत्तेः । यत्किञ्चिदुत्पत्तिजनकयत्नवाचकत्वस्यो-त्पत्यादिफळावाचकत्वस्य चोभयोरप्याविशेषात् । स्वार्थफळसः मानाधिकरणव्यापारवाचकत्वरूपाकर्मकत्वस्यास्माभिरभ्युपगमे-पि केवळव्यापारवाचकत्वरूपस्य तस्य भवद्धिरभ्युपगमा-त । यद्वा । अकर्मकतापत्तेः । सकर्मकतानापत्तेरि-त्यर्थः । तथाहि । अस्मद्रौला स्वार्थफळव्यधिकरणव्या-पारवाचित्वं भवद्रीत्या फळविाशिष्टव्यापारवाचकत्वं हि सकर्ष-कत्वम् । अन्यथा स्पन्देरापि तदापत्तेः । तच क्रुत्रादेने स्यात् । त्वन्मते द्विष्यादेर्द्वेषज्ञानेच्छाकातिमात्रवाचकत्वात् । अत एव पटं जानाति इच्छति कुरुते चैत्रो मैत्रेण ज्ञायते इच्यते क्रियते वा घट इत्यत कर्ममत्ययेन यथायथं विषयित्वं विषयत्वं चोच्यते

फलाभावेन धात्वर्थतावच्छेदकफलाश्रयत्वरूपकर्मत्वासम्भवा-दिति निरूपितमाख्यातवादाश्वरोमणौ। एवं च फलमात्रार्थ-कत्वात्सकर्पकत्वाभावे कर्मणि छकाराद्यनापत्तिः। यतु जाना-त्यादौ सकर्मकत्वव्यवहारो भाक्त इति । तन्न । व्यवहारस्य भाक्तत्वेपि कर्मणि मत्ययासम्भवात् । फळावच्छित्रव्यापारवाचके-भ्य एव कर्ममत्यय इति तत्रैवांक्तेः। न च वैयाकरणानां यत्र स-कमैकत्वव्यवहारस्तेभ्य एव कमेमत्यय इति नियम इति वाच्यम् । भाष्यकारादिव्यवहारस्य विश्विष्य सर्वत्राभावात् । अस्मद्रचवहा-रस्यातिमसक्तत्वात् । तच सविषयार्थकानां विषयतयान्त्रयव-तामेव सकर्मकत्वं यत्यादिधातूपस्थापितयत्ने न विषयत्वेनान्वयः कि तूरेश्यत्वेन अत एवाभुञ्जानेपि भोजनाय यततहाति प्रयोग इति । तम् । एवं हि कर्मणि प्रत्ययोत्पत्तावनुगतनियामकालाभ-प्रसङ्गात् । विष्णुं यजते विष्णुर्यष्टन्य इत्यादौ चतुर्ध्यर्थविहितद्वि-वीयादे रहे इयत्वेनवान्वयबोधकत्वाद्यजधातोरप्यकर्मकत्वापत्तेश्च। उद्देश्यताख्याविषयतया विष्णुयोगविषय एवेति चेद्धोजनमपि यत्यर्थस्य तथैवेति स्यादेव याजिवद्यत्यादेः सकर्मकत्वात्कर्मणि प्रत्ययः येन च साविषयार्थकेषु विषायतयान्वयवोधकाद्वितीयार्थे जाततृतीयया तस्यैव बोधनात्पश्वादिद्रव्यस्य तथान्वयसत्वा-त्स्यादेव सकर्मेकत्वमिति वाच्यम् । एवमपि विष्णोर्धात्वर्थक-र्मत्वाभावेन तस्मिन् द्वितीयातव्यलकाराणामभावापत्तेः । अ-न्यथा भोजनाय कियतओदन इत्यत्र भोजनं, मोक्षाय हरं भजे इत्यत्र मोक्षमित्यापत्तेर्दुर्वारत्वात् । न वैवमपि कर्मसम्पदानयोः करणकर्मत्वे वाच्ये इति संज्ञाविधानसामध्यदिसत्यपि कर्मत्वे द्वितीयादिकं स्यादिति वाच्यम् । कर्मसंज्ञाविधानान्यथानुपप-च्या कर्ममत्ययसिद्धावपि धातोस्तद्धे सकर्मकत्वाभावेन तस्मि-

न्सकर्मकत्वसम्बद्धकर्मलकारसिद्धयनापत्ती इज्यते विष्णुरित्याय-भावापत्तेः। न च कालभावाध्वगन्तव्यानामकर्मकथातुयोगे क-र्भसंज्ञाविधानेपि धातोरकर्पकत्वादेवदत्तेनास्यते मास इत्यादिकं तवापि न स्यादिति वाच्यम् । कालादिकर्मणा सर्वे सकर्मकाः । तद्वयतिरिक्तकर्माभावएवाकर्मकत्वमित्यप्रे व्युत्पादियिष्यमाणत्वा-त्। किं च पशुना रुदं यजते देवदत्ताय कुध्यति दुह्यति ईर्ध्यति असूयति इत्यादौ पशुदेवदत्तादेरिच्छोद्देषादिविश्वेषविषयस्य तथान्वयवतः कर्मत्वात्तेन कर्मणा सकर्मकत्वमादाय तस्मिन् कः र्चिण लकारादितीयाकृदाद्यावितदिवीरा । भवन्मते संज्ञायाः द्वि-तीयादावपयोजकत्वस्य सुवर्थनिर्णये वश्यमाणत्वात् । अस्मन्मः ते कर्मसंज्ञैन तत्र पयोजिकेति तद्यावान्त्रातिपसङ्ग इति च्युत्पा-दयिष्यामः। अपि चैवमपि देवदत्तस्य योभिलाषस्तद्विषयं इत्य-र्थके देवदत्ताय रोचते स्वदते वा मोदक इत्यत्र मोदकस्य कर्म-त्वापचौ तस्मिन्कर्मणि लकाराद्वितीयाकदादिमसङ्गो दुर्वारः । अस्मद्रीत्या यतिवन्नायं दोष इति ब्युत्पाद्यिष्यामं इति दिक् । न च त्वद्रीत्यापि सर्वेषामेव धातूनां यत्किञ्चित्फलच्यधिकर-णव्यापारवाचित्वेन सकर्पकत्वापच्या स्वार्थफळव्यधिकरण-व्यापारवाचित्वं तद्वाच्यमित्यननुगमापस्या ऽक्रमेकंभिन्नत्वं त-द्वाच्यम् । तत्र च प्रयोगानुरोधाङजानात्यादिभेदो न प्रवेशनीय इति न किरिचदोष इति शंक्यम् । सकर्मकाणामध्यर्थान्तरे ऽकर्मकत्वेनासम्भवापत्तेः । अकर्मकत्वस्याप्येकस्याभावेन तुल्य-युक्त्या सक्रमकान्यत्वस्यापि तन्तेव अन्योन्याश्रयणापस्या छः-कर्मणीत्यादेवीधकत्वानापत्तेक्च । ननु तकापि स्वत्वाननुगमाद-ननुगतमेव सकर्मकत्वादीति कथं छःकर्मणीत्यादेरनातिमसक्तवी-धकत्वामिति चेन्न । स्विपित्रभ्यः पिता द्यात्, ऋतौ स्वदारान्

गच्छेदित्यादौ स्वत्विषिद्वदारत्वाननुगमेपि विशिष्य सर्वानतिप्रसक्तवोधकत्ववदुपपचेरिति समासशक्तौ वश्यामः । ननु
फलाविच्छन्नव्यापारवाचित्वादेव धातूनां सकर्मकत्विमाति वदद्विरापि केवलव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वं सूचितमेवेति चेन्न ।
एवं हि केवलव्यापारवाचकक्षाकुन्नादेरकर्मकता स्यान्न
स्याच्च सकर्मकत्विमिति । ननु प्रत्ययार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वमेव सकर्मकत्वमस्तु प्रत्ययार्थफलाश्रयत्वमेव च
कर्मत्वमतो न किश्चदोष इति चेन्न। घटं भावयाति एध्यतीत्यादिहेतुमिण्णजनतसकर्मकेषु तत्कर्मणि चाव्यातेः । तत्र फलस्यानवयव्यतिरेकाभ्यां धातुलभ्यत्वेनान्यलभ्यत्वानमानाभावाद्रौरवाच्च प्रत्ययार्थत्वासम्भवादिति दिक् ॥ ६ ॥

कुवर्धमकाश्चनपुरः सरं केवल्यरनार्थकतायां द्वणान्तरमाह।।

किन्त्र्रादनमेवातः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि । कर्मकर्तर्थन्यथा तु न भवेत्तद् दृशेरिव ॥ ६ ॥

जत्पादनम् । जत्पात्तिरूपफलसहितम् । न तु केवलयतनमात्रं व्यापारमात्रं वा । अत्र कुलोर्थ इत्यनुष्ठ्यते । ननूत्पादयतीत्यस्योत्पात्तं करोतीति विवरणमनन्वितं स्यात् ।
जत्पत्तेरुत्पत्त्यभावात् इति चेन्न । यत जत्पत्तिराद्यक्षणसम्बन्धः
स च क्षणरूप इति तस्योत्पत्तेः सुलभत्वादुत्पादना सुलभैव ।
तवापि यतते यत्नं करोतीत्यादावनुपपत्तितादवस्थ्याच्च । नन्वेवं जानात्यादेः सकर्मकत्वाय ज्ञानफलाद्यनुकूलव्यापारवाचकत्वं वाच्यं तथा च चक्षुरादिकं जानातीति स्यात् । जत्पादनाया
आत्मनीव चक्षुष्यपि सन्त्वादिति चेन्न । मनो जानातीति प्रयोगोपपत्तये जनकव्यापारे लक्षणाभ्युपगमे तवापि व्यापारवन

त्तया तथा प्रयोगस्य दुष्पारिहरत्वादिति समाधिरुभयेषां तुल्य एव । स्थाली पचतीतिवादिष्ठापत्तेश्च । ज्ञाधातोः फलं विषय-गतावरणनिवृत्तिस्तदनुकूछोत्पादना क्राप्तिरेव । अतः सैव घात्वः र्थः। तथा च चैत्रो जानातीत्यत्र चैत्राभिन्नाश्रयिका आवरण-भङ्गानुकूला ज्ञानिकयेति बोध इति पक्षे च न शङ्कापि । अतः। यतः कुत्रो यत्नमात्रमर्थों नेष्यते अत इत्यर्थः । कर्मवत्स्यादिति-पदेन कर्मवत्कर्मणातुल्यिकय इति सूत्रं छक्ष्यते । अयं भावः । यत एतस्योत्पादनार्थकता अतः कियते ओद्नः स्वयमेवेति यगादयोप्युपपद्यन्ते । अन्यथा यत्नस्य कर्त्वनिष्ठत्वेन कर्मस्थ-भावकत्वाभावाद्यगादयो न स्युः। अन्यथा यत्यते घटः स्वय-मेवेत्यपि स्यादिति । यद्वा । ननु जानातीच्छत्यादिवत्कारका-र्थनिर्णये वक्ष्यमाणरीत्या विषयत्वादिफळवाचित्वेन सकर्मक-त्वसम्भवात्कृत्र उत्पत्तिवाचकत्वाभ्युपगमो मुधैनेत्याशङ्कां मन-सि निषायाह । अत इति । यत उत्पत्तिरापि कृतोर्थ एवेत्यर्थः । अपिभिन्नकमः कर्मकर्त्तर्थपि यगादि स्यादित्यर्थः । अन्यथा। **उत्पत्त्यवाचकत्वे । ज्ञायते इ**दयते इतिवत् कर्मणि तत्सम्भ-वेपि कर्मकर्त्तारे तम्न स्यादिति भावः । तदेवाह । हशे-रिति । इदं च ज्ञानादिवाचकोपछक्षणम् । तथा क्रियते घटः स्वयमेवेत्यपि न स्यात् । कर्त्तस्थभावकत्वाविद्येषादिति दिक्॥६॥

नन्वेतं कुलादेरिव जानात्यादेरिप विषयाविच्छनावरण-भक्नादिफलवाचकत्वमभ्युपगन्तव्यम्। अन्ययोक्तदोषापत्ते, स्तथा च क्रायते घटः स्वयमेवेत्यापे स्यादेव, स्याच ग्रामो गम्यते स्वयमेवेत्यादिकम्। कर्मस्थभावकत्वाविशेषादित्याशङ्कां मनासि कृत्वाह ॥

## निर्वत्ये च विकार्ये च कर्मबद्धाव इष्यते । न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तो हि व्यवस्थितः ७

कर्म त्रिविधम् । निवेत्त्र्ये विकार्य पाप्यं च । आद्यं घटं करोति, द्वितीयं सोम सुनोति वीहीनवहन्तीत्यादि। वृतीयं रूपं पश्यतीत्यादि । प्राप्यत्वं च क्रियाक्रताविशेषानुपलभ्यमानत्वामे-ति वश्यते । तच ब्राह्यवादेर्गम्यादेशचास्तीति नातिप्रसङ्ग इति भावः । नहायं ग्रामः केन चिद्रतो, घटोयं केन चित् ज्ञात इति कातुं शक्यम् । तस्मादावश्यकं फलवाचकत्वम् । अत एव द्व्यः र्थः पचिरिति भाष्यमपि फलन्यापारयोः शाक्तिद्वयाम्युपगम-एव सङ्गच्छते । तण्डुळानोदनं पचतीत्यत्र तण्डुळानां विका-र्यकर्मत्वमोदनस्य निर्वर्त्यकर्मत्वं चोपपादितम् । पचेर्विवरूरयुः त्पत्तिद्व्यर्थत्वस्य भाष्यकारैकक्तस्य धातोः फळावाचकत्वे ऽस-म्भवात् । एकस्यैव च्यापारस्योभयफळत्वे हेतुत्वसम्भवे तद्वचा-पारद्वयार्थवर्णनस्याप्यसम्भवात् । उपकक्षणं चैतत् कुत्र इति धातुसामान्यस्य । उक्तवक्ष्यमाणयुक्तिभिः सर्वेषामेबोभयवाचक-त्वात् । यत्तु कृत्रो यत्नत्वं न वाच्यतावच्छेदकम् । अकर्मकता -पत्तेः यत्यादिवत् । तथा च यत्नत्वेन विवरणपश्चीत्तरभावयोरे-वाभावान तेनैव रूपेण वाच्यतेति नैयायिकोक्तं युक्तमिति भा-व इत्यादि च्याचक्षते । तन्न । यतो यद्यपि केवळयत्नमात्रवाच्य-तावादे पागुक्तरीत्यायं दोषो युक्तस्तथापि कुन्नो यत्नत्वं वाच्य-तावच्छेदकमित्यत्र न सकम्मीकत्वानुपपत्तिनेवा कर्मकर्त्तार यग-नुपपत्तिर्गाधिका । उत्पत्तिरूपफळवाचकत्वासिद्धचैव फळव्याधि-करणव्यापारवाचित्वरूपसकर्पकत्वासिद्धेः । तवाप्युत्पादनामा-त्रवाचकत्वसिद्धचापि न सकर्मकत्वासिद्धिः फळवाचकत्वसिद्धिः

विना स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वस्यव तत्त्वात्। यती मयत्नइत्यस्य फर्छं नार्थे इति नानुपपत्तिः । घटं करोतीत्यत्रापि निर्वर्त्यकर्मत्वान्न यगादेः कर्मकर्त्तर्यनुपपत्तिरिति । तस्मात्कुत्रो य-त्नत्वमेव वाच्यतावच्छेदकामित्यत्र मानाभावः । स्राघवस्य पूर्वमेव निरस्तत्वात्। न च कर्तृजन्यत्वाजन्यत्वप्रतिसन्धानात्पटाङ्कुरयोः कृताकृतच्यवहारानुपपत्तिरेव मानम् । बीजादिना अङ्कुरः कृत इति तत्रापि व्यवहारदर्शनात् । रथो गमनं करोतीति विवर-णस्याचेतनोपि दर्शनाच । यत्तु व्यापारमात्रस्य कुव्वर्थत्वे कारकः मात्रं कुर्तृपदार्थः स्यादिति । तत्तुच्छम् । स्वतन्त्रः कर्तेति सूत्रोः क्तरीत्या धातूत्पात्तव्यापाराश्रयत्वरूपं स्वातन्त्र्यमेव कर्तृत्वामिति वक्ष्यमाणत्वेन शास्त्रे कर्तृपदार्थत्वस्य प्रायेण सर्वकारकाणामिष्ट-त्वात् । छौिककप्रयोगे च कत्तित्यत्र कुनो यत्ने निरूदछक्षणे-ति वदन्ति । तस्मात् कुञो विवरणानुरोधान्नाख्यातस्य यत्नमा-त्रवाचकत्वसिद्धिः किंच कुञो यत्नमात्रशक्तिग्रहवत एव ताहश्च-विवरणप्रश्नो न तु व्यापारशक्तिग्रहवत इति न तौ क्रतित्वेन वा-च्यतायां प्रमाणम् । प्रयोज्यप्रयोजकदृद्धयोस्तादृशमनादिविवर-णं कुत्र एव च प्रश्नोत्तरभावं शृष्वतां वाळानां कृतावेव शक्तिः ग्रहो भवतीत्यपि विना मगाणं शपथमात्रपर्यवसन्त्रमेवेति द्रष्टव्य-म् । कथं ताई पचतीत्यत यत्नत्वमकारकः पाकानुकूलयत्नानुः भव इति चेत् । अत्र माञ्चः । धातुत्वमेव जातिः शक्ततावच्छे-दिका । संज्ञाशब्दानां जातिवाचकत्वात् । व्यापारत्वं च वा-च्यतावच्छेदकम् । क चिद्यक्षत्वपकारकवोधस्तु शक्तिभूमाञ्चक्ष-णया वा । ननु तवाप्येतादशस्थले लक्षणावश्यकत्वे किं विनि-गमकं व्यापारत्वं वाच्यतावच्छेदकामित्यत्रोति चे,त्सत्यम् । व्या-पारत्वस्याभिकसंत्राहकत्वेन तस्यैवावच्छेद्कताया न्याय्यत्वा-

त्। अत एव कर्तुजन्यतावच्छेदकं लघ्वापे घटत्वादिकमपहाय कार्यत्वं कल्प्यते । किं चास्माकं यत्नस्यापि व्यापाराविशेषत्वेन तडक्षणा सर्वथा श्रुत्यथीत्यागाद्वरं भवतां रथादिव्यापारे छ-भणा सर्वेषा श्रुत्वर्थत्यागाज्ञघन्या । अपि च दावाधिर्वनं द-हतीत्यादौ यत्नसम्बन्धग्रहं विनापि व्यापारबोधान्न भवद्रीत्या स्रभणा युज्यते । अगृहीताया वृत्तेरनुपयोगात् । अन्यथा अगृ-श्वीतश्वनत्यादिभ्योपि बोधमसङ्गादिति वदन्ति । वस्तुतस्तु छ-तित्वमपि शक्यतावच्छेदकं तेन रूपेणापि बोधात्। तथा फू-.त्कारत्वादिकमपि । अत एव तत्तद्रूपेणैव शक्तिशित शागुक्तम् । बक्ष्यते च। एवं च व्यापारो भावनेति पूर्वोक्तमपि व्यापारोपि वाच्य इत्यभिमायकं न तु कृतित्वं नावच्छेदकामित्याभिमायकामिति भूमितव्यम्। तथापि च यथा न नानार्थत्वं तथोक्तं पाक् । एवं च बोधस्य व्युत्पऱ्यनुसारित्वात्तथाव्युत्पन्नस्य कृतित्वरूपेणैव बोधो जायतइति न कश्चिद्दोष इति विभावनीयं सूरिभिः । तस्पा-रफळव्यापारयोरिति प्रतिज्ञातफळवाचकत्वसाधनायैव कुन्नोक-र्मकतापत्तेरिति ग्रन्थ इति विभावयामः। अथ वा व्यापारो-भावनासैवेत्यादिना साधितमपि विवरणानुरोधेन व्यापारवाच-कत्वं केवळफळवाचकतावादिनिरासेन समर्थियितुं तन्मतनिरा-सनायायं ग्रन्थः । तथाहि । लडादौ भावना वाच्यैव न, तत्म-कारकश्चाब्दबोधस्य विवादग्रस्तत्वात् । यन्त्वारूयातस्य यत्नो वाच्यः यत्नार्थककरोतिना विवरणात् व्यवहारादिवद्धाधकं विना विवरणादपि व्युत्पत्तेः किंकरोतीति यत्नप्रश्ने पचतीत्यु-त्तरस्य यत्नार्थकत्वं विनानुपपत्तेश्च । किं च फलमात्रस्य धा-त्वर्थत्वे तस्यैव नामार्थेन्वयः स्यात् । न चेष्टापात्तः, धात्वर्थ-प्रातिपदिकार्थेयोभेदेन साक्षादन्वयस्यान्युत्पन्नत्वात् । अन्यथा

तण्डुलः पचाति चैत्र इत्यादावप्यन्वयो भवेदिति । सम् । विव-पाकामित्यशब्दार्थकर्मत्वविवरणवदुपपत्तेः । तथाहि । रणस्य चैत्रः पचतीत्यत्र स्वजनककृतिसम्बन्धेन पाकइचैत्रे विशेषणम् । तथा च चैत्रः पाकं करोतीत्यत्र द्वितीयाख्यातयोरिव कुत्रोपि संसर्गे एवार्थः । अन्यथा द्वितीयया आरूयातेन च कर्मत्वाश्र-यत्वयोरिप विवरणात्तयोरिप वाच्यतापत्तेः। कृतित्वादिपकारक-बोधस्तु मानस एवोत्तरकालिकः । प्रश्नोपि किं करोति इत्यत्र यदि किंशब्दस्य कियाविशेषणत्वमादाय कीदृशो यत्न इत्येवं-रूपः । यदि वा कर्ममात्रविषयः । उभययापि न तदुत्तरं यत्न-स्याख्यातार्थत्वसाधकम् । पाकराचकस्यैव धातोस्तद्विषयक-यत्ने छक्षणया पाकविषयक इति बोधोपपत्तेः स्वातन्त्रयेण श-क्तिसिद्धधसम्भवात् । एवंविधमश्रस्यासार्वत्रिकत्वात् कर्ममश्र-इच पाकमात्रबोधनेनोपपनः। अत एव पाकामित्यपि कादाचि-त्कमुत्तरं सङ्गच्छते । तण्डुलः पचतीत्यादौ तण्डुलमकारकपाक-विशेष्यकवोधापत्तिरूपं बाधकं विशेष्यतासम्बन्धेनाभेदातिरि-क्तंसंसर्गकपातिपदिकार्थपकारकबोधे निपातसुबादिजोपस्थिते-विषयतया हेतुत्वकल्पनेनैव नास्तीति कृतिसंसर्गकचैत्रादिविशे-ष्यकवोधे न दोषः। न च धात्वर्थप्रकारकवोधस्य कर्मादिरूप-नामार्थे अभावाद्धात्वर्थप्रकारकवोधे तिङादिजन्योपस्थितेईतृत्वं कल्पनीयं, तथा च न चैत्रे तदन्वय इति वाच्यम् । धात्वर्थमका-रकबोधे मथमान्तजन्योपस्थितेरेव छाघवेन हेतुत्वात् । अन्य-था भारवर्थभकारकवोधे तिवादिजन्योपस्थितिर्विषयतया हेतुः। आख्यातार्थभावनामकारकबोधे प्रथमान्तपद्जन्योपास्थातिहेतुरि-ति कार्यकारणभावद्वयमाख्यातस्य शक्तिक्च कल्प्येत्यतिगौरवं स्यात् । तस्मास कर्त्राख्यातस्य कृतिः कर्माख्यातस्य फलं वा-

च्यम् । जानातीत्यादावाश्रयत्वं छक्ष्यमिति युक्तम् । न च प-चतीत्यादावाख्यातस्य भावनावाचकत्वग्रहवतः पाकानुकूलकु।ते-मानिति बोधाद्धात्वर्थपकारकवोधे तिङाद्युपस्थितिईतुः क्छप्ते-त्याख्यातार्थः क्वतिरिति वाच्यम् । एवं ह्याख्यातार्थः कर्तेति ग्रह्वत आख्यातार्थसंख्यापकारकबोर्ध प्रत्याख्यातजन्योप-स्थितेईतुत्वस्य क्छप्तत्वेन कर्त्वकर्मणोरप्याख्यातवाच्यताङ्गी-कारापत्तेः । कर्त्वकर्मेणोः शक्तिकरपनागौरविमति चेत् । क्रति-फलयोः शक्तिकरपनागौरवं तवाष्यधिकामिति तुरयमिति दिक्। यन्तु पार्थसार्थिभिश्राः, भावनायाः सर्वत्रावाच्यत्वे वाजपेयाः धिकरणमसङ्गतं स्यात् । तथाहि । वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत, उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यादिसर्वेषु वानयेषु गुणविाधः कर्मनामधेयता वेति संशये यजेतेत्याख्यातं गुणफळाभ्यां तन्त्रे-ण सम्बन्धुं क्षमते नातो मत्वर्थेळक्षणादि नामधेयत्वसाधकमतो गुणविधित्वमेव । तथाहि । यजेतेत्यत्र यागस्य भावनायां यदि कर्मत्वेन सम्बन्धस्तदा साध्यद्वयासमवायान फळं सम्बध्यते । यदि करणत्वेन तदा करणद्वयासमवायात्र गुणः सम्बध्येत । न चाख्यातेन कर्मत्वं करणत्वं चोच्यते। तद्वाचकपदाभावात्। तथा च यथा भावना कर्मत्वकरणत्वादिरूपभेदमन्तरेण साध्यादिभिः सम्बध्यते इदमनेनेत्थं कुर्यादिति तथा यागोपि करणत्वादिकः-पमनाइत्येव गुणफलाभ्यां सम्बध्यतइति न मत्वर्थलक्षणेति श्च-क्का। राद्धान्तस्तु, भावना हि क्रियारूपा करणत्वादिकमना-दृत्यं सम्बध्यतां यागस्त्वित्रयारूपः कथमिव कारकरूपैर्गुणादि-भिः सम्बध्येत । तस्मादसौ भावनाद्वारेणैव गुणफलाभ्यां सम्बध्यतइति वक्तव्यं तथासति फलस्य साधनापेक्षत्वाद् गुणस्य साध्यापेक्षत्वात्तद्वाच्छन्नभावनान्वयाय कमीत्मना करणात्मना

वा यागः प्रतिपादनीय इत्यादृत्यापत्तिः । एवं गुणत्वप्रधान-त्वविधेयत्वानुवाद्यत्वापादानत्वोदेश्यत्वक्रतमपि वैरूप्यं वारायितं तदापत्तिः । तस्मात् गुणविधिपक्षे मत्वर्थलक्षणा आद्यतिर्वा स्यात्तद्वरं वाजवेयं सुराद्रव्यमास्मिन्निति सुराद्रव्यविधानात्तत्त्र-ख्यन्यायेन नामधेयतेति स्थितम् । भवन्मते च काष्ट्रैः पचती-त्यादिषु भावनाभावाद्धात्वर्थनैव कारकाणां सम्बन्धात्कियाक-पत्वं घात्वर्यस्याभ्युपेयम् । तथा च स्वरूपेणैव घात्वर्थः का-रकसम्बन्धमईतीति विनेत्राष्ट्रन्या यज्याभाईतेनैव रूपेण सा ध्यसाधनाभ्यां सम्बध्यतइत्यधिकरणमिद्मनुपपन्नं स्यात् । न चोदेश्योपादानादिकृतमपि वैरूप्यं, गुणविशिष्ट्यागाविधानात् । नापि मत्वर्थन्नक्षणा, कारकाविभक्तचैव श्रुत्या क्रियारूपधात्वर्थ-सम्बन्धिसद्धेः । किं च धात्वर्थएव कारकाणागन्वये काष्ट्रैः पचतीतिवत्काष्टैः पाक इत्यपि स्यात् । अपि च । लडादिभिर-पि कर्मनामधेयानां करणार्थतया समिभव्याहारो हश्यतेनुवाद-बाक्ये । वाजं वा एषोवरुरुत्सते यो वाजपेयेन यजते इति । यो राजस्र्येन यजते योश्वमेथेन यजते इति च। इदं च धात्व-र्थस्यैव करणाद्यन्वये न युज्यते । नहि स्वस्यैव स्वं प्रति क-रणत्वमिति यथा वैदिकवाक्यास्त्रोचनेनापूर्व ग्रब्दार्थ इत्यभ्युपे-यस्तथैवाभ्युपगम्यतां भावनापि सर्वाख्यातवाच्यैवेति पादुः। अत्रेदमवधेयम् । भावनाया अवाच्यत्वमते फलमात्रमर्थे इति फल्लितम् । तत्रैव च करणादीनामन्वयः । तथा च काष्टैः पच-तीत्यादौ काष्ट्रजन्यः पाक इति बोधः । इदमेव च धात्वर्थस्य कियात्वं यत्कारकान्वयित्वम् । एवं च धात्वर्थनिरूपितं सा-ध्यत्वं कापि विध्यतिरिक्तवाक्ये न बोध्यते । तण्डुछं पचतीत्य-त्रापि बक्ष्यमाणरीत्या कर्भशक्तिद्वितीयार्थो न तु साध्यत्वामिति

च धात्वर्थसाध्यत्वं प्रतीयते । एवं च विधिवाक्यार्थे कार्ये वि-श्चेषणीभूतकृतौ यागस्य विषयितयान्वयात्तत्रान्वयितावच्छेदकत-या करणत्वमौपादानिकप्रमाणादुपस्थितं शाब्दबोधे भासते वा-जवेयादिगुणनिरूपितं साध्यत्वं चोति वैरूप्यं स्यादिति तत्परी-हारायावृत्तिर्मत्वर्थळक्षणा वा स्यादेवेति सममेव नामधेयत्वसा-धकम् । यच काष्ठैः पाक इति स्यादिति । तत्रेष्टापत्तिरेवेति व-क्ष्यामः । तवापि काष्ट्रैभीवनेत्यापत्तिश्च । यदि चाख्यातोपात्त-भावनायामेव तदन्वयस्तदा छडाचन्तोपात्तघात्वर्थे तदन्वय इति मयापि सुवचमेव । वाजपेयेन यजतइत्यादौ सामानाधिकर-ण्यानुपपत्तिस्तवापि तुल्या । विधिवाक्ये एवोत्सर्गप्राप्तं धात्वर्थ-स्य साध्यत्त्रं त्यज्यते नान्यत्रापि । यदि तदनुवादत्वादत्रापि धात्वर्थः करणं ताई ममापि मागुक्तरीत्या तथात्वमंश्रतमिति दिक्। तस्मानाधिकरणानुपपत्तिभीवनावाच्यत्वसाधिका नापि तस्या अवाच्यत्वे कारकान्वयानुपपत्तिः, फळे एवैषामन्वयात्। नापि पचतीत्याख्यातार्थकालान्वयानुपपत्तिः । जानातीत्यादौ धात्वर्थएवान्वयात् । क चित्र आक्षिप्तभावनायामन्वयः। प-कवानित्यादौ भावनावाच्यत्वविरहवादिभिर्भद्दपादैरपि तथा-भ्युपगमादिति । एवं च भावनाया वाच्यत्वस्यैवाभावात् कव क्रतित्वेन व्यापारत्वेन वा वाच्यत्वे विवादः । कथं वा था-त्वाख्यातार्थत्वविवाद इति केचिन्मन्वते । तान्निराचष्टे । क्रुव इत्यादिना । अयं भावः। व्यापारावाच्यत्वमते फलमात्र-मर्थ इति फलितं तथा च करोतीत्यादौ यत्नप्रतीतिः स एव धात्वर्थ इति वाच्यं, तथा च यत्नमात्रार्थकत्वाद्यतीप्रयत्नइत्या-दिवत्प्रागुक्तरीत्या ऽकमेकतापितः । विना व्यापारान्तर्भावं त-द्विभागासम्भवात् । किं चैवं कर्मस्थिकयत्वाभावेन कर्मकर्त्तरि य-

गादिकस्यादित्यायुक्तरीत्योश्वम्। ननूत्वितरेव कुत्रीर्थोस्तु। तथा च कर्मस्थभावकत्वाद्यगादिकं स्यादेवेति चे,त्तथाप्युत्पद्यतइतिवदक-र्भकतापत्तिरेव दुर्वारा उत्पन्त्यर्थभवतेर्भूयते घटः स्वयमेवेत्यस्येव क्रियते घटः स्वयमेवेत्यस्याप्यसम्भवापत्तेदुर्वारत्वाच्च। अस्तु वा कुवर्थः कुतिमात्रपुत्पात्तिमात्रं वा। तथापि धातूनां फलमात्रार्थकत्वे सर्कमकत्वाकर्मकत्वविभागोच्छेदापत्तिः । स्वार्थफळच्यधिकर्-णव्यापारवाचकत्वं स्वार्थव्यापारव्याधिकरणफळवाचकत्वं वा तत्त्वमित्यस्य त्वद्रीत्या असम्भवात् । न चैवमननुगमापन्त्यान्य-तमत्वमेव तद्वाच्यं तथा च नोक्तदोष इति वाच्यम्। एकस्यैवार्थभे-देनाकर्षकत्वसकर्पत्वयोदेशेनेन कदा कः सकर्मक इत्यननुगतस्यैव छक्ष्यत्वेन छक्षणाननुगमस्येष्टत्वात् । अन्यतमत्विमिति पक्षे सर्वत्र वार्थे सकमेकत्वापत्तिरिति । अथ वा, कमेणा सहितत्वं सक-र्भकत्वं तदभावापत्तेरित्यर्थः । अस्मिन्मते कर्मत्वस्य दुर्वचत्वात् । न च धात्वर्थाश्रयत्वं कर्पत्वं तथा सति तण्डुलं पचति घटं भा-मयतीत्यत्रेव घटो भवतीत्यत्रापि घटस्य कमेत्वं दुवीरामिति द्वितीया स्यात् । परसमवेतिक्रियाजन्यधात्वर्थफळशाळित्वस्यापि कुलालनिष्ठकृतिजन्योत्पस्याश्रयत्वेन सस्वात् । अथ संद्रैव द्विती-योत्पत्तौ प्रयोजिकेति घटो भवतीत्यत्र घटस्य कर्तृत्वेन तत्सं-श्रया कमसंज्ञाया वाधान द्वितीयति चेन्न । त्वन्मने घटस्य कर्तृ-त्वासम्भवात् । अनुगतकर्तृत्वस्य त्वन्मते दुर्वचत्वात् । क्रुत्याश्र-यत्वं कारकचक्रपयोक्तृत्वं वा तत्त्विमिति चेत्ताई घटोस्तीत्यत्रापि तम स्यात् । धात्वर्थानुकूछव्यापाराश्रयत्वं च कारकमात्रेतिम-सक्तम् । एतेन स्वार्थफलन्यधिकरणन्यापारवाचित्वं सकर्पकत्वं नार्थसाधकम् । यद्धातूचचारणे कर्माकांक्षा नियता स सकर्म-को उन्योक्तर्मक इत्येव छक्षणसम्भवात् । तस्य च केवळव्यापा-

रवाचित्वे केवळफळवाचित्वे चासम्भवादित्यपास्तम् । कर्मत्वस्य दुर्वचत्वेन तदाकांक्षावन्त्वरूपस्यापि तस्यासम्भवात् । न च द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वं तत्त्वम् । स्तोकं भवतीत्यपि दर्शनेना-तिव्याप्तेः। न च कर्तृत्वकर्पत्वादिकमखण्डमेव। व्यासज्यवृत्ति-कर्तृत्वदेवतात्वादेः शास्त्रे अदर्शनादिति वाच्यम् । तस्य धात्वर्थ-फलाश्रयत्वव्यापकतया तत्सः व्वेन सः त्वात् । न च स-कर्मकघात्वयीश्रयत्वं कर्मत्वम् । अन्योन्याश्रयेण सकर्मकत्वादेर्दु-र्थ्रहत्वापत्तेः । निरसिष्यते चोक्तसकर्मकत्वं फलव्यापारयोरेक-निष्ठतायामित्यत्र। किं चैवं फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवा-निति प्रतीत्यापत्तिः, पाकानुकूछन्यापारारम्भेपि फछानुत्पा-ददशायां पाको भवतीत्यनापत्तिः, ग्रामचैत्रयोर्भिथःसंयोग इतिवन्मिथो गमनिव्यापात्तिव्यीपाराविगमे फलसत्त्वे पाको विद्यते इत्यापत्तिः, पाकोभूदित्यनापत्तिश्चेति दिक् । मण्डन-मिश्रमतानुयायिनस्तु फलमेव धात्वर्थः । व्यापारः प्रत्यया-र्थः । प्रत्ययार्थव्यापारव्याधिकरणफळवाचकत्वं सकर्मकत्वम् । मलयार्थव्यापारसमानाधिकरणफलवाचित्वं चाकर्मकत्वम् । क-र्भत्वमापि प्रत्ययार्थव्यापारव्यधिकरणधात्वर्थाश्रयत्वमेव । घटं भावयतीत्यादौ णिच्पत्ययार्थेन्यापारव्यधिकरणोत्पन्त्याश्रयत्व-सत्वात् । न चाण्यन्ते ऽप्यन्तर्भावितण्यर्थे श्रम्भुर्घटं भवतीत्यादौ प्रत्ययार्थसमानाधिकरणव्यापारार्थकत्वादकर्मकत्वलक्षणातिच्या-सिरिति शङ्कचम् । भ्वादोर्णजर्थावाचकतया छक्षणावश्यकत्वे प्रस्ययस्यैव णिजर्थछक्षणाभ्युपगमेन सर्वनिर्वाहात् । एवं प्रस् यार्थव्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वं यथा मैत्रः पचतीत्यादौ मैलादेः, देवदत्तेन चैत्रः पाचयतीत्यादौ णिजधीच्यातार्थयोराश्रयत्वादुः भयोः कर्तृता । अत एव शत्रूनगमयत्स्वर्गिमत्यादौ शत्रुणां कर्तृ-

स्वात्कर्भसंज्ञा । कर्तुरेव कर्मसंज्ञाविधानात् । एवमाख्याताना स्वार्थव्यापारान्वितकालकोधकत्वमेव । जानातीत्यादावपि ज्ञा-नाश्रयत्वरूपे तज्जनकपनःसंयोगरूपे वा व्यापारएव त-दन्वयो न तु धात्वर्थे । एवं चैकस्यैव धातोः फलव्यापारो-भयवाचकत्वे नानार्थतादोषोपि परास्तः । भावे विहि-सघनादीनामाप न्यापारवाचकत्वस्वीकारादेव न ग्रामो ग-मनवानित्याद्यापत्तिरपि । अत एव घनर्थभावनान्वयादो-दनस्य पाक इत्यत्र कर्न्द्रकर्मणोः क्रतीति विहिता कर्पणि षष्टी सङ्गच्छते एवं कर्तृकर्मकृतामपि कारकभावनोभयवाचक-त्वादोदनस्य पक्तेलाद्यपि नानुपपन्नम् । न चैवं कृतां नानार्थ-तापत्तौ गौरवापात्तः धातुभ्यः कृतामस्पतया स्वद्रीत्या बहुनां धातूनां तत्कल्पनातो लाघवाक्षतेः । नन्वेवं क्रजानात्यादेरकर्म-कतापत्तिः धात्वर्थयत्नज्ञानादिवयधिकरणव्यापारस्य देवदत्तादौ बाधादिति चेन्न । फलतावच्छेदकविषयतासम्बन्धेन यत्नाद्य-नधिकरणद्वत्तित्वरूपस्य व्यधिकरणत्वस्य तदाश्रयत्वरूपे व्या-पारे सन्त्वात् । यथाश्चते सकर्मकाणामपि कालिकादिसम्बन्धेन फलसमानाधिकरणव्यापारवाचित्वादकर्मकाणां च सम्बन्धा-न्तरेण फलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वसन्त्वेनालग्रकतापत्तेरि-त्यादुः । तम् । क्रियते घटः स्वयमेवेत्यनापत्तेः । ज्ञायते घटः स्वयमेवेत्यापत्तेर्वा । विषयतया यत्नस्येव ज्ञानेच्छयोरापि तत्र सन्त्वात् । घटनिष्ठोत्पत्तेरपि कुळाळज्ञानेच्छाकृतिजन्यत्वस्या-विशिष्टत्वात् । किं च पचति पश्यति पक्रवानित्यादौ फूत्का-रादीनां प्रतीतयेनेकपत्ययानां तत्र शक्तिर्वाच्येति शक्ततावच्छे-दकानन्त्यादनेकशक्तिकल्पनागौरवापात्तः । अस्माकं पचधाः तोरैक्याच्छक्तचैक्येन छाघवम् । कि च फ्रुकारादेः प्रत्ययार्थ-

त्वे गच्छतीत्यादावपि तत्त्रतीत्यापत्तेस्तद्वोधे पचधातुसमभिव्या-हारः कारणं वाच्य इति पचेरेव शक्तिर्युक्ता । अन्यथा पूर्वाप-रीभूतं भावमारूयातपाचष्टे यथा पचाति व्रजतीत्युपक्रमप्रभृत्यप-वर्गपर्यन्तिमाति निरुक्तविरोधक्च । अत्राख्यातशब्दस्य धातु-परताया वक्ष्यमाणत्वात् । अपि चास्त्यादौ सत्ताचेव व्यापारः । अवच्छेदकतारूपा व्याप्तिः फलम् । अत एव मासं भवतीत्या-दौ मासादेः कर्मतेति वक्ष्यते । तथा चात्र भवाद्भः मत्ययानां सत्तादौ पृथक् शक्तिः कल्प्या धातूनां च सा त्याज्येति महद्रौ-रवं स्यात् । ननु तवापि भवतीत्यादौ सत्तावद्वचासेक्कीनं कु-तिरिलादौ विषयत्वोत्परयादेश्च बोधापात्तिर्दुर्वारा फलेपि श-क्तिसत्त्वादिति चेन्न । "एकदेशे समूहे वा व्यापाराणां पचाद-यः। स्वभावतः पर्वतन्ते तुल्यरूपं समाश्रिता" इति वाक्यपदीयो-करीत्या निरस्तत्वात् । गवादिपदानां गोवागिन्द्रियपृथिन्या-द्यनेकार्थत्वेपि प्रसिद्धितद्भावाभ्यां शीव्रं वागाद्यबोधगोवोध-योरिवोपपत्तेश्व । अपि च गुरुः शिष्येण पाचयतीत्यत्र गुरु-व्यापारस्य प्रयोजकव्यापारत्वेन णिजर्थत्वे स्थिते तस्याख्या-तार्थप्रयोज्यव्यापारं प्रति प्रकुत्यर्थत्वादपाधान्यापात्तः । आ-रूयातार्थव्यापारानन्वयिनि सङ्ख्यान्वयासम्भवात्तद्वाभिधाः नेन गुरौ प्रथमानापत्तेः शिष्ये प्रथमापत्तेश्चेत्यादि स्पष्टं चैत-द्विचियिष्यामः । अय फळमात्रं न घात्वर्थः । किं तु न्यापा-रोपि तथा च धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वं तदर्थफलाश्र-यत्वं च कमत्वम् । एवं च न सकमेकत्वाकमेकत्वाविभागो-च्छेदोपि । भावे विहितयत्रादीनां च धात्वर्थव्यापारानुवादक-त्वात्र पाको भवति अभृदित्यनयोरनापत्तिः । स्वीकृतं च धा-त्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् । फलावच्छिन्नव्यापा-

रबोधकत्वादेव धातूनां सकर्पकत्वाकर्पकत्वविभाग इति वदं-ब्रिनैयायिकैरापि तथेति चेताई सिद्धमस्मन्मतम् । धातोव्यीपा-रशक्तावेव यत्नस्याप्यनुप्रवेशेन विक्छिप्तनुकूलयत्नपत्ययसि-देराख्यातस्य स्वातन्त्रयेण यत्ने शक्तेर्मानाभावाद्वीरवाच सि-द्धचसम्भवात् । निह पचतीत्यादौ विक्छिन्त्यनुकूलव्यापारा-नुकूलयत्नवानिति पत्यय आनुभविकानां येन तदनुरोधेनाख्या-तस्य पृथक्शक्तिः स्यात् । न चैवं यत्नत्वरूपेण बोधो न स्या-त्। धात्वर्थव्यापारे फलस्यैवावच्छेदकत्वात् इति शङ्क्यम् । पंचतीत्यादावधःसन्तापनफूत्कारादोर्विशिष्यबोधानुरोधेन वि-शिष्येव तद्वाच्यत्वकल्पनात् । फूत्कारत्वयत्नत्वादिभिः शक्तौ धातोनीनार्थतापत्तिरिति चेत्। किं कुर्मः, यत्नमात्रांशत्यागेष्यधः-सन्तापनत्वकूत्कारत्वचुल्ल्युपरिधारणत्वरूपेण बोधानुरोधेनास्य द्वष्परिहार्यत्वात् । नैयायिकनवीनानामाख्यातस्य फलवाच-कत्वोपि तदादिन्यायेन नानार्थत्वपरीहारब्रद्दा अस्याप्युपपत्तेः। एवं च करोतिरिप घात्वंशस्यैव विवरणम् । अत एव पक्ते-त्यादावापि कृतिबोधाय पृथक् शक्तिने कल्पेत्यतिलाधवं स्यात्। न च पचाते पाकं करोतीति विवरणं न स्यात्। क्रत्यनुक्लकु-त्यभावादिति शङ्क्षयम् । तत्र पाकशब्दस्य विक्लितिमात्राभिमा-यकत्वात् । अत एव फलानुत्पाददशायां पाको जातो नवेति प्रश्ने भविष्यतीत्यपि प्रत्युत्तरं हश्यते । व्यापारान्तभीवेण प्रश्ने जायतइत्यपि दृश्यते । अत एवोदनस्य पाक इति कर्भकार-कान्वयः । अन्यथा भावनाया अनुकावनन्वयापत्तेः । कारका-णां कियायामेवान्वयस्य वाजपेयाधिकरणसिद्धान्तमूळत्वात् । न चाक्षिप्ततिङ्थीन्वय इति भ्रमितव्यम् । लादेशयोगे पष्टचा असम्भवस्य वक्ष्यमाणत्वात् । यतते यत्नं करोतीतिवद्विवरणो-

पर्वतेश्व । न च फळजनकव्यापारस्यैव धात्वर्थत्वात् यत्नस्य चेष्टादिभिरन्यथासिद्धस्य कथं धात्वर्थतेति भ्रमितव्यम् । कु-ळाळयत्नादेधटादिजनकत्वानापन्त्या व्यापारेणान्यथासिद्धत्व -स्य सर्वशास्त्रेषु निराक्ठतत्वादिति । वक्ष्यते चान्यदुपरिष्टादि -त्यादि सर्वपभिमेत्याह ॥

तस्मात्करेतिर्धातोः स्याद्यचाख्यानं न त्वसौ तिङाम् पक्कवान् कृतवान्पाकं किं कृतं पक्कमित्यपि ॥८॥

तस्मात् । आभिपायिकादुक्तहेतोः । धातोरित्यादि । अत्र मीमांसकाः । आख्यातवाच्येव भावना । भावना-र्थककरोतिना विवरणात् । यन्तुक्तं धातोरेवैतद्दिवरणामिति । तम् । विनिगमकाभावात् । अस्मन्मते व्यापारविशेष्यक-बोधानुपपत्तिरेव मानम् । प्रकृतिपत्ययौ सहार्थ ब्र्तस्त-योः प्रत्ययार्थप्राधान्यस्यान्यत्र क्ॡ्यत्वात् । तदागमे हि दृश्यतइति न्यायेनारूयातवाच्यत्वपरिच्छेदाच्च । तदुक्तम् । मत्ययार्थे सह ब्रुतः मक्रुतिमत्ययौ सदा । प्राधान्याद्भावना तेन मत्ययार्थीवधार्यते ॥ तथाऋमवतोर्नित्यं मक्कतिप्रत्ययां शयोः प्रत्ययश्चतिवेळायां भावनात्मावगम्यतइति ॥ न चायमुत्सर्गः प्र-प्रकृते नादरणीयः । वाधकाभावेन त्यागायोगात् । तदुक्त-म् । धात्वर्थस्य प्रधानत्वं न ताबदिह जन्मनि । औत्सर्गिको न च न्यायो मत्पक्षे हि निवत्स्येती।ते ॥ अथ भावनाया आ-ख्यातवाच्यत्वे क्रत्मत्ययस्थले तत्मतीतिर्न स्यात् । वाचकाभा-वादिति चेन्न। धात्वर्थकारकैर्गम्यमानत्वादेव तस्यास्तत्र प्रतीतेः। अत एवोकम् । धात्वर्थकारकैरेव गुणभूतोवगम्यते । भावना-त्मा कृद्रन्तेषु तस्मान्नेवाभिधीयते ॥ यथैव भावनामधानत्वादा-

रुयातेषु तत्सम्बन्धादेव गुमभूतकारकप्रतीतिसिद्धेर्भ कर्वकर्मणी-रभियानम् । एवं कत्रीद्यभियानादेव तदनुपपत्या भावनायाः सिद्धेरनभिधानम् । करोतिसामानाधिकरण्यमपि गम्यमानापे-सयैव, यथा पचातिशब्दस्य देवदत्तशब्देन, तथाभूतयैव च का-रकसम्बन्धोप्युपपद्यतइति । न च पक्वबान् पक्तेत्यादौ कारक-योधीतुकुद्रथयोररुणाधिकरणन्यायेन परस्परमन्वयास्वीकारा-त्मक्रतिमत्ययार्थयोरन्वयस्यैवाभावे क्व माधान्यनियमः सहार्थ ब्र्तइति वचरचेति शंक्यम् । "सम्बन्धमात्रयुक्तं च श्रत्या धात्वर्थ-भावयों" रिति वार्तिकोक्तरीत्या सम्बन्यसामान्येनान्वयेन प्राथ-मिकवोधे च प्राधान्यस्योक्तत्वात्। तस्माद्धातुवाच्या भावनेति वै-याकरणमतं न साधीय इत्याहुस्तत्र बाधकमाह। न त्वित्यादिना। नासौ तिङां व्याख्यानं, पक्ववानित्यादावनन्वयापत्तेरित्यर्थः। अयं भावः । प्रकृतिपत्ययौ सहार्थं ब्रूत इत्यस्य हि विशेष्यत-या प्रकृत्यर्थमकारकवोधं प्रति तदुत्तरमत्ययजन्योपस्थितिहें तुरिति कार्यकारणभावः फल्लितः । एवं च पक्तवानित्यत्र पाकः क-र्मकारकं क्तवत्वर्थः कर्तृकारकं तयोश्च वश्यमाणरीत्यान्वयास-म्भवात्मकृतिमत्ययार्थयोरन्वयनियमस्यैवाभावे क माधान्यवी-धक उक्तो नियमः । न च सम्बन्धसामान्येनान्वयः शङ्कयः। योग्यताविरहात्। क्रियात्वमेव हि कारकान्विथतावच्छेदकमिति वक्ष्यते । तदेतदाविष्कर्त्ते धात्वर्थक्तवत्वर्थयोः कर्मत्वकर्तृत्वे वि-वरणेन दर्शयति । कृतवान्पाकामिति । वस्तुतः मत्ययार्थः मधा-निबित्यत्र यः प्रधानं स प्रत्ययार्थ एव । यः प्रत्ययार्थः स प्र-धानमेवेति वा न नियमः । अजा छागी पाचिकेत्यादौ व्यभिचारात्। नहि पाचिकेत्यादौ स्नीत्विविशेष्यको बोधः क-स्य चित् । ननु जातिव्यक्तयोरभेदस्वीकारात्स्रीत्वविशेष्यक-

बोधे इष्टापत्तिरिति चेन्न। एवं ह्याकृत्यधिकरणोच्छेदापत्तिरि-त्येकं द्विकिमत्यादौ वक्ष्यामः । वर्ातो विशेष्यत्वादिवोधस्य त्तादृश्चयुत्पत्त्यनुसारित्वेन न प्रत्ययार्थत्वादौ प्रमाणता । तथा-हि । बोधो ब्युत्पत्त्यनुसारी, न च बोधानुसारिणी व्युत्पात्तिः । तथा च तव तादृशन्युत्पत्तिसत्त्वात्तथैव बोधः । अत एव नै-यायिकस्य प्रथमान्तविशेष्यक एव बोधः। अत एव छक्षणायां ळक्ष्यतावच्छेदकं शक्यतावच्छेदकमेवीति स्वीकुर्वन्तो गङ्गायां घोषः, "जाता छता हि शैले जातु लतायां न जायते शैलः। सम्प्रति ताद्विपरीतं कनकलतायां गिरिद्धयं जाति।" त्यादौ गङ्गा-त्वलतात्वक्षेलत्वादिना तीरादेवींघोत एव चमत्कारोपि। अ-न्यथा वैपरीत्यं च न स्यात् इत्याहुराळङ्कारिकाः ॥ नैयायि-कादयस्तु " कचतस्त्रस्याते वदनं वदनात्कुचमण्डलं त्रसति । मध्याद्धिभेति नयनं नयनाद्धरः समुद्दिजती'' ति ॥ अत्र कच-त्वादिना बोधो न त्रासकर इत्यतोन्यदेव तद्वाच्यम् । अत एव गङ्गापदाचीरत्वादिनैव बोध इत्याहः । तस्मायुत्पत्तिग्रह एवात्र भरणं न नियमः । अत एव भगवान्याणिनिराह । प्रधानप्र-त्ययार्थवचनमर्थस्यान्यत्रमाणत्वादिति । अत्र तद्शिष्यमित्य-नुवर्ल वचनामित्यत्र योज्यम् । तत्र हेतुरर्थस्येत्यादिः। अन्यम-माणत्वात्, लोकत एव व्युत्पत्त्यनुसारेण विशेषणविशेष्यभावेन बोघोपपचेरित्यर्थ इति । किंच । यदि नियामकापेक्षा, गृह्मतां ताई भावमधानमाख्यातं सत्त्वमधानानि नामानीति निरुक्त-वचनम् । इदं हि नामाख्यातोपसर्गानिपातानां चतुर्णा पदानां मध्ये नामाख्यातयोर्छक्षणत्वेन प्रष्टतम् । अत्राख्यायते सर्व-प्रधानभूतो अर्थोनेनेति व्युत्पन्त्या धातुराख्यातपदेनोच्यते । नामादिमक्रतीनामेवोद्देशात् । अग्रेपि तत्र नामान्याच्यातजानी-

ति शाकटायनो नैकक्तसमयश्च न सर्वाणाति गार्गी वैयाकर-णानां चैके इत्युक्तत्वाच । नह्याख्यातमत्ययजं नाम सम्भा-व्यते किं तु धातुजम् । अत एवैतत्समानार्थकं वाक्यं सर्वे नाम धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकामीति महाभाष्ये पाठितम् । तथा च धातोर्भावमधानबोधजनकत्वं लक्षणम् । न-मन्त्याख्यातशब्दे गुणभावेन, नमयन्ति वा स्वार्थ भावनां प्रतीति नामानि । तल्लक्षणं सन्त्वप्रधानानीति । एवं चाख्यातस्य भा-वमधानत्वोक्तेधीत्वयो भावनेति निरुक्तावरुद्धम् । अन्यया भा-वमधानो धातुरित्येव वावक्ष्यदिति निरस्तम् । तस्मान्न प्रत्यया-र्थमाधान्यानियम इति ध्येयम् । यच्च तदागमे हीत्यादि, तत्रा-ह । किं कृतं पक्ति। कुञा विवरणं पतीतिश्च पक्ववान् पक्वमित्यादावापि इति तत्रापि भावना वाच्या स्यादिति भा-वः । नन्त्रस्तु तिङ्गामिव कुतामापि भावना वाच्येत्यत आह । अपीति। तथा चोभयत्रापि प्रतीतेरूभयसाधारणो धातुरेव वा-चकांस्त्विति भावः । भवदीत्या प्रत्ययार्थत्वात्प्राधान्यापात्त-क्चेति द्रष्ट्च्यम् । यदप्युक्तम् । पक्ववानित्यादौ धात्वर्थकार-कैरेव तदाक्षेप इति । तदपिन । आख्यातस्थलेप्याक्षेपापत्या तत्रापि भावनाया वाच्यत्वं न स्यात् । आक्षेपल्रभ्यस्य प्राधा-न्याभावनियमस्य निरस्तत्वात्। वैपरीत्यापत्तेश्च । क्रत्यपि भाव-नाया एव वाच्यतापत्तेः। अथ क्रुदुपस्थाप्ये ळिङ्गसङ्ख्यान्व-यित्वद्र्ञनात्कर्तुर्वोच्यत्वमावश्यकिपति चे, ताई काळान्वयाय भावनाया अपि तदावश्यकमेवोति तुल्यम् । किं च । एवं हि सङ्ख्यान्वयोपपत्तेराख्यातेषि कत्ती वाच्यः स्यात् । आक्षेप-लभ्ये कर्तारे सङ्ख्यान्वयो न विरुद्ध इति चेन्तुरुयं प्रक्रतेपी-ाति दिक्॥ ८॥

अपि च धातोभीवनावाचकत्वसिद्धावेव कर्रुकर्मकरणादौ क्रत्यत्ययास्सङ्गच्छन्ते नान्यथेत्यभिष्रेत्य तदेवोदाहरन्नाह ॥

किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्विप । किं च कियावाचकतां विना धातुत्वमेव न ॥९॥

अयं भावः । कार्यमित्यादौ ऋहलोर्ण्यदिति कर्माणे प्रत्य-यः । पचनीयमित्यादौ चानीयर्पत्ययः कर्मणि, एवमादिना ज्योतिष्टोमयाजीत्यादौ करणेयज इति णिनिः, पक्वामित्यादौ क्तादिश्चोक्तः । एते च कियायोगं विना ऽसम्भावितास्तद्वाच्य-तां बोधयन्ति । विना क्रियां कारकाणामसम्भवात् । नापि ते-षां कारकत्वसम्भावनाष्यन्यथा क्रियान्वायित्वस्यैव तन्त्वात् । य=त्वाक्षेपलञ्घित्रयासम्बन्धात् कारकार्थकः प्रत्ययः कारकत्वं चेति । तदुक्तोत्तरम् । किं चैवं नखैर्भिन्नो नखभिन्नो, हरिणा त्रातो हरित्रात इत्यादौ कर्तकरणेकृताबहुछामिति समासो न स्यात् । पुरुषो राज्ञो भार्या देवदत्तस्येत्यादिवदसामध्यात्। अथाध्याहृतिकियाद्वारा सामध्येमस्त्येव । अन्यया दध्योदनः गुडधाना इत्यादावप्यन्नेन व्यञ्जनं, भक्ष्येण मिश्रकिरणामित्यनेन समासो न स्यात् । अध्याह्तापसेकामिश्रणाक्रियां विना ऽन्य-यासम्भवादिति चेन्न । तत्र विध्यानर्थक्यादगत्या तथास्वीका-रेपि हरिकृतं जगत्, रामबाणकृतो वधः इत्यादौ साक्षाद्धात्व-र्थभावनान्वयेनोपपद्यमानस्याक्षेपेण परम्परासम्बन्धे प्रद्वत्त्यस-म्भवात् । न चैकस्यां कियायां कर्पादिभावेनान्वयित्वमेवात्र सामध्यीमिति वाच्यम् । असुर्यपञ्या इत्यादौ सर्वचर्मणः कृतः खखञाविति सूत्रे सर्वचर्पण इत्यंशेपि च तथात्वसत्त्वेनासमर्थस-मासत्वानापत्तेः । इष्टापत्ती, कृतः सर्वो मृत्तिकयेत्यर्थे कृतः

सर्वमृत्तिक इत्यापत्तेः । न चात्र समासविधायकाभावः। स-हसुपेत्यस्येव सत्त्वात् । अन्यथोक्तसूत्रोपि तव स न स्यात् इति दिक । अस्मन्मते च धातूपात्तां भावनां प्रत्यन्वयादनुपपत्तिग-न्धोपि नेति । अपिः पागुक्तदूषणसम्बच्चयार्थः । अथ वा दोषान्तरमप्यर्थः । तथाहि । भावयति घटामितिवत्परमते भवति घटमित्यपि स्यात् । तुल्यार्थत्वात् । दृष्टान्ते हि कर्चुः कुम्भ-कारस्य व्यापारं णिजाचष्टे, दार्ष्टीन्तिके त्वाख्यातपत्ययः । तथा च भावनाकर्मत्वात् घटस्य कर्मणि द्वितीया स्यादेव । नतु प्र-योजकव्यापारो णिजर्थः कर्च्हव्यापारस्त्वाख्यातार्थ इति वैष-म्यामिति घटो भवतीत्यत्र कर्तृव्यापारवस्वात् घटः कर्तेव । तथा च कर्त्रसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधान द्वितीया किं तु मथमैंबेति चेन्न । त्वन्मते कारकचक्रपयोक्तुरेव कर्तृत्वेन घटस्यातथात्वात्। भावनायाः प्रत्ययार्थतावादिनामन्याद्यकतृत्वस्य दुर्वचत्वा-च्च । यन्तु बाधलक्षणे ऋत्वर्थाभ्युच्चयाधिकरणे यस्यैवान्याः पेक्षयाख्यातापात्तव्यापारसमवायः स कर्तेत्युक्तत्वादचेतनघटादे-रापि कर्तृत्वामिति । तन्न । करोतिः क्रियमाणेन न कश्चित्कर्मणा विना। भवत्यर्थस्य कत्ती च करोतेः कर्म जायते ॥ करोत्यर्थस्य यः कर्ता भवितुः स प्रयोजकः । भविता तमपेक्ष्याथ प्रयोज्यत्वं भपद्यते ॥ भयोज्यकर्तृकैकान्तव्यापारमतिपादकाः । ण्यन्तादाव-प्रयुज्यन्ते तत्प्रयोजककर्तृषु ॥ इत्यारभ्य "तेन भूतिषु कर्तृत्वं प्रः तिपन्नस्य वस्तुनः। प्रयोजकित्रयामाहुर्भावनां भावनाविद्" इति भावार्थाधिकरणे भद्दपादैराख्यातार्थभावनानिरूपितत्वात् घट-स्य तदाश्रयत्वाभावेन कर्तृत्वासम्भवात् । किंच क चित्र-योगे काष्टादेः कर्तृत्वे क चिच्चाकर्तृत्वामिति व्यवस्थार्थे तस्मि-न्त्रयोगे य आरूयात इत्यस्यावश्यकत्वे अञ्चनगमयत्स्वर्गिम-

त्यादौ स्वर्गकर्तृता प्रयोज्यकर्तुने स्यात् । आख्यातार्थव्यापा-रानाश्रयत्वात् । न चेष्टापत्तिः । तथा साति स्वर्गस्य कर्मत्वा-नापत्तेः । कर्तुरीप्सिततमत्वस्य कर्मत्वात् । न च प्रयोजकक-र्नुकर्मत्वमेव स्वर्गस्यास्तां,तथा साति णिजर्थकर्मत्वापत्तौ गमिक-र्मतानापत्तेः।तथा च गत्यर्थकर्पणिद्वितीयाचतुर्थ्यौचेष्टायामनध्व-मीति स्वर्गायेति चतुर्थ्यनापत्तेः, पाचयति देवदत्तो विष्णुमित्रेणे-त्यत्र विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वविरहेण तृतीयानापत्तेश्व । न चेयं करणतृतीयैवेति शङ्क्यम् । तथासति देवत्तस्याहेतुतापत्तौ णिज्ज-त्पत्त्यसम्भवापत्तेः । तत्त्रयोजकोहेतुक्चोति कर्तृपयोजकस्यैव हेतुत्वात् । एवं शत्रूणामकर्तृत्वेष्यूद्यम् । ण्यन्ते कर्तुः कर्मण इति भाष्यविरोधापत्तेक्च । अकर्द्धः कर्मण एव कर्नृपदव्याव-र्द्धत्वात् । न च कर्तुः कर्मण इति भाष्यमसङ्गतमेव संज्ञान्तरा-नाविष्टे कर्तृपदसङ्केतेनात्रापि प्रयोज्यस्य गतिवुद्धीतिसूत्रेण कर्म-संज्ञाविधानन कर्तृत्वासम्भवादिति वाच्यम् । शुद्धधात्वर्थव्या-पारे कर्तृत्वेपि प्रयोजकव्यापारे कर्मत्वात् । क्रियाभेदेन त-योरविरोधात् । किं च देवदत्तः पाचक ख्याताभावाद्देवदत्तादेः कर्तृत्वं न स्यादित्याद्यह्यम् किं च । फलप्रकारकव्यापारविशेष्यकानुकूलत्वसंसर्गकश्चा-ब्दवोधे त्वया धात्वाख्यातयोधीतुक्रतोवी आनुपूर्वीहेतुरभ्युपे-या। मया च धातोरेवानुपूर्वी तथा वाच्येति छाघवम्। न च तवापि यदाख्यातस्य व्यापारवाचकत्वभूमस्तदा तद्धेतुरभ्युपे-यः । धातुत्रक्तिज्ञानस्यापि कारणत्वे कारणतारूपायां सक्ती व्याकरणस्यैव निर्णायकत्वात् । अन्यथा घटपदस्यापि शक्तिभ्र-मात्पटबोधकत्वेन पटशक्तत्वापत्तेरिति । साधुत्वनिर्णायकं व्या-करणामिति चेत्। शक्तत्वस्यैव साधुत्वस्य व्याकरणाधिकरणे

न्यायसुधायामभिधानात् । प्रत्ययस्यैवमप्यसाधुतापत्तेश्चेति ध्येयम् । धातुत्वमेव नेति । अयं भावः । धातुसंज्ञाविधायकं तावज्ञूवादयोधातव इति सूत्रम् । तत्र च भूश्च वाश्चेति द्वन्द्वः । आदिशब्दयोर्व्यवस्थापकारवाचिनोरेकशेषः।ततो भूवौ आदी येषामिति बहुवीहिः । तथा च भूश्मृतयो वासदृशा धातव इत्यर्थः
पर्यवसितः । सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन । अन्यथा वाश्चब्दावर्थवयं स्यात् । इत्यं च क्रियावाचकत्वेन । अन्यथा वाश्चब्दावर्थवयं स्यात् । इत्यं च क्रियावाचकत्वे साति गणपठितत्वं धातुत्वं पर्यवसितम् । अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादिक्रपक्रियावाचके हिरुक् नानेत्यादाविव्याप्तिरिति गणपठितत्वमुक्तम् ॥ ९ ॥

ननु गणपितत्वमेव धातुत्वमास्तां न तु क्रियावाचकत्व-मपि। न च वाश्चन्दानर्थक्यं, भूवादीनां वाकारोयं मङ्गलार्थः प्रयुज्यते इति वात्तिककारैरेव तत्प्रयोजनस्योक्तत्वादित्यत आह ॥

सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः । नहि तत्पाउमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् ॥ १०॥

गणपितत्वमात्रोक्तौ सर्वनामा यो या तस्यापि धातुत्वं स्यात् । तथा च याः पश्यसीत्यादावातोधातोरित्याकारळोपः स्यात् । इत्थं चोक्तास्वरसादेव मङ्गळार्थत्वं परित्यज्य " अवो वार्थ वदन्तीति भ्वर्था भूवादयः स्मृता " इति पक्षान्तरं तैरे-वोक्तिमाति ध्येयम् । ननु ळक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणाञ्च सर्वनाम्नो ग्रहणं, तस्य ळाक्षणिकत्वादत आह । वे-ति । अञ्चयं यो वा तत्रातिमसङ्गः । तथा च विकल्पार्थको वातीत्यादिपयोगः स्यादिति भावः । आदिना सु इत्यु-

पसर्गस्य माङ् मा इति स्वराद्योश्च संग्रहः । न च पत्व-पाठादुपसर्गन्यात्रात्तः । साधसांसिद्धावित्यस्य मूर्थन्यादित्वाय षोपदेशलक्षणवन्वं तत्त्वमित्यन्यत्र निर्णीतत्वात् । तथा च स-मीचीनवर्जनाद्यर्थे सवति मिमीते मातीत्यापत्तिः पु मसवे माङ् माने मा माने इति धातूनां सन्त्वान्त्रिर्णयासम्भवात् । न च वे-त्याचन्ययानां वा गतिगन्धनयोरित्यादिधातुभ्यः किंबादिभिन्धुं-त्पादनं श्रङ्कचम् । गमनादिकर्त्तेत्याद्यर्थत्वापत्तेर्थीतरत्वाना-पत्तेश्च । कुदन्तत्वात्सिद्धौ, निपातस्यानर्थकस्योति वार्त्तिकस्या-नुक्तिसम्भवापत्तेव्रवेत्यादि ध्येयम् । न च गतिगन्धनाद्यर्थनि-र्देशो नियामक इति वाच्यम् । तस्याधुनिकभीमसेनादिभिनि-क्षिप्तत्वात् । भीमसेनाद्यो हार्थे निर्दिदिशुः । पाणिनिस्तु भेवेष इत्याद्यपाठीदिति भाष्यवार्तिकयोः स्पष्टम् । के चित्तु उदि्षा-र्थविशिष्टस्य घातुत्वेलंकियते गुरुरित्यादावर्थान्तरे घातुत्वं न स्यात् । तदर्थस्यानुदेशात् । निपातानां वाचकत्वात्सोर्थो नि-पातवाच्य इति चेन्न । उपसर्गाणां द्योतकत्वात्तत्रानुपपत्तिः तादवस्थ्यात् । वस्तुतो निपातानामापि द्योतकत्वमेवोति त-त्राप्यनुपपात्तरेवेति वदन्ति । ननु प्रयोगानुसारतोर्थानां कः रुप्यत्वे सर्वत्रोदिष्टोर्थों व्यर्थ इति चेन्न । क्रियावा-चित्वबोधार्थं तदुदेशात् । तदुक्तम् । " कियावाचित्वगा-ख्यातुमेकैकोर्थः पदार्श्वतः । प्रयोगतोनुसर्चव्या अनेकार्था हि धातव " इति । कुर्देखुर्दगुर्दगुर्दकीडायामेवेलेवकारोप्य-त्र मानम् । अन्यथा व्यर्थत्वापत्तेः । ननु क्रियावाचकत्वे सति गणपाठितत्वस्यैव धातुत्वे सीत्राणां स्तम्भ्वादीनां लौकि-कानां च चुळुम्पादीनां धातुत्वं न स्यादिति चेन्न । स्तम्भ्या-दिषूदित्करणेनैव ज्ञापकवलात्तित्सद्धेः चुलुम्पादीनां च कास्य-

नेकाजिति वार्तिकवचनात्तिसद्धेः । वस्तुतश्चुराद्यन्ते बहुलमेत-त्रिदर्शनामिति प्रितगणसूत्रेण सर्वेषां संग्रहः । तत्र धातुवृत्ति-कारादिभिरेतत्प्रदर्शनं दिक्षदर्शनमात्रं प्रयोगानुसारेणान्येषि क्षेया इति व्याख्यातत्वात् । तस्मात् क्रियावाचको धानुरिति सिद्धम् ॥ १० ॥

नतु कियावाचकत्वे साति गणपाठितत्वं तत्त्वमस्तु । किया च न व्यापारः किं तु धात्वर्थ इत्यत आहु ॥

धात्वर्थत्वं कियात्वं चेद्धातुत्वं च कियार्थता । अन्योन्यसंश्रयः स्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् ११

धातुत्वग्रहे च धात्वर्थरूपिक्रयात्वग्रहस्तद्भहे च तद्वाचकत्व-रूपधातुत्वग्रह इत्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । ननु धात्वर्थिक्रियेत्यत्र प्रविष्टमन्यदेव धातुत्वं वाच्यं तथा च नान्योन्याश्रय इति चेत्र। मानाभावात् । तद्येक्षया यथाश्रुतस्यैव लघुत्वात् । तदेव धा-तुत्वमादाय लडाद्यपपत्तौ भूवादय इत्यस्य वैयध्यीचित्याशये-नाह । तस्मादिति । व्यापारसन्तानः किया तद्वाचको धातु-रिति यथाकरित्यर्थः। के चित्तु मीमांसको वैयाकरणं प्रति दो-षमाह । धात्वर्थत्विति । धात्वर्थत्वं क्रियात्वं यदि ब्र्यास्तदा-न्योन्याश्रयः स्पष्ट इत्यर्थः। तस्मादिति । आख्यातार्थः क्रिये-त्यध्याहारः। वैयाकरणः समाधत्ते । अस्त्विति । व्यापारस-न्तानः किया तद्वाचको धातुरित्यर्थः। तथा च नान्योन्याश्रय इति व्याचक्षते । वस्तुतस्तु न क्रियावाचकत्वे स्रति गणपठितत्वं लडादिप्रयोजकम् । क्रियात्वस्यैकस्याभावेनाननुगमात् । किं तु संज्ञाविशेषः संज्ञाशब्दानां जातिवाचित्वपक्षे जातिविशेषो वा तिवियामकः। सूत्रं च तत्पारिचायकम् । तत्रोक्ताग्रिमकारिकाभिः परिचायकाव्याप्त्यतिव्यामी विचार्येते । तत्रापि कियाशब्दस्य साध्यत्वेनाभिधीयमानव्यापारे एव साङ्केतिकशक्तेः स एव गृह्यते सूत्रे वाशब्दस्चनयोति न सूत्रं धातोः कियार्थत्वसाधना-याभिहितम् । किं तूक्तयुक्तिभिः साधितार्थस्य स्वोत्मेक्षितत्व-निराससूचनायोति तत्त्वम् । एतेन भ्वाद्यन्यतमत्वमेवास्तु धा-तुत्वं न कियार्थत्वगर्भम् । अथ वा गणपिवतत्वे सति सत्ताद्य-र्थकत्वमेव भूघातोर्घातुत्वमास्ताम् । इत्थमन्यत्राप्यूह्यम् । अत एव तत्तदर्थव्यापारयोरुभयोधीतुवाच्यत्वे धातोनीनार्थत्वकरप-नादोषोपि परास्तः । अर्थस्य तत्तत्पुरस्कारेणोपादानाच्च ना-न्योन्याश्रयोपि । यद्दा सर्वफलान्यन्यतमत्वेन धृत्वा तद्दाचकत्वे सति गणपठितत्वमेव सूत्रार्थः कल्प्यतामित्यपास्तम् । किं चा-न्यतमत्वेन सर्वेषां धातूनां तेतेथी धर्तव्याः । अन्यथाथीन्तरे थातुत्वं न स्यात् । तथा चान्यये वा इत्यादावतिप्रसङ्गस्तस्या-प्युक्तरीत्या गणपाठितत्वाद्विकल्पार्थत्वाच । अन्यतममध्ये विक-स्पस्यापि धृतत्वात् । कुपू सामर्थ्ये इत्यस्य विकल्पयतीति प्रयो-गदर्शनाद्विकल्पार्थत्वादिति ॥ ११ ॥

नन्वेवं गणपाठतत्वे साते कियावाचकत्वस्यैव धातु-त्वे भवतीत्यादौ कियानुपलम्भाद् भ्वादीनां धातुत्वं न स्यादि-त्यत्नाह ॥

अस्त्यादाविष धर्म्यशे भाव्येस्त्येव हि भावना । अन्यत्राशेषभावाचु सा तथा न प्रकाशते ॥१२॥

अस्त्यादौ, अस भुनीत्यादौ। धर्म्यशे, धार्ममभागे। भाव्ये, भाव्यताविवक्षायाम् । भावनास्त्येव । अयं भावः । अस्तिभव-तीत्यादौ धर्म्यशे भावनास्त्येव । भूधातोः स्थित्युत्पत्तिरूपद्व्य-

र्थत्वात्। प्रमाणं च "धान्यानां भवने क्षेत्रे, तत्र जातः, तत्र भव" इति भेदेन निर्देश एव । रोहितो छोहितादासी द्धन्धुस्त-स्य मुता अभवत् इति प्रयोगइच । अत एव घटो भवति स्व-स्वरूपं लभते इति सत्कार्यवादिनां विवरणमप्युपपद्यते । इत्थं च सर्वत्र भावना निराबाधैव । किं च । यद्यत्र किया नास्ति कथं ताई भविष्यति अभूत्, भवति, अस्तीत्यादौ काळस-म्बन्धः । कालस्य कियात्मकत्वात् । वर्त्तमाने लाडित्यत्र वर्त्त-मानिक्रयावृत्तेरिति व्याख्यातत्वात् । उक्तं हि वाक्यपदीये। कियाभेदाय कालस्तु सङ्ख्या सर्वस्य भादिकेति। कालानुपाति यद्भुपं तदस्तीति प्रतीयतइति च । तस्माद्यदि ऋियात्र नास्ति ताई लडादिकमपि न स्यादिति द्रष्टव्यम् । नन्वेवं भावनाया जभगतुल्यत्वात् घटं करोतीत्यत्रेव घटो भवाते अस्ती-त्यत्रापि प्रतीयेतेत्यत आह ! अन्यत्रेत्यादि । अशोषभावा-त् । भावनाफळयोरेकनिष्ठत्वात् । सा, भावना । तथा, स्पष्टम् । भावनाफळयोरेकनिष्ठत्वाद्भावना स्पष्टं न मकाश्चत-इत्यर्थः। अथ सर्वेषां धातूनां कियावाचकत्वे किं करोतीति प्रश्ने पचतीत्युत्तरस्येवास्तित्युत्तरमापि स्यात् तुल्यत्वादिाते चेत्। मैवम् । आसन्नविनाशं कं चिदुद्दिश्य किं करोतीति पश्चे अस्ती-त्युत्तरस्य सर्वसम्मतत्वात् । इतरत्र तु सुस्थतया निश्चिते किं करोतीाति प्रश्नः पाकादिविशेषगोचर एवेत्यवधारणादस्तीति नोत्तरिमाति । अथैवमपि दिगस्ति भवाति आत्मास्तीत्यादौ तेषामुत्पत्तेर्वाधिततयां कथं भावनीं वाच्योति चेत्। अत्राहुः । पूर्वीपरीभावापन्नानेकक्षणविशिष्टस्यात्मन उत्पत्तरेत्रापि सुलभ-त्वामातिमसङ्गः । यद्वा । स्वस्वरूपधारणेमवास्त्यादौ फलं पच्य-ते तण्डुलः स्वयमेवेत्यादाविवं तदाश्रयतैव साध्यत्वेनाभिधीय-

मानो व्यापारः । तथा चात्मादिः स्वस्वरूपधारणं करोतीत्य-र्थः । तदुक्तं निरुक्ते । अस्तीत्युत्पन्नस्यात्मधारणमुच्यतइति । नन्वेवमात्मानं धत्तइतिवदात्मानमस्तीत्यपि स्यादविशेषादिति चेत् । अत्र वक्ष्यामः । उक्तं च वाक्यपदीये । आत्मानमात्मना विभूदस्तीति व्यपदिश्यतइति । वस्तुतः किञ्चेत्याद्युक्तयुक्त्यनुरो-धेनात्राप्याकाशोस्ति आकाश आत्मा वा आसीदिति पयोगा-द्भावनाया वाच्यत्वमावश्यकम् । किं चास्त्यादावस्तित्वमेव व्यापारः । अवच्छेदकतारूपा व्याप्तिः फल्रम् । सा च मासा-दावस्तीति मासमास्ते गोदोहमास्ते क्रोश्चमास्ते कुरून्त्स्वपिती-त्यादौ मासादेधीत्वर्थतावच्छेदकफलज्ञालित्वं कर्मत्वं सङ्गच्छते । तथा च मासाद्यवाच्छिन्ना स्थितिरित्यर्थः । अत एव द्वितीये भाष्ये "पाकृतमेवेदं काळादि कर्म यथा घटं करोती" त्याद्यक्तम्। वाक्यपदीये च, काळभावाध्वदेशानामन्तर्भूतिकयान्तरैः। सर्वेर-कर्मकैयोंगे कर्मत्वमुपजायते इति ॥ प्रधानास्तित्वक्रियापेक्षया धात्वर्थत्वाद्वचाप्त्यादिकमन्तर्भूतं कियान्तरं येषां तेषां सर्वेषां योगे काळादीनां कमेत्वं भवतीत्यर्थः। मासं पचतीत्यादिसंग्र-हाय सर्वेरिति वार्त्तिके । अकर्मकैरिति कैमुतिकन्यायेन । मासमास्ते कटे इत्यत्र कटस्य न व्यापनकर्मत्विमाति न ततो द्वितीयेति हेळाराजः । अधिशीङ्स्थासामिति ज्ञापनात्काळभा-वाध्वगन्तच्याः कर्मसंज्ञा सकर्मणां, देशक्चेत्यस्य नियमार्थत्वाद्वा नातिप्रसङ्ग इति तत्त्वम् । न चास्यते मास इतिवत्पच्यते मास इत्यापत्तिः । अस्त्यादेः सकर्मकत्वात्पच्यादेरिव भावे छत्रच न स्यादिति वाच्यम् । प्रधानकर्मण्याख्येये छादीनाहुर्द्विकर्मणा-मिति । न के चित्कालभावाध्वाभिरकर्मकास्तदेवं विज्ञास्यामः क चिद्येकर्मका इति च भाष्येणैव दत्तोत्तरत्वात् । उक्तं च वा-

क्यपदीये । आधारत्विमव शाप्तास्ते पुनर्द्रव्यकर्मसु । कालादयो भिन्नकक्ष्यं यान्ति कर्मत्वमुत्तरम् ॥ अतस्तैः कर्मभिर्धातुर्युक्तो द्व-व्येरकर्मकः । लस्य कर्मणि भावे च निमित्तत्वाय कल्पतइति ॥ तात्पर्यविरहाच केवलमस्तीत्यादौ न तद्घोधकत्वामिति ध्येयम्। गवादिपदानां वागाद्यनेकार्थत्वाविशेषेपि गौरस्ति गान्दद्यादि-त्यादौ प्रसिद्धचप्रसिद्धिभ्यामुत्सर्गतः शीघ्रं सास्नादिपद्वचाक्ति-बोधवागाद्यबोधवत्पचति अस्तीत्यादौ विक्लित्तिसत्तादिबोधव्या-प्त्यबोधयोरूपपत्तेश्च । वस्तुतो धातुसंज्ञाविध्यनुरोधाद्धातूनां कियावाचकत्वावश्यकत्वेपि फलवाचकत्वं नावश्यकम् । अतो-स्त्यादौ सत्तादिरेव किया। अत एव पश्यति भवः स्वयमेव, द-श्चेयते भव इत्यादौ निवृत्तप्रेषणोपि विषयतारूपफलस्यैव क्रिया-त्वं धात्वर्थत्वं चाभ्युपगतम् । पच्यते ओदनः स्वयमेवेत्यादौ विः विलात्तिमात्रं धात्वर्थोतस्तद्रूपिकयाश्रयत्वादोदनस्य कर्रतेति ए-कदेशे समूहे वा व्यापाराणां पचादयः। स्वभावतः प्रवर्तन्ते तुल्य-रूपं समाश्रिता इति वाक्यपदीयव्याख्यायां हेळाराजीयेप्युक्त-म् । नन्वेवं घटं भावयति तण्डुलं पचित भवं पश्यतीत्यादावि धात्पात्तियाश्रयत्वात् घटादेः कर्तृतापत्तौ द्वितीयानापत्तिः । कर्तृसंज्ञया कर्पसंज्ञाया वाधात् । न च निरवकाशत्वात्कर्मसंज्ञैव, देवदत्तः पचतीत्यादौ देवदत्ते सावकाशां कर्तृसंज्ञां वाधिष्यत-इति वाच्यम्। एवं हि चैत्रो ग्रामं गच्छतीत्यादौ धातूपात्तफ-ळाश्रये चैत्रेपि कर्मसंज्ञाद्वितीययोरापत्तेः । एवं पश्यति भव इत्यादावपीति । नापि प्रत्ययार्थीन्याविशेषणत्वविशिष्टविषय-तया धातुजन्यशाब्दवोधविषयत्वमेव क्रियात्वं निर्वोच्यं तच फलोपधानं तण्डुलं पचतीत्यादौ फले नास्तीति तस्मिन्पयोगे फलस्याकियात्वोपि कर्मकर्चारे तदस्त्येवोति तत्र तस्य कियात्वं

तदाश्रयत्वेनोदनभवादेः कर्तृत्वं चोपपद्यते । पाचयति शिष्ये-ण गुढः पाचकं इत्यादौ प्रत्ययार्थाविशेष्यकभावनाविशेषणकशा-ब्दबोधस्य धातुप्रत्ययाभ्यामुत्पत्तेरव्याप्तिवारणाय प्रत्ययार्थीन्ये-तीति युक्तम् । एवमपि पश्य मृगो धावति पश्य नृत्यति पच-ति भवतीत्यादौ धात्वर्थविशेष्यकनृष्ट्यादिभावनाविशेषणक-शाब्दबोधाभ्युपगमादव्याप्त्यवारणादिति चेन्न । तद्धात्वर्थावि-शेषणत्वविशिष्टाविषयतया तद्धातुजन्यशाब्दवोधाविषयताफछोप-धानस्यैव तद्धात्वर्थभावनात्वात् । न चैवं घटमभावयतीत्यादौ भवनस्य णिजन्तधात्वर्थविश्रेषणत्वेषि भवर्थाविश्रेषणत्वाद् भवर्थः क्रियात्वमस्त्येवेति तदाश्रयत्वात्कर्तृत्वापत्तिः। इष्टापत्तेः। अत एव गतिबुद्धीति सूत्रेण कर्तुरेव कर्मसंज्ञा विधीयते । अत एव किया-भेदादुभयमप्यस्तीति ण्यन्ते कर्तुत्रच कर्मण इति भाष्ये उभय-थापि व्यवहारः कृतः । न चैवमपि कियात्वस्य धातुत्वगर्भ-तया तस्य कियावाचकत्वगर्भस्यान्योन्याश्रयादग्रहणपसङ्गः । क्रियात्वघटकधातुत्वस्य जात्यादिरूपत्वात्। भूवादिसूत्रंतु तत्प-रिचायकमिति पागेवोक्तम् । फलत्वमपि तद्धात्वर्थविश्वेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् । अतः प्रयोज्यव्यापारस्याणिजन्तधात्वर्था-फल्रत्वेपि णिजन्तधात्वर्थेफल्रत्वात्तदाश्रयस्य तत्र कर्मत्वमुपपद्य-ते । पदय मृगो धावतीत्यत्र धावनिक्रयाया दशिफल्लववारणाय प्रथमं तद्धात्विति तत्पदम् । दृशिफल्टत्वे च तद्राश्रयत्वान्मृगस्य कर्मतापत्तौ द्वितीया दुर्वारा । न च तस्य धात्वर्थभावनाश्रयत-या कर्तृत्वात्तत्संज्ञया वाधान्न कर्मसंज्ञाद्वितीये इति वाच्यम् । पक्त्वोदनो भुज्यते देवदत्तेनेत्यत्रेव प्रधानानुरोधेन कार्यप्रहत्तेः। प्रधानदृश्यर्थक्रियानुरोधिकर्मसंज्ञाया दुर्वारत्वात् । किं च । स्व-कारकाविश्विष्टा किया दिशकमें । तथा च धावन कर्तृत्वानन्तरं द-

शिकर्मत्वसम्पत्तेयंननामाप्तिन्यायरीत्या पश्चात्पवृत्तं कर्मत्वं कर्तृ-त्ववाधेनैव पवर्त्तेतित न वाध्यत्वं युज्यते। अत एव घटं भावय-तीत्यादौ प्रधानानुरोधात्कर्पत्वं सिद्धचत्येवेति गतिबुद्धिसूत्रं निय-मार्थं तेन पाचयाति गुरुः शिष्येणेत्यत्र न कर्मत्विमिति सर्वं सं-प्रतिपन्नम् । एवं च पच्यते ओद्नः स्वयमेव घटो भवतीत्यादौ च्यापारआश्रयत्वादिकं प्रकल्प फलन्यापारोभयार्थत्वकल्पनं तत्रतत्रोक्तमनादेयम् । भावयतीत्यादौ भवनानुकूछपेरणापती-तिवद्भवनाश्रयत्वानुकूछव्यापारवानिति पतीतेरनुभवविरोधाच्च कर्तृच्यापारानुकूळच्यापारस्यैव णिजर्थत्वात्। एवं च धात्वर्थः सर्वोपि पयोगविवक्षाभेदेन भावना भवतीति का पुनर्घात्वर्था-तिरेकिणी भावनेति मीमांसकैरेतन्मतं शंकितं भावार्थाधिकर-णे। तथा चैतन्मते केवलव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वं फलव्या-पारोभयवाचकत्वं सकर्मकत्वं द्रष्ट्रच्यम् । अत एव जीवत्यादे-रकर्मकत्वं सूपपन्नम् । जीव प्राणधारणे, नृती गात्रविक्षेपे, स्रंसु ध्वंसु अधःपतने इत्याद्यनुशासनेनैतादृशानां पाणादिवि-शिष्ट्यारकसंयोगगात्रविशिष्टविक्षपादिकियामात्रवाचकत्वेनोभय-वाचकत्वाभावात् विशिष्टस्यैव कियात्वात् । अत एवात्र न प्राणगात्रयोः कर्मत्त्रम् । दधत्यादेस्तु धारणिकयासंयोगोभयवा-चकत्वात्पात्रं धत्ते प्राणान् धत्ते इत्यादिसर्वपयोगाः सकर्मकत्वं चोषपन्नमेव। पत गतौ पत्ल गतावित्येतयोश्च गम्ल गतावितिव-त्संयोगिकयोभयशक्तत्वात्तद्देव सकर्मत्वम् । अत एवोर्ध्वं पत-त्यधः पति इतस्ततः पततीत्यादयो गच्छतिवत्ययोगाः । द्वि-तीयाश्रितातीतेति सूत्रे नरकपतित इति द्वतिकारोदाहरणं चो-पपद्यते । अस्तीत्युत्पन्नस्यात्मधारणमुच्यतइति निरुक्तकारो-क्ला अस्तेरप्यात्माविशिष्टधारणवाचकत्वे च जीवत्यादिवदेवा-

कमैकत्त्वं द्रष्टव्यम् । आत्माविशिष्टधारणादिकमेव व्यापारः । तदेवादाय भूवादय इति लक्षणसङ्गतिः। अस्तु वा तदतिरि-क्ततत्फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वमस्त्यादेः । न चैवं तत्प्रतीत्यापत्तिः । बाधानवतारदशायापिष्टत्वात् । तदवतारे ते-नैव प्रतिबन्धान्न तथोति न काप्यनुपपत्तिरिति साम्पदायिकाः। स्वतन्त्रास्तु, अस्तु तत्र बाधनिश्चयस्तथापि प्रत्ययो नानुपप-नः। अत्यन्तासत्यपि शब्दाद्वोधे वाधकाभावात् । तथा च भगवान् पतञ्जिल्डः।"शब्दज्ञानानुपाती षस्तुशून्यो विकल्प'' इति । तदुक्तं विवरणे ऽध्यासलक्षणशेषे "नाष्यध्यस्तमसदेव तथात्वे मतिभासायोगादिति टीकामतीकमादाय मत्यक्षमतिभासो न स्यादित्यर्थः । प्रतिभासमात्रनिराकरणे शून्यं न भासतइति वा-क्यस्याबोधकत्वप्रसङ्गा" दिति । तथा खण्डनकारोप्याह । अत्य-न्तासत्यपि हार्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि ॥ अत एव शशकृङ्गा-दिशब्दाह्याधितो अपि संसर्गो भासतएवेत्यर्थः। प्रतीतिजनकत्व-रूपार्थवत्वात्मातिपदिकत्वसिद्धेः समासग्रहणं नियमार्थिमित्यत्र नानुपपत्तिः। इत्थं च कियावाचकत्वं तद्बोधकत्वमात्रम्। वक्ष्यते च बोधकत्वमेव शक्तिरपि।यत्तु वन्हिना सिञ्चेदित्यत्र बोधादर्शना-दयोग्यतानिश्चयः शाब्दबोधे प्रतिबन्धकः स च प्रकृते ऽस्त्येवेति न बोध इति नैयायिकपीमांसकादिभिः परिशीलितः पन्थाः। एक-पदार्थसंसर्गे ऽपरपदार्थनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावादिना-नायोग्यताज्ञानं न शाब्दबोधसामान्ये स्वातन्त्र्येण कारणम् । न वा स्वातन्त्र्येण शाब्दबोधे एवैतादृशयोग्यताविरहरूपायो-ग्यत्वानिञ्चयः प्रातिबन्धकः । किं त्वनुमिलादिसाधारण्येनैव क्ळप्तप्रातिवन्धकीभूतवाधज्ञानादेव न वान्हिनेत्यादौ वोधः। न चैत्रं शाब्दप्रमायां गुणत्वानुरोधेन योग्यताप्रमा कारणं कल्प्य-

म् । अतो यद्विशेषयोशित न्यायेन शाब्दबोधसामान्यएव योग्यताज्ञानं कारणामिति वाच्यम् । संशयत्वादिवश्रीलघटत्वा-दिवच्चार्थसमाजासिद्धतया प्रमात्वस्य कार्यतानवच्छेदकत्वात । एवं च मकुतेपि बाधज्ञानसत्त्वात्र बोधः। यचु घटो घट इत्यत्रापि बोधापःत्या योग्यताज्ञानं कारणं तत्र बाधस्य प्रतिवन्धकत्वासं-म्भवात् । घटत्वधार्मितावच्छेदकघटभेद्ज्ञानस्य प्रतिवध्यस्या-नाहार्यस्याप्रसिद्धेरिति । तत्तुच्छम् । ताहशोपनीतभानस्या-नाहार्यस्य तवापि दुर्वारत्वात्ताहशज्ञाने इच्छाविशेषस्यैव हेतु-त्वात् । किं चैवं योग्यतायाः सर्वत्रैक्यासम्भवाद्विशिष्य हेतुहे-तुमद्भावावश्यकत्वे प्रकृते तादृशशाब्दवोधामसिद्धचा हेतुत्वकल्प-नाया असम्भवात् । अन्यत्र कल्पनायां मानाभावाचेति । किं चात्यन्तासतेन्द्रियसानिकषाभावेन पत्यक्षासम्भवाद्वचाष्ति-ज्ञानासम्भवेनानुमित्याद्यभावात्तत्र शक्तिग्रहस्यैवासम्भवात्र बो-ध इत्यपरे वदन्ति । तन्चिन्त्यम् । बाधनिश्चयादेः सत्त्वेप्य-''स्य सोणिपतेः परार्धपरया लक्षीकृताः सङ्ख्यया प्रज्ञाचक्षु-रवेक्ष्यमाणविधिरश्राव्याः कीलाकीर्तयः । गीयन्ते स्वरमष्टमं कः लयता जातेन बन्ध्योदरान्मूकानां प्रकरेण कूर्परमणीदुग्धोद्धे रोधसी''इत्यादे "रेष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः । मृ-गतृष्णाम्भासि स्नातः शशश्क्षधनुद्धेर,, इत्यादितक्च बोधदर्शने-नास्याप्रतिबन्धकत्वात् । न चात्र न शाब्दकोधः किं तु पदा-र्थोपस्थितिमात्रमिति शङ्कचम् । अन्यत्रापि तथात्वापत्तेः । श-व्द्रप्रामाण्योच्छेदपसङ्गात् । अन्यथा चमत्कारानापत्तेक्च । न च प्रवृत्तिं पाति विशिष्टक्षानस्य हेतुत्वानुरोधाच्छब्द्विशिष्टका-निसिद्धिः । दुःखद्वेषेच्छासुखादाविष तद्रीत्या तद्धेतृत्वेन मिथ्या-भिशापगालिदानरूपकादिकाव्यजदुः खसुखाद्यनुरोधेन सत्यपि

बाबे तिसिद्धेर्द्वीरत्वात् । न चैवं वाहिना सिञ्चेदित्यत्र बोधे मद्यत्तिरिष स्यादिति शङ्कयम् । प्राक्तनबाधेनाप्रामाण्यशङ्काया एव जायमानज्ञाने जननात्त्रच्छून्यज्ञानस्य प्रष्ट्रतावुपयोगिनो सन्वेनासम्भवात् । एवं शक्तिग्रहो।पि न शाब्दबोधविषयीभूतप्रदार्थमात्रे अपेक्षितः किं तु क चिच्छक्यतावच्छेदकावाच्छिन्ने । स च प्रकृते घटोस्तीत्यादौ दृत्तप्व शश्युङ्गादिपदे तु पदमका-स्कबोधएव । तत्र चेदं पदं क चिच्छक्तं साधुपदत्वादि-त्याकारो दश्रस्थादिपदेष्विव तद्धहो हेतुः स च शक्यानुप-स्थितावपि भवतीति च्युत्पादिष्याम इति न द्वितीयोन्पीत्याद्धः ॥ १२ ॥

नतु भावनायाः फल्लानियतत्वात्फलवतः कर्मत्वाद्धातोस्त-द्वाचकत्वे सर्वे सकर्मकाः स्युस्तताह ॥

फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः । भातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः ॥ १३ ॥

एकनिष्ठतायां, एकमात्रनिष्ठतायां, भिन्नाधिकरणावृत्तिता-यामिति यावत् । तेन गम्यादौ नातिव्याप्तिः । अकर्मको य-या भ्वादिः, धानुरित्यन्तेनान्वयः । तयोरित्यादि । यत्रानयो-भिन्निष्ठितेत्यर्थः । यथा पच्यादिः । इत्यं चाकर्मके कियासत्त्वे-पि तयोरेकनिष्ठत्वान्त सकर्मकत्विमाति भावः । अत्रेद्मवधेयम् । एवं हि जीवितनृत्यत्यादेः सकर्मकत्वापित्तः। प्राणधारणगात्नावि-क्षेपादिरूपफलस्य व्यापारव्यधिकरणत्वसत्त्वात्। तस्मात्फलाश्र-यावाचकत्वे साति तद्वचिषकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं वाच्यम् । अविविक्षितकर्मणामलक्ष्यत्वे चाविवक्षाविरहविशिष्टे-त्यपि निवेशनीयम् । एवं चास्तेरात्मधारणरूपफलवाचकत्वे

निरुक्तकारोक्तेरप्यात्मांशस्य धात्वर्थत्वात्र सकर्मकत्वम् । दधा-तेस्तु धारणमात्रमर्थो न तु तदाश्रयोपीति सकर्मकत्वं सङ्गच्छते। एवं शंसु ध्वंसु अधः पतनइत्यादेरप्यधोदेशरूपफलाश्रयवाचक-त्वादकर्मकत्वम् । पत्छ गतावित्यादेर्गम्यादिवत्संयोगमात्रार्थ-त्वात्सकर्मकत्वात्ररकपतित इत्यादिद्वितीयासमासोपपत्तिः तदुक्तं वाक्यपदीये । अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न स-कर्मक इति ॥ तेन । आत्मानमात्मनेतिपूर्वार्धेनोक्तकर्मणा। असौ । अस्तिः सकर्म्मको न । अन्तर्भावात् । अस्त्य-र्थेन क्रोडीकृतत्वादिखर्थः । अथैवं जानातीच्छत्यादेः सकर्मक-त्वं न स्यात् । धात्वर्थज्ञानजन्यफळस्य घटादावसत्त्वात् । आ-त्मानं जानातीत्यादौ फलव्यापारयोरेकनिष्ठत्वाचेति चेत् । सत्य-म् । ज्ञानजन्यफलस्य घटादौ कारकार्थानेरूपणे वक्ष्यमाणत्वात् । आत्मानं जानावीत्यादौ चात्मभेदः करूपते । एकः श्ररीराव-च्छित्रो ऽपरस्त्वन्तःकरणावच्छित्रस्तत्रान्तःकरणावच्छित्रः कर्ता चेच्छरीरावच्छित्रः कर्म । तथा च फलव्यापारयोभिन्नानिष्ठत्वा-क्षतेः सकमकत्वं नासिद्धम्। एव "मात्मानमात्मना हन्ति स्वजत्या-त्मानमात्मने" त्यत्रापि ज्ञरीरात्मेभदसत्त्वाञ्चक्षणं द्रष्टव्यम्। उक्तं च कर्मवत्कर्पणिति सूत्रे भाष्ये । द्वावात्मानौ शरीरात्मा अन्तरा-त्मा च । श्ररीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा मुखदुःखे अनु-भवति । अन्तरात्मा तत्कर्भ करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति इति । मीमांसकास्तूकातिप्रसङ्गभियैव प्रकारान्तरे-णाकमैकत्वसकमैकत्वविभागं वदन्ति । तथा च भावार्थाधिकर-णे भद्दपादैरुक्तम् । साक्षादव्यभिचारेण धात्वर्थी यत्र कर्ममाक् । सकर्मकः स धातुः स्यात्पारम्पर्ये त्वकर्मकः ॥ आसनशयनादौ हि आनन्तर्येण नियमेन कमीविशेषो न निरूप्यतइत्यकर्मकत्वं

पविगम्यादीनां तु विविलद्यत्संयुज्यमानसाक्षात्सम्बन्धिकर्मा-व्यभिचारात्सकर्मकत्वं न तु भावनाविशेषणत्वेन कश्चिद्विशेष इति । तिच्चन्त्यम् । भवातिघटमित्याद्यापत्तेः । न चात्र कर्म न निरूप्यतइत्यक्रमकत्वम् । कर्मनिरूपणस्यवापाद्यत्वात् । अन्यो-न्याश्रयापाताच्च । कर्मनिरूपणे हि सकर्मकत्वम् सकर्मकत्वे च कर्मनिरूपणामिति । न च तवाप्येतादशस्य छे फलव्यापारयोभिः न्नानिष्ठतेव किं न स्यादिति वाच्यम् । तथैव वस्तुनः स्वभावात् । निह्नपणं तु प्रयोगः स चापादियतुं श्रवय एवेति । नन्वत्र निह्-पणमाकांक्षा तथा च यद्धातूच्चारणे कर्माकांक्षा नियता स सकर्म-कः । यत्र नास्ति सोकर्मकः । एवं च कुनापि यतेरिव यत्नमा-त्रार्थकत्वेपि नानुपपत्तिः । कर्मत्वादिपदोपस्थाप्यकर्मत्वस्य कि-याकांक्षत्वाभावेपि द्वितीयोपस्थाप्यस्य तत्साकांक्षत्ववत्क्रञ्जप स्थाप्यस्य यत्नस्य कमीकांक्षत्वोपपचेः । एवं च सकर्मकत्वातु-रोधेन कुत्र उत्पत्तिवाचकत्वव्यवस्थापनमप्ययुक्तम्। अविवक्षित-कर्मणां सकर्मकत्वस्य वारणीयत्वे चाविवश्वाभाववैशिष्ट्यमपि ल-क्षणे निवेश्यताम् । एवमेकस्यैवार्थभेदेनाकर्भकत्वसकर्मकत्वमपि नानुपपन्नम् । यदर्थे अविवक्षाविरहविशिष्टकर्माकांक्षाजनकत्वं यस्य स तत्रार्थे सकर्मक इत्यननुगतस्यैव त्वद्रीत्या छक्षणत्वस-≠भवादिति चेन्न । गच्छतिपततीत्यादिषु कर्माकांक्षाविरहेणा-ब्याप्तेः । अत्रत्यकुत्रकिमित्याकांक्षायाः यतते भवतीत्यादिषु कुत्रकिमित्याकांक्षातुल्यत्वात् । द्वितीयाश्रितातीतपतितेति सूत्रे पतितशब्दस्य कमीद्वितीयासमासविधानेन यतेः सकमेकत्वनिर्ण-यात् । कुञ उत्पत्त्यर्थकतायाः मागेव निर्णातत्वाच्चेति दिक्॥१३॥ ननु ऋियाया धातुवाच्यत्वे पाक इत्यादियवन्तस्थळे त-

स्प्रतीतिः स्यात् । वाचकस्य धातोराख्यातइवात्रापि तुल्यत्वा-

त्। न चेष्टापत्तिः । सत्त्वरूपाया एव प्रतीतेः । कृद्भिहितौ भावो द्रव्यवत्प्रकाशतइति भाष्यवचनविरोधापत्तेश्च । तस्मा-न्नासन्त्वरूपा क्रिया धातुवाच्येत्यत आह।।

आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनवर्त्तिता । प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घञादिष्वपि कमः॥१४॥

आख्यातशब्दे, पश्य मृगो धावतीत्यादौ । मृगो धावति पश्येति साध्यसाधनरूपतेत्यनुपद्मेव वाक्यपदीयोभिधानात् । भागाभ्यां, तिङन्ताभ्याम् । प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्यामिति त्व-पन्याख्यानम् । पचतीत्यत्रापि भागद्रयसत्त्वेन सिद्धावस्थिति-यामतीत्यापत्तेः । साध्यसाधनवात्तेता, यथाक्रमं पश्यभागेन साध्यवर्त्तिता । धावतिभागेन साधनवर्त्तिता यथा शास्त्रे मक-ब्लिता । अयमर्थः । पद्मयेत्यत्र कियायाः साध्यत्वं स्वस्मिन् का-रकाणामन्त्रयः स्वस्य वा कारकत्वेनान्यान्वयित्वाभावः। धा-वतीत्यस्याः साधनत्वं तुकारकत्वेनान्यस्मिन्स्वस्यान्वयः । इत्थं च पचाति भवतीत्यत्राप्येककर्तृका वर्त्तमाना या पचिकिया एकत-त्कर्तका वर्त्तमाना भवनिक्रयेति बोधात्तत्राप्यूह्मम्। एवं चपद्यमुगो धावतीत्यादौ एकमृगाभिन्नाश्रायका या वर्तमाना धावनिक्रया तः द्विषयकं यदिष्टसाधनीभूतं दर्शनं तद्नुकूला भावनेति बोधः। अथाख्यातान्तवाच्यस्य भावस्यासत्त्वावस्थापश्चतिति सिद्धान्तः । तत्कथङ्कर्षीभूता आख्यातस्थलेथः । उक्तं हि वाक्यपदीये ॥ अ-सत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैराभिधीयते, इति चेत्। मैवम्। क-रणत्वादिनान्यानन्वयित्वं लिङ्गानन्वयित्वं वा तदिति भावात्। एतदन्यादशत्वं द्रव्यत्वामित्याहुः । तत्त्वं पुनरनुपदं वक्ष्यामः। पश्य मृगो धावतीत्यादौ वाक्यार्थभूतापि किया कियान्तरं प्रति

कर्तृत्वकर्मत्वाभ्यां स्वाभाव्यादन्वेतीति हि निणीतं सरूपसूत्रे सार्वधातुकेयगिति सूत्रे च भाष्यादौ । घनादिषु । पाक इ-त्यादौ । अत्र भागाभ्याम् । प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्याम् । तत्र प्रकृत्याः सन्त्वरूपाया एवोपस्थितिः । न चात्र मानाभावः । ओदनस्य पाक इत्यादिकर्तृकर्मप्रत्ययानां मानत्वात् । अन्यथा विना कियां कारकाणामनन्वयेन तद्वाचकप्रत्ययासम्भवात्। न चाध्याहृततिङन्तार्थित्रियायामेव कारकान्वयः कर्ट्वकर्मणोः क्रुतीति क्रयोगपष्टचभावापत्तेः, नलोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृना-मिति निषेधेनाध्याहृतिकियान्वये षष्ठयसम्भवाच । ओद्नपा-क इत्यादिषष्ठीसमासानापत्तेश्च। कृद्योगा च षष्ठी समस्यतइति वाक्यविहितस्यापि षष्ट्रचसम्भवात्षष्ट्रचन्तस्य उत्तरपदार्थेनान-न्वये भार्या राज्ञः पुत्रो देवदत्तस्येत्यादाविवासामध्यीच्यास-म्भवात् । समर्थः पदविधिरिति परिभाषणात् । विधेर्वस्र-क्रुतिरित्यादौ सावकाञ्चत्वेनानर्थक्यस्याप्यभावात्। न चौदनस्य पाक इत्यादिशेषपष्ठचैव भवेत्। समासोपि तयैवास्त्विति वा-च्यम् । नलपाकः शुण्डीपाक इत्यादिषु कर्चृत्वादिपकारकवो-धानुभवानापत्तेः । आइचर्यं गवां दोहो ऽगोपेनत्यादेरसिद्धचा-पत्तेश्च । उभयपाप्तौकर्मणीत्यस्य कर्तृकर्मणोः कृतीति प्राप्त-नियमार्थत्वात् । अनन्तरस्येति न्यायात् । उभयपदिछङ्गाच । शेषषष्ठयाः सर्वत्राविशेषात् । किं च । शेषषष्ठयेव निर्वाहाभ्यु-पगमे कर्नृकर्मणोः कृतीति विधिवयर्थ्यं स्यात् । गतिकारको-पपदात्क्रदित्यादिविहितस्वरळाभार्थे तदारम्भ इति चे, तह्योदन-स्य पाक इत्यादाविप स्वरार्थ कारकषष्ठचभ्युपगमो दुर्वारः। एवं रीत्या काष्ट्रैः पाक इत्यत्रापीष्टापत्तिरेव । एवं चोक्तपूर्व-पक्षे इष्टापाचिरिति भावः । अनया च रीत्या फलमप्यसत्त्वाव-

स्थापन्नमेवोच्यते धातुना । अन्यथा शोभनं पचित स्तोकं पचितिवच्छोभनं पाक इत्यनापचेः । धात्वर्थे साध्यत्वेनोपित्यते सामानाधिकरण्येनान्वयएव नियमस्तत्र द्वितीया स्यान्त्रान्यथा। नन्वेवं द्वितीयां वाधित्वा कर्न्तृकर्मणोः कृतीति पष्ठी स्यादिति चे, न्नह्मत्र कर्मणि द्वितीया किं तु विशेषणिवभक्तिवन् दभेदार्था साधुत्वमात्रार्था वा । तत्र स्तोकं पचतीत्यादौ क्छिन्त्रत्वादन्यस्या अनिभ्रधानाच्च द्वितीयेव कल्प्यते। अत एव स्तोकार्थो विना भावनां फळएवान्वेति। कारकत्वे तदसम्भन्वात्। भवतु वा कर्मत्वमर्थः। अस्तु च पष्ठी। अत एव यत्र करणत्या धात्वर्थान्वयस्तत्र सामानाधिकरण्येनान्वये तृतीयेव ज्योतिष्ठोमेन यजेतेत्यादौ। इयान्वरं भेदः। फळांशे साध्यत्व- मसन्त्वं च लिङ्गानन्वियत्वमात्रम्। क्रियायां तु करणत्वादिना- नन्वियत्वमपीति दिक् ॥ १४॥

एतदेव स्पष्टयति ॥

साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना। सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादिनिबन्धनः १५

तत्र, घञाद्यन्ते । अत्र प्रतीयतइति शेषः। बोधकपाइ । धातुरूपेति । क्रियेति फळन्यापारोभयसाधारण्येन साध्यत्वान्वयाय साधारणश्रन्देन निर्देशः। तान्त्रिकरनेनोभयोन्ध्विद्धिः यमाणत्वात् । सिद्धभावास्त्विति । न च घञादिभिन्धीपारफळन्योः सिद्धत्वेन बोधने मानाभावः । पाकपदात्त्रथाप्रतीतेरेव मानत्वात् । अन्यथा फळानुत्पाददश्रायां न्यापाराभिप्रायेण पाको भवति नष्टो वेत्यादिक्रियान्तराकांक्षानापत्तेः। स्तोकः पाक इत्यनापत्तेश्व । तस्माद्धात्वर्थफळान्वये स्तोकादिश्रन्देभ्यो द्विः

तीया नपुंसकलिङ्गता च । धात्वर्थभावनायामन्वये ज्योतिष्टोमेन भक्तिपूर्वं यजेतेतिवत्प्रथमासम्भवेषि नपुंसकलिङ्गमात्रम् । सामा-न्ये नपुंसकमित्यस्य दुर्वारत्वात् । धन्वर्धान्वये तु प्रथमा पुछि-क्रता चेति तद्विभागाय शक्तचन्तरमावश्यकामिति भावः। एत-दिभिप्रायेणैव कुदिभिद्दितो भावो द्रव्यवत्प्रकाशतहाति भाष्यम् । तथा च न भाष्यविरोध इति भावः । उक्तं च वाक्यपदीये, "क्रियायाः सिद्धतावस्था साध्यावस्था च कीर्त्तेता । सिद्धतां द्रव्यामिच्छानित तत्रैवेच्छन्ति घन्विषि" मिति । एतेन सङ्ख्याव-र्तपानत्वाद्यबोधकानां घत्रादीनां प्रयोगसाधुतापात्रमिति नैया-यिकनवीनोक्तमपास्तम् । स्तोकः पाक इति सिद्धये तस्यापि शक्तिकल्पनावश्यकत्वात् । यच्च पाक इत्यादिघत्रन्तशक्योप-स्थितेन्वये स्तोकः पाक इति । तम्न । समुदायशक्तावुभयोरानु-पूर्व्याः बक्ततावच्छेदकत्वापत्तौ गौरवात् । लाघवादनुशासनाः चास्मदुक्तस्यैव युक्तत्वाच्चेति । ननु साध्यत्वं लिङ्गाद्यनन्वयित्वं तदन्वयित्वं सिद्धत्वम्। तत् त्वदुक्तरीत्यैकस्यां विरुद्धं कथं धातु-यनस्थले भनेदिति चे, न बूमस्तस्यां लिङ्गाद्यनन्वयम् । किं तु भातूपस्थाप्यायां तदन्वयो न घत्राद्युपस्थाप्ये तु स इति । अत एव भावनाञ्चब्दोपस्थाप्ये तदन्वयः सर्वसिद्धः। अत एव भटः पादैरुक्तम् । "यादृशो भावनारूयाते घात्वर्थञ्चापि यादृशः। नासौ तेनैव रूपेण कथ्यते उन्येः पदैः कचि" दिति । वस्तुतस्तु साध्यत्वं च लिङ्गाद्यनन्वायित्वमत्र सम्मतं साध्यत्वेन किया त-त्रेत्यादौ तृतीयया तस्य प्रतीयमानत्वप्रदर्शनात् । "यावात्सद्ध-मसिदं वा साध्यत्वेनाभिधीयत" इति वान्यपदीये, "यादशी भावने<sup>??</sup> ति भद्दकारिकायां वाच्यत्वेन पदर्शनाच्च। नहि लिङ्गा-नन्वियत्वं वाच्यं पतीयते वा किं तु तदन्वयहेत्वभावादार्थिक-

म्। यच्च भाष्ये क्रियया क्रिया समवायं न गच्छतींत्यादिना क्रियान्तरसाधनत्वेनानन्वयित्वं साध्यत्वमुक्तम् । साधनत्वेनेत्यु-पादानात्पत्ववा गच्छतीत्यादौ सामानाधिकरण्योत्तरकाल्यादस-म्बन्धेनान्वयोपि न श्लाते रिति। तन्न। कृष्णं नमेच्चेत्सुखं यायादि-त्यादिहेतुहेतुमतोिकीङ भुक्त्वा तृप्यति मानिनी, नत्वा मण्डयति स्तुत्वा मादयतीत्यादौ च भोजनादिजन्यतृष्तिकोधाच किययोः साध्यसाधनभावेनान्वयाद्व्याप्तेः। पश्य मृगो धावति पचति भव ती त्यादौ कर्तृत्वकर्मत्वेनाप्यन्वयाच्च। असाधनस्य कारकत्वातुः पपत्तेः । यन्तु घटो भवति घटं करोतीत्यादावासिद्धस्यापि कर्तृ-त्वकर्मत्वदर्शनादसतः साधनत्वस्य चासम्भवान्मुख्यं साधनत्वं करणादेरेव असिद्धस्य करणत्वाद्यदर्शनात् । कर्त्वकर्मणोस्तु क चिन्मुरुयं क चिद् बुद्धिपरिकल्पितसिद्धत्वमादाय गौणं साध-नत्वम् । तथा च भाष्ये कारकान्तर्गतमुख्यसाधनत्वपरिग्र-हात्करणादिकारकत्वेनानन्वयित्वं विवक्षितिमिति नोक्तदोषा-वकाशः । नहि परकीयपाकक्रियाचातुर्ये दृष्ट्वा म-त्सरिणः पाकेन वैरं कृतं पाकाय कालो नीत इत्यादिमयोगव-त्पचित वैरं कृतामित्यादि मयुञ्जतीति कैयटे व्वनितम् । तदिष भाष्योक्तिलिङ्गानन्वयित्वपक्षवदुक्तवाक्यपदीयायुक्तवाच्यत्वपती-यमानत्वयोः पर्यं नावतरति । एतेन भाष्ये अन्वय आकांक्षा-रूपो विवक्षितः। सोपि शब्दान्तरसमभिव्याहारभावप्रयुक्तः। तथा च शब्दान्तरसमिव्याहाराभावे सत्यपि स्वसाध्यित्रया-न्तराकांक्षोत्थापकज्ञानविषयत्वं सिद्धत्वम् । ताद्दशाकांक्षानुत्था-पकज्ञानविषयत्वं साध्यत्वम् । भवाते च पाक इत्यादिश्रवणे धात्वर्थघन्वर्धिकययोरभेदान्वये सत्यपि कर्त्तव्यो वा नाशनीयहे वा तिष्ठति वा जायते वा नक्याति चेत्यादिपाकसाध्यिकियान्त-

राकांक्षा न तु पचतीत्यादौ पचित भवतीत्यादौ च भवतिकि-यायाः कर्त्रपेक्षत्वाद्योग्यतावश्चादन्यतराकांक्षयैवान्वयबोधः। यः कृष्णं नमेदित्यादौ तु यच्छव्दचेच्छव्दादिसमिभव्याहारप्रयुक्त-मेवाकांक्षोत्थानम् । अन्यथा कृष्णं नमेदित्यत्रापि स्यात् । एवं भुक्तवेत्यत्रापि किमित्यादिकियान्तराकांक्षा धातुसम्बन्धार्थक-कत्वादियोगप्रयुक्ता न तु धातूपस्थापननिवन्धना । पचतीत्यन त्राप्यापत्तेः। न वैवं घत्रादिसमिभन्याहारमयुक्ता धात्वर्थस्यैव षाक इत्यत्राप्याकांक्षा स्यादिति वाच्यम् । घर्त्रोदेः स्वातन्त्रये-ण भावनावाचकताया व्यवस्थापितत्वेन स्वार्थान्वयाकांक्षयैवो-पपत्तौ तथा कल्पने गौरवप्रसङ्गात् । क्त्वादीनां तु न तद्वाचक-त्वे मानमस्तीति वक्ष्याम इत्यपास्तम् । अस्यापि छक्षणमात्र-त्वेपि वाच्यत्वप्रतीयमानव्त्वयोरभावात् । किं च धातूपस्थाप्य-भावनायाः करणत्वादिना नान्वयः क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकता वा कुत इति विभाव्यताम् । धातूपस्थापननिवन्धन एवेति चेन्न। साध्यत्वेनाभिधानविखयापत्तेः । साध्यत्वेनोपस्थापननिमित्त इति चेत्ताई तथान्वयविरोधि स्वतन्त्रमेव किञ्चित् रूपं वक्त-च्यम् । तदेव साध्यत्वं भाष्यादिग्रन्थाभिमेतिमिति पतीमः । त-बोत्पाद्यत्वमेव । तथा च पचित गच्छतीत्यादौ विक्लिन्त्यनुकू-लयत्नादिकमुत्पादयति, उत्तरसंयोगानुकूलिकयामुत्पादयति इ-त्याद्यत्पाद्यत्वं प्रतीयते । एतदेव च कारकान्वयितावच्छेदकम् । अत एव पचतीत्येवोक्ते केन कस्मात् कस्मै कुत्र किमिलाद्या-कांक्षा तत्समर्पककारकाणां तस्यामेवान्वयश्च सङ्गच्छते। उत्पत्ति-मन्त्वेनोपस्थितस्यैव कारकाकांक्षत्वात् । तस्याः स्वयपुत्पाद्यत-यावगमेनासिद्धत्वादन्यित्रयासाधनत्वेनानन्वयश्च भाष्योक्तो युज्यते सिद्धस्यैव क्रियासाधनत्वात् । नन्वेवं पचाति भवतीत्य-

पि न स्यादिति चेन्न । उत्पद्यमानस्यासिद्धस्यैव सर्वत्र भवने कर्तृत्वदर्शनेन तस्यात्रानुकूलत्वात् । अत एव पचाति नश्यती-त्यादि न भवति । उक्तं च कैयटेन, "भवतिकियापेक्षमेव तस्याः कर्जुत्वं सर्वश्चार्थः स्वेन रूपेण भवतीति भवने कर्जुत्वग्रुपपन्नमे-वे''ति । न चैवमप्यसिद्धस्य दर्शनकर्मत्वासम्भवात्पश्य मृगो था-वतीत्यत्र वाक्यार्थिकयायाः कर्मता न स्यादिति वाच्यम्। नहि कियासमूहो दर्शनकर्म । पिण्डीभूता न निदर्शयितुं शक्येति-भाष्याविरोधात् । किं त्ववयवशः । ते तु यथासम्भवं सिद्धा एव कर्म भवन्ति । उक्तं च वाक्यपदीये । तत्र यं भति साध्य-त्वमसिद्धा तं प्रति किया । सिद्धा तु यस्मिन्साध्यत्वं न तमेव पुनः प्रति ॥ मृगो घावति पश्येति साध्यसाधनरूपतेति। समुदा-ये कारकान्वयोपयोग्यसिद्धत्वं, प्रत्येकं दर्शनोपयोगि सिद्धत्व-षस्तीत्यर्थः । नन्वेवं यः कृष्णं नमेत्स सुखं यायात् भुक्तवा तृ-प्यतीत्यादौ नमनभोजनादिकियायाः सुखमाप्तितृतिकियासायः नत्वेनान्वयो न स्यादिति चेन्न। शाब्दं प्राधान्यमादाय वि-शेषणान्वयस्यौत्सर्गिकत्वेषि क्व चिदश्वेन जिगामिषतीत्यादा-वार्थिकप्राधान्यमादाय कारकान्वयवद्यच्छब्दोपस्थाप्योद्देश्यता-वशादार्थिकं सिद्धत्वमादाय लिङ्र्थसाधनत्वान्वयसम्भवात् । एतद्बोधनायैव यच्छब्दादिपयोगनैयत्यं तं विना बोधाभावश्च सङ्गच्छते । भुक्त्वेत्यादावपि क्त्वादिद्योत्यघात्वन्तरसम्बन्धस्य पूर्वेतिरकालादेक्चानुरोधादार्थिकसिद्धत्वमादायैव साधनत्वबो-थः । असिद्धस्य पूर्ववृत्तित्वासम्भवात् । भोजनिक्रयामुत्पाद्य नृष्यतीति बोधात्तात्पर्यमर्यादया तद्घोधसम्भवात्। क्तवादी किः यान्तराकांक्षोत्थानमप्येतन्मूलकमेवेत्युक्तमायम् । तस्मादुत्पाद्य-त्वमेव करणादिकारकत्वेनानन्वायेतावच्छेदकं क्रियान्तराकां-

क्षानुत्थापकतावच्छेदकं च । तत्मतीतिक्चोदाहृतवावयपदीय-भष्टपादकारिकोदाहृतानुभवादक्रीकार्या । तथा च क्रिया-नतराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपवर्त्वं वा कारकान्वियताव-च्छेदकरूपवन्त्वं वा असन्त्वभूतत्वम् । क्रियान्तराकांक्षोत्थापक-तावच्छेदकरूपवन्त्वं वा कारकानन्वियतावच्छेदकरूपवन्त्वं वा सत्वरूपत्वम् । एवं चासन्त्वभूता साध्यावस्थेत्यादयो व्यवहाराः मसिद्धार्था एव परन्तु धावतीत्यादौ सिद्धत्वं परेयेत्याद्याछोच-नेन प्रामुक्तरीत्थेवेति सुधीभिरुद्धम् ॥ १५ ॥

नन्वस्तु धात्वर्थे एव कारकाणामन्वयो न तु भावनायामेवेति नियमस्तथा च न तदनुरोधेन भावनाया वाच्यत्वं घट्यादौ सिध्यतीत्याश्रङ्कां निरसितुमाइ ॥

सम्बोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं प्रथमो वतिः। धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनञ् ॥१६॥

सम्बोधनान्तस्य कियायामन्वयः । तथा च समर्थसूत्रे वाचिक्रम् । एकतिङ् वाक्यामिति । अत्र भाष्यम् । ब्रुहिब्रुहि
देवदत्तेति । अत्र वाक्यत्वादामन्त्रितिचातः सिध्यतीति कैयटः । समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा इत्यनेन समानवाक्ये
एव तद्विधानात् । उक्तं च दाक्यपदीये । सम्बोधनपदं यच्च
तत् क्रियाया विशेषणम् । ज्ञजानि देवदत्तेति निघातोत्र तथा
सतीति ॥ के चिन्तु न्यायसिद्धोयमर्थः । तथाहि । सम्बोधनविभक्तेरनुवाद्यविषयत्वादनुवाद्यस्य विधयसाकांक्षत्वाद्विधेयस्य
च क्रियारूपत्वात् क्रियान्वयोर्थायातः । हे देवदत्त त्वं सुन्दर
इत्यादौ गुणोपि विधेय इति चेत्तथापि क्रियाकांक्षाशान्तये तदध्याहारावश्यकत्वेन तदन्वयसम्भवादित्याहः । इदं च वार्षि-

करीत्या । भाष्यकारानुयायिनस्तु पचति भवतीक्षस्य श्रय्यन्ते ह-तशायिकाः, पश्य मृगो धावती, त्यादावेकतिकभावात्कथमे-कवाक्यता कथं वा तिङ्कतिक इति सूत्रे अतिकन्तात्परस्य प-र्थुदासः । तिङन्तात्परस्य तिङन्तस्य वाक्यान्तरमविष्टतया निघातापृष्टतेः । उक्तं हि वाक्यपदीये । बहुष्वापे तिकन्तेषु साकांक्षेष्वेकवाक्यता । तिङन्तेभ्यो निघातस्य पर्युदासस्तथार्थ-वानिति ।। तस्मादेकतिङ्विशेष्यकं वाक्यमिति वार्त्तिकमतमभ्यु-पेयम् । तत्रैकविशेष्यकं वाक्यमित्येवास्तु । तथा च यत्र न नि-धातस्तत्र तिङं विनाप्युपपत्तेन तद्ध्याहारो युक्तः । अत एव प्रकृतिसिद्धिमदं हि महात्मनामिति शुद्धसुवन्तम् । पचाति भव-तीति शुद्धतिङन्तम् । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकाम इति तदुभयसमु-दायरूपामिति तत्त्रैविध्यं सङ्गच्छतइति हि वदानित । कुत्वोर्थाः । कियाभ्याद्यतिगणने कृत्वसुच् इत्यनेन कियायोगएव तत्साधु-त्वावगमात् । तथा सक्रत्पचित द्विःपचतीत्यादि । अत एव द्वी घटावित्यादिवद् द्विर्घट इत्यादिकं न भवति। कारकम्। कारके इत्यधिकुत्य तेषां प्रक्रान्तत्वात् । तत्र च करोतीति कारकामिति बोगाश्वयणात्कियानन्वयिनो न कारकत्वम्। अत एव ब्राह्म-नस्य पुत्रं कुष्णं पृच्छतीत्यत्र ब्राह्मणस्य न कारकत्वमिति स्प-ष्ट्रमाकरे । यद्वा कारकश्रब्दः क्रियावचनः करोति कर्तृकर्मादि-व्यपदेशानिति व्युत्पत्तेः । तथा चाग्रिमेव्वपादानादिसंज्ञाविधिषु कियार्थककारकशब्दानुद्वन्त्या क्रियान्वायेनामेव संक्षेति भा-ष्यादौ स्पष्टम् । प्रथमो वातिः । तेन तुल्यं किया चेद्वातिरित्यनेन विहितः। तत्र यन्तुल्यं सा किया चेदित्युक्तत्वात्। यथा देवद-त्तवत्पठतीत्यादि । एवं च चैत्रवत्सुन्दर इत्यादौ भवतीत्याद्य-ध्याहार्यम् । अन्यया सुत्रे क्रिया चेदित्यनर्थकमेव स्यात् । धा-

तुसम्बन्धाधिकारे । धातुसम्बन्धेत्रत्यया इत्यधिकृत्य तेषां विहित-त्वात् । यथा भोनतुं पचतीति । पातुं जक्रमित्यादौ चानेय-मित्याद्यध्याहार्यमेवेत्युक्तमायम् । असमस्तनस् । अयं भावः। न त्वं पचिस न युवां पचथः चैत्रो न पचित घटो न जायते इत्यादौ क्रियाया एव निषेषो नत्रा बोध्यते । अत एव विद्य-मानेपि घटे तथा मयोगः। तथा च घटो नास्तीत्यादावप्यस्ति-त्वाभाव एव वोध्यते । तथा च प्रकारतासम्बन्धेन नवर्थविश्वे-ष्यकवोधे भावनोपस्थितिईतुरिति कार्यकारणभावः । तथा च भृतले न घट इत्यत्राप्यस्तीत्यध्याहताकियायामेवान्वयः । न तु भृतलाधेयत्वाभाववान्घट इति बोधः । कारकाणां कियातिरिक्ते Sन्वयाभावात् । अत एव अहं नास्मि घटो नास्तीत्यादौ पुरुष-व्यवस्था घटा न सन्ति घटी न स्त इत्यादौ वचननियमइची-पपद्यते । युष्मदादेस्तिङ्सामानाधिकरण्यात् । घटाभावोस्तीत्य-न्वये च स न स्यात् । अत एव सुडनपुंसकस्येत्यत्र नपुंसकस्य नेत्यर्थे न हि नपुंसकेन सामध्ये, केन ताही, भवतिना । इदं अ परैरप्यक्वीकर्चव्यं प्रसच्यपर्युदासयोभेदार्थमिति भाष्ये सङ्गच्छ-तइति । समासे त्वब्राह्मण इतिवद्भवति क्रियायोगं विनापि सा-धुत्वमतो ऽसमस्तेति । समासायोग्य इत्यर्थः । प्रसञ्यपतिषेषे इति यावत् । एतेन यजितषु ये यजामहं करोति नानुयाजेध्व-त्यत्र प्रसच्यपतिषेधः पर्युदासो वेति संशये अनुपात्तशब्दसम्ब-न्धे समासापत्तिः । वावचनानर्थक्यं मन्यमानो बार्त्तिक-कारो नव्समासादेनित्यतां विग्रहेण सह भिन्नार्थतां च मेने। सति हि वाक्यसमासयोरैकार्थ्ये समासनियमाद्वाक्यं निवर्ते-तेति तदर्थे विभाषेति सूत्रं कार्ये स्यादेव । तस्पादनुयाजय-दान्वये सामध्यीविघातात्समासापत्तिरिति न पर्युदास इति

माप्ते ब्र्मः । प्रतिषेधस्य प्राप्तिपूर्वकतानियमात्प्राप्तेश्च यजन तिषु ये यजामहमिति शास्त्राद्न्यतोसम्भवाच्छास्त्रीयविहि-तमतिषिद्धत्वादिकल्पापत्त्या पर्युदास एव । तत्र सामध्यस-त्त्वेपि विभाषाध्ययनात्र समासः । तच्चावश्यकं वाक्यसमास-योरैकार्थ्यात्समासनियमप्रयुक्तवाक्यनिवृत्तिवारणाय । यद्यपि समासे राजपदं विशेषणान्वयासाहिष्णुवाक्ये तु सहिष्णु इत्यस्ति विशेषस्तथाप्यर्थावैछक्षण्यमेव । अन्यथा विभाषाव-चनात्प्राग्विहितेनोपकुम्भादिसमासेनापि वाक्यानिद्वात्तिपसङ्गः। उपपदसमासेन च कुम्भकारादिना । न चैनमिष्टम् । तस्माद-नर्थकं तदानर्थक्यवच इति वाधलक्षणे सिद्धान्तितत्वान्नासम-स्तनकः क्रियान्वयनियमः । यद्यप्यत्र वावचनानर्थक्यं स्वभान बसिद्धत्वादिति वदन्वार्तिककारो न समासनित्यतां मेने। ए-कार्थीभावसामध्ये समासो व्यपेक्षायां च नेति भाष्यपर्यालोचनया तदर्भलामात् । एतानियमार्थमेव समर्थस्त्रारम्भः । अन्यथा च्यर्भताया भाष्यएव स्पष्टत्वात् । तस्मात्त्रकारान्तरेण विकल्प-िसिद्धेर्व्यर्थः सूत्रारम्भ इत्यभिषायः । एवमुपकुम्भादावबोधक-त्वादेव वाक्यस्यासाधुत्वम् । तस्माद्धेतोः ब्रूमो अगमकत्वादिति न मूमो ऽपग्रन्दः स्यादिति भाष्यकैयटाभ्यां तथा लाभात्। ब्युत्पाद्यिष्यते चैतदुपरिष्टादितीद्यसङ्गतम् । तथाप्यसमस्तनञः कियायामनन्वयः सिद्ध एवेति निरस्तम् । तस्माद्वायौ रूपं ना-स्तीत्यादिमसज्यमतिषेधस्थळे रूपमतियोगिकाभावादिवर्णनं न युक्तम् । अपर्युदासस्थले कियान्वयानियमस्योक्तभाष्यादावदय-कत्वादिति भाषो द्रष्टच्य इति दिक् ॥ १६ ॥

तथा यस्य च भावेन पष्टी चेत्खदितं द्रयम्।

## साधुत्वमष्टकस्यास्य किययैवावधार्यताम् ॥१७॥

यस्यचे त्येकदेशेन यस्यचभावेनभावलक्षणमिति सुत्रं लक्ष्यः ते । तत्र भावेनेत्युक्तत्वाद्धावस्य च कियात्मकत्वाकियायोगं विना न साधुत्वमित्यर्थः । यथा गोषु दुह्यमानासु गत इति । षष्ठी चेत्यत्रापि षष्ठीचानादरइति सूत्रं लक्ष्यते । अत्रापि च-कारात्पूर्वसूत्रस्यं भावेनेत्यायातीत्यर्थः । यथा रुद्ति रुद्तो वा शावाजीदिति । साधुत्वामिति । एतत्स्वरूपं त्वसाधुरनुमानेनेत्यत्र वस्यामः । किययैत्रेत्येवकारो अयोगन्यवच्छेदार्थः । तथा चैतः दृष्टकस्य कियायोगएव साधुत्वं नान्यथेत्यर्थः । ननु किया-शब्दस्य धात्वर्थमात्रे प्रसिद्धेः फलयोगे भवतु साधुत्वलामः न तु भावनान्वयनियमो लभ्यतहति न तदनुरोधेन पाक इत्य-त्र भावनावाच्यत्वं सिध्यतीति चेत्र । भूवादिसृत्रादौ कियाश-ब्दस्य भावनायामेव प्रसिद्धेः साङ्केतिकी तस्याः शक्तिः फले तु कियते इति यौगिकः प्रयोगः । तथा च नावमिकाधिकरणः न्यायेनं भावनान्वयएव साधुत्वाख्यानं अभ्यते । रथन्तरं हि यद्योन्यां तदुत्तरयोगीयतीति वचनाद्रथन्तरयोनेः परतो बृहद्यो-नेः पडितत्वात्तस्यां गेयमुतोत्तराग्रन्थे न त्वावां अन्य इत्यस्याः पठितत्वात्तस्यामिति संशये विशेषाभावादनियमं पापरयोत्तरा-अन्थे संज्ञारूपेण प्रसिद्धिः संज्ञाशन्दश्चानपेक्षप्रद्वात्तिर्वेळवानिति तत्रैव गेयमित्यूहलक्षणे निरूपितम् । किं च । फलांशोपि भाव-नायां विशेषणं कारकाण्यपि वव चित्तथाभूतान्येवाति गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्यादिति न्यायेन भावनामेव विशेष्यतयाङ्गीकुर्वते न गुणभूतं फलांशमिति न तत्रान्वयः। अपि त्र । कारकाणां नित्यपरन्तत्राणां विशेष्याकांक्षायां धात्वर्थक-

कांशस्य तथान्वययोग्यतायामापि तस्यापि परतन्त्रस्य विशेष्या-कांक्षापूरणसमर्थायां भावनायामेव विशेषातिदेशाध्यायाधिकर-णन्यायेनान्वयः। नहि भिक्षको भिक्षकान्तरं याचित्रपर्हति स-त्यन्यस्मित्राभिञ्जके इति न्याये शाकांक्षाश्चामकत्वत्वद्वातिरेव वीज-म् । तचुल्यमत्रापि । एवं च विश्वेष्यतासम्बन्धेत्रं कारकप्रकार-कशान्द्वोधं मति धातुजन्यभावनोपस्थितिः कारणमिति का-र्थकारणभावस्य क्लप्तस्वाद्यत्रापि पक्ता पाचक इत्यादी भावना गुणभूता तत्रापि क्लप्तकार्यकारणभावानुरोधात्तस्यामेवान्वयः कल्प्यतइति न फळांशे तदन्वयः। फळांशोपिस्यातिरेवास्त कार-णं काष्ट्रेनोदनस्य पक्तेत्यादौ क्लप्तत्वादिति चेन्ना कारकीभूत-धात्वर्थस्य भावनायामनन्वयापत्तेः । नहि स्वयमेव स्वकारक-म् । विधिवाक्ये धात्वर्थफळांशस्य करणतयान्वयेन तत्र कारका-न्वये वाजपेयाधिकरणभङ्गाप-त्या करणान्तरोपसंग्रहेण प्रयोग-विधरबोधकतापत्तेश्च । क्रियान्वियत्वं विना कारकत्वस्यैव दु-र्षचत्वाच्च । फळान्वयित्वस्य तत्रैवाच्याप्तेरयोगादित्यादि कार-कार्थनिर्णये वश्यते। तस्मात् पाक इत्यादावोदनस्येत्यादिकारका-न्वयाय भावनाया वाच्यत्वमावस्यकिमति सिद्धम्। दे चिचु भूतछे घटः देवदत्तो घटंदेवदत्तेनौदन इत्यादौ क्रियाबाचकतत्तत्वदं विना शान्दवेष्यस्याकांक्षानिवृत्तेश्रादर्शनात्र क्रियायोगं विना साधुत्वम्। न च कियारूपार्थाध्याहारेणापि शान्दबोधाकांक्षानिवृत्त्योः स-म्भवास तद्वाचकपदमयोगावश्यकत्वम् । पदमन्यपदार्थोपस्थिन तेरेव शाब्दबोधोपयोगित्वात्। पदानां सम्भूयान्वयबोधकत्ब-च्युत्पत्तेश्रेत्याहुः । एतन्मते पाकः सुन्दर इत्यादावण्याकांक्षास-च्वाकियायोगं विना असाधुतापत्तेः। इष्टापत्तिभीव्यविरुद्धेति तदिदां स्पष्टम् । फलांशान्वयलाभेनोपपत्तौ भावनान्वयाकाम्भ

इति तु चिन्त्यम् ॥ १७ ॥

यत्तु भूतले न घट इत्यत्र भूतलायेयत्वाभाववान्घट इति बोधान कियाध्याहारापेक्षा । एवं पर्वतो वन्हिमान् भवितुमई-ति धूमात् महानसवदिति वेदान्तिकृतप्रयोगे प्रातिज्ञायां किया-पदप्रयोगो दृथेति कव चित्तकें दूषितम् । तदन्द्य दूषयति ।।

यदि पक्षेपि वत्यर्थः कारकं च नञादिषु । अन्वेति त्यज्यतां तिहै चतुर्थ्या स्पृहिकल्पना॥१८॥

आदिना सप्तम्यादेघेटादानन्वयो गृह्यते । अत एव भूतले घट इत्यत्र भूतलाधेयो घट इति नैयायिका व्याकुर्वते । चतुष्यी स्पृहिकल्पना त्यज्यतामित्यन्वयः ॥ पुष्येभ्य इति चतुष्यी श्वतायां स्पृहयतीत्यध्यान्हियते । न पदान्तरपर्थमात्रं वेति त्य-ज्यतामित्यर्थः । विधायकानियमस्तु समान एवेति भावः ॥१८॥ एवं कर्चरि विहितानामित्यादीनां किययैवान्वय इत्याह ॥

अवित्रहा गतादिस्था यथा त्रामादिकर्मभिः। किया सम्बन्यते तदस्कृतपूर्व्यादिषु स्थिता १९

न विविच्य ग्रहो ग्रहणं यस्याः सा तथा । गत इत्यादाव-विग्रहापि किया ग्रामादिकमंभियेया सम्बध्यते तथा कृतपूर्व्या-दिष्वपीत्यर्थः । नतु इत्तेरेकार्थीभावरूपत्वाद्भत इत्यादी पदार्थे-कदेशे कृती कथं ग्रामाद्यन्वय इति चेन्न । देवदत्तस्य गुरुकुलमि-त्यादावन्वयाय समासे वक्ष्यपाणरीत्योपपत्तेः । के चिष्तु कर्न्द्रक-रणेकृताबहुलं द्वितीयाश्रितातीतेत्यादिज्ञापकान्न दोष इत्याहुः । तन्न । एकदेशान्वयस्थले च शाब्दबोधोपयुक्ताकांक्षाविरहो बीजं शङ्कायाः । वचनवलाच तदुद्धाराभावात् । कृतपूर्वी कटमित्य- त्रैककटाभिन्नाश्रयिका योत्पत्तिस्तदनुक्छण्यापारवानिति कीत् भः। तस्मात्पाक इत्यादौ धात्वंशार्थमादाय कर्मकरणादिवि-भक्तिवत्कृतपूर्वी कटमित्यादावपि कत्रीद्यर्थकाः प्रत्यया इति स्थितम् ॥ १९॥

अय यदि घनादिमकृत्युपस्थाप्यिकयामादाय मत्ययस्तुमु-नादिस्तिक्षेकः पाकः द्वी त्रयञ्चत्वारो वेत्यादौ द्वित्रिचतुभर्य इति मुच्, पञ्चेत्यत्र कृत्वसुच् स्यात् । तुमुनादितुल्यत्वादित्याश्चंयय समाधिमाइ ॥

कृत्वोर्थाः क्त्वातुमुन् वत्स्युरिति चेत्सन्ति हि क चित्। अतिप्रसङ्गो नोद्वाच्योभिधानस्य समाश्रयात्॥२०॥

कत्वादयो यथा धात्वंशिक्तयां निमित्तीकृत्य जायन्ते भोकतुं पाकः भुक्तवा गन्तेत्यादौ। तथा कृत्वोधी अपीति चेदिष्टापत्तिः। द्विवचनमित्यादौ दृष्टत्वात्। सकृत्पाक इत्यादिकं चानिभधान् नादेव न भवतीत्याह। अतीत्यादि। अभिधानं तत्तत्पयोगाः। तथा च यत्र तादृशमर्थमभिधातुं कृत्वोधीस्समर्थीस्तत्र स्युरेव। यथा द्विवचनं दिरण्विधिरित्यादौ। न चैवं प्रकृते, अतो नेत्यर्थः। के चित्रु कियाभ्यादृत्तिगणने कृत्वसुच् इत्यत्र कियाग्रहणं व्यर्थं तस्या एवाभ्यादृत्तिसम्भवात्। तथा च व्यर्थं सत्तदेव ज्ञापयति। यदिह सुत्रे साध्यस्वभावेव कियोपादीयतङ्गित न दोषस्ताई दिन् वचनित्यिप न स्या, त्सत्यम्। द्विवचनेचीति ज्ञापकात्तिस-देरित्याद्वः। तस्माद्वातुवाच्या भावनेति निर्दोषिमिति दिक् ॥२०॥

वस्तुतो धातोर्भावनानभिधायकत्वे आख्यातस्य कर्न्तुरन-भिधायकत्वे चासाधुत्वं स्यादित्याह । भेग्नेतीति सम्प्रदायः । वस्तुतस्तु वश्यमाणरीत्या धातोरिवाख्यातस्यापि भावनाबोध- कत्वज्ञानाच्छाव्दबोधदर्शनादाख्यातस्यापि भावनायां शक्तिरि-स्याशङ्कायामाह ॥

## भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदानिबन्धनम् । साधुत्वं तदभावेपि बोधो नेह निवार्यते ॥ २१ ॥

भेद्यं विशेष्यम् । भेदकं विशेषणम् । तयोर्थः सम्बन्धस्त-स्य यो भेदस्तान्नवन्धनं साधुत्वमित्यर्थः । अयं भावः।यस्मि-न्विशेष्ये यादशनिशेषणान्विते यादृगानुपूर्व्या सूत्रवार्तिकभा-ष्यकाराद्यन्यतमेन साधुत्वमुक्तं स शब्दस्तत्र साधुरन्यत्रा-साधुरेव । अत एव दन्त्यमध्यो ऽस्वज्ञब्दो ऽश्वे साधुर्न किं तु दरिद्रे साधुः । एवं तालन्यमध्यो अश्वज्ञन्दोश्वे साधुर्न दरिद्रे । एवमाख्यातस्य कर्न्तुरनाभिधायकत्वे धातोश्च भावनानभिधा-यकत्वे ऽसाधुत्वमेव स्यात् । व्याकरणेन तथैव साधुत्ववोध-नादिति। एवं चास्तु तिङस्तत्र शक्तिः सर्वे सर्वार्थी इत्यस्यैव स्त्रीकारात्। परं तु तत्रार्थे ऽसाधुत्वं स्यादिति। नन्वेतदर्थस्य जैमिनिप्रभृतिभिराचार्यैः साभिनिवेशमुपपादितत्वात्कथं तद्द-चसामसाधुतां ब्रूषे इति चेन्न । तेषामत्र तात्पर्याभावात् । न्या-कर्णस्य च कोशादिवच्छक्तिपरिच्छेदकत्वात् । तथा च पठन्ति । शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्वचवहारतक्च। वाक्यस्य शेषाद्विवृत्तेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य दृद्धा इति ॥ तस्मादे-तदर्थे व्याकरणं वलीय इति दर्शनान्तराणां पन्थाः । व्याकर-णस्य तत्तदर्थपुरस्कारेण तेषान्तेषां पदानां साधुत्वबोधनार्थमेव प्रदृत्तिः । तदुक्तं वाक्यपदीये । साधुत्वज्ञानविषया सेषा व्या-करणस्मृतिः ॥ तथा च श्लोकमध्यस्थव्याकरणपदमर्थसिद्धा-र्थकथनं, न तु कोशादिवच्छिक्तिग्रहार्थमेवं प्रवृत्तिरस्येत्यादिकः

सैद्धान्तिकः पन्थाः । नन्वेवंविधः शब्दो यद्यसाधुस्तहीतो बो-धो न स्यात् । शाब्दबोधे साधुत्वज्ञानस्य कारणत्वात्तद्भाव-निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वादिति चेन्न । वस्तुतोसाधुत्वेपि कार-णीभूतसाधुत्वज्ञानसम्भवादित्याभेषेत्याह । वोध इति । वोधो-स्तु नाम, असाधुत्वं तु स्यादेवेत्यर्थः। अत एव सिद्धे श-•दार्थसम्बन्धे इत्यत्र भाष्यकृतो वदन्ति, "समानायामयीवग-तौ साधुभिरचासाधुभिरच गम्यागम्यातिवात्रियमः क्रियत'' इति। वस्तुतः साधुत्वज्ञानं न कारणं तद्भावनिश्चयश्च न प्रातिबन्धक इत्यसाधुरनुमानेनेत्यत्र नक्ष्यामः । इदं पुनारिहानधेयम् । उक्त-रीत्या कर्न्तुराख्यातार्थत्वे व्याकरणसिद्धान्तसङ्गतावापे दर्श-पूर्णमासप्रकरणपाठित "नानृतंवदोद" तिानिषेधवानयस्य ऋत्वर्थ-त्वं न सिद्धचेत् । तथा च कतावपभाषणे कतुवैगुण्यानिवार-णार्थं प्रायदिचत्तानुष्ठानादिसकळ्यााज्ञीकमीमांसकाादीरीष्टाचार-विरोधः । तथाहि । नानृतामित्यस्य प्रकरणाऋत्वर्थत्वम् । आ-रूयातेन कर्न्हरुकत्वाच्छुत्या च पुरुषार्थत्वम् । तत्र "श्रुतिछि-क्रवाक्यप्रकारणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्वेल्यमर्थावे-प्रकर्षादि" ति न्यायाच्छुतेर्बछवच्वात्पुरुषार्थत्वमेव स्यात् । किं च सर्वत्रैव यो यदर्थं प्रवृत्तः सन् निवायते स तद्रथमेव प्रतिपिद्धो भवाति । आरूयातस्य कर्त्रर्थत्वे च पदश्रुत्यानृतवदननिषेधः पुरुषार्थ एव स्यादिति नाख्यातार्थः कर्ता । न च कर्चुरवा-च्यत्वे लःकर्मणीति सूत्राप्रामाण्यम् । यथा वृद्धिगुणशब्दौ छो-कवेदयोरादैजदेङां वाचकत्वेनादृष्टाविप वैयाकरणैः स्वशास्त्रे परिभाषितौ । यथा वासन्नैव छकार उत्प्रेक्षितस्तथैव कर्त्वकर्मा-दिवाचकत्वस्यापि सम्भवात् । यत्र तु न्यायानुगातिस्तत्र छो-कवेदयारोपि न तदुक्तार्थपारिग्रहः । न चैतावता स्मृतेर्यामा-

ण्यम् । अर्थवादवत्तात्पर्यविषये प्रामाण्यात् । एवं कुत्पत्ययस्थले "जञ्जभ्यमानोनुब्र्यान्मयि दक्षऋतू" इत्यादौ वाक्यात्पुरुषार्थत्व-सिद्धये कर्नुवीच्यत्वमावश्यकामिति नोक्ता प्रतिबन्दिरपीति मी-मांसकानामुत्तरमवाशिष्यते । अत्रेदं वक्तव्यम् । कर्न्तृवाच्यत्वा-वाच्यत्वाभ्यामुक्तासिद्धान्तसङ्गमस्तस्माच तत्सिद्धिरित्यन्योन्या-श्रयादसङ्गतमेतत् । किं च । कर्तुराख्यातार्थत्वेषि श्रुतिप्रकर-णाभ्यामस्तु ऋतुयुक्तपुरुषधर्मीयं प्रतिषेधः । न च प्रकारणाच्छू-तिः करुपा तया च विनियोगः कार्यस्तथा च प्रथमत एव श्चला पुरुषार्थत्वनिर्णयेन ऋतावप्यन्वय आकांक्षाविरहादिति वाच्यम् । एवं हि जञ्जभ्यमानवाक्यस्य वाक्यप्रकारणाभ्यां पुरुषसंस्कारमुखेन कत्वर्थन्वसिद्धान्तः प्रस्थितः स्यात् । यन्तु पुरुषसंस्कारमुखेनानृतवदनस्य ऋत्वर्थत्वे पुरुषांशे ऽनुवादः स्वी-कार्यः । तत्रचाविशेषाद्यत्विजामप्याध्वयेवादिसमाख्यया प्रा-ष्ठानां निषेधः स्यादिति । तज्जञ्जभ्यमानवाक्योपि समानम् । तत्रेष्टापत्ती, प्रकृतोप तां को वारियता। एवं च ऋतुगुक्तपुरुषधर्म-तैव । अत एव यदर्था प्रद्वत्तिस्तदर्थः प्रतिषेध इत्यपि सङ्ग-च्छते । वस्तुतः स्त्र्युपायमांसभक्षादि पुरुषार्थमपि श्रितः प्रातिषे-धः क्रतोरङ्गमिष्टः पकरणाश्रयादित्यत्रोक्तनियमे व्यभिचारो भ-द्वपादैरेत्रोक्त इति ध्येयम् । वस्तुतः कर्तुर्वाच्यत्वेषि क्रिया-या एव प्राधान्यात्कर्द्भुगभूतत्वाच्चानृतवदननिषेधभावनाया न पुरुषार्थत्वम् । एवं च भावनायाः कैमध्यकाङ्क्षायां प्रकर-णाद्भवतामिव शुद्धं ऋत्वर्थत्वामिति । क्रत्यत्ययस्थळे पुनः कर्नु-विशेष्यत्वात्तत्संस्कारमुखेनैव कत्वर्धतेति सहदयैराकछनीयमि-ात । इदं पुनिरहावाशिष्यते । नानृतं वदेदित्यनारभ्याधीतवच-नस्य दर्भपूर्णमासम्बरणपठितस्य नानृतं वदेदित्यस्यापि च

विनिगमनाविरहाच्छव्दानृतमर्थानृतं चेत्युभयमपि निषेध्यामिन्त्यन्यत्र निर्णातम् । तथा च साधुत्वानिर्णायकसूत्रवार्तिकभा- प्यकारैस्तिङां कर्त्तर्येव साधुत्वकथनासदुद्ध्यनेन याज्ञे कर्माण भावनारूपेथे प्रयुञ्जाना मीमांसकादयश्रतुर्थामिन षष्ठचाद्यर्थे कथं न प्रत्यवयन्तु । तथा च साङ्गानुष्ठानेपि तेषामेव पायाद्यिन्तानुष्ठानापात्तेः । न च निर्मू इत्वादेतदनुज्ञासनमनादरणीयम् । तस्माद् "ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ऽध्येयो ज्ञेय" श्रेन्ति श्रुतेः, "पाणिनीयं महाज्ञास्त्रं पदसाधुत्वकक्षणम् । सर्वोपकारकं प्राह्मं कृत्सनं त्याज्यं न किं चने" ति पराज्ञरोपपुराणादेश्चानेकन्त्रो कृत्सनं त्याज्यं न किं चने" ति पराज्ञरोपपुराणादेश्चानेकन्त्रो कृत्तरनं त्याज्यं न किं चने" ति पराज्ञरोपपुराणादेश्चानेकन्त्रो दर्शनात् । न च क्रकारवत्कर्जाद्यर्थकत्वमपि कित्पतम् । सर्वत्र कित्पतमकृतिमत्ययविभागमादायैव पर्यवसितानामर्थावन्त्रोषे साधुत्वबोधकत्वस्वीकारात् । तस्मादेतदोषनिरासार्थं कर्तृन्किमणोर्वाच्यत्वमावश्यकामिति सिद्धम् ॥ २१ ॥

## इति वैयाकरणभूषणे धात्वाख्यातसामा-न्यार्थयोर्निरूपणं समाप्तम् ॥

प्तं मत्येकं दशलकाराणामर्थं निरूपयाति ॥ वर्तमाने परोक्षे श्वो भाविन्यर्थे भविष्यति । विष्यादौ प्रार्थनादौ च ऋमात् क्षेया लडादयः २२

तत्र वर्त्तमानेथें छट् वर्त्तमानेछिडिति सूत्रात् । वर्त्तमानत्वं च मारव्धापरिसमाप्तित्रयोपछाक्षितत्वं, भूतभविष्यद्भिकाछत्वं वा छोकमिसद्भेव । तच पचतीत्यादाविधश्रयणाद्यधःश्रयणा-नतव्यापारेस्तीति तमादाय छट्मयोगः। अथायं काछः कि द्यो-त्यो वा वाच्यो वा । नाद्यः । तस्य धात्वर्थत्वाभावात् । द्यो- तकत्वं च शक्तयायायकत्वं, न चैतद्धातोः शक्तयभावे सम्भव-ति । न च स शक्त एव । बहुनां धातूनां तत्र शक्तत्वे गौर-वात्। एकस्य छट एव वाचकत्वौचित्याच्च। किं च वर्त्तमाने-छिडिति विशिष्य विधानेपि छटस्तत्राशक्तत्वे कर्त्तापि वाच्यो न स्यात् । स्याच्च द्योत्य एव । अविशेषात् । अत एव धा-तोर्वेत्तमानत्वे लक्षणा तात्पर्यग्राहकस्तु लट् तात्पर्यग्राहकत्वमेव च चोतकत्विमत्यपि निरस्तम् । न द्वितीयः । छटः सामान्यतो ककारार्थेन निराकांक्षतया तत्रैतस्याशवृत्तेः । तथापि प्रवृत्तौ च विशेषेण सामान्यस्य तक्रकौण्डिन्यन्यायाद्धाधात्कर्त्तुर्वोच्यत्वा-नापत्तेरिति चेन्मैवम् । पश्चद्यस्याकरेभिहितत्वाद्यक्तिसिद्धत्वा-च्च । तथाहि। वर्त्तमानकालो लडद्योत्यः । वर्त्तमानकालस्य धात्वर्थत्वात् तस्य लटं विना चाप्रतीतेः शक्तचाधायकत्वमेव बाच्यम् । न च तस्य धातुवाच्यत्वे उक्तदोषः स्यादिति वा-च्यम् । व्यापारसन्तानातिरिक्तकालस्यानभ्युपगमात्तस्य च धातुवाच्यत्त्वस्योपपादितत्वाच्च । तथाहि । कालो न व्यापा-रसन्तानातिरिक्तः मानाभावात् । अतिरिक्तकल्पने च तच्छक्त-त्वस्यापि कल्पनापत्तौ गौरवापत्तेश्र । किं च अतिरिक्तकाल-स्यैव वाच्यत्वे आत्मास्तीत्यादौ तत्तत्काछिकसूर्योदीनां कि-याया निरावाधात्तामादायैवोपपत्तौ कथं पर्वतास्तिष्ठन्ति आत्मा-स्तीत्यादौ लडादिमयोग इत्यर्थकशङ्काभाष्यमसङ्गतं स्यात्। स्याच्च तत्तत्कालिकराज्ञां कियामादायोपपात्तिरिति सिद्धान्त-भाष्यमपि तथा । तावत्पर्यन्तं दूरे धावनानुपपत्तेः । अस्मत्प-क्षे चात्मधारणानुकूळव्यापारस्य प्रारब्धत्वाभावात्मारब्धापरिः समाप्तत्वरूपवर्त्तमानत्वस्यासम्भवादाशङ्कासङ्गतेः । सिद्धान्त-स्यापि तत्तत्कालिकानां राज्ञां कियामादायात्मधारणानुकूळ-

व्यापारस्यापि विशिष्टोत्पत्तिमादाय सूपपत्तिरेव । एवमेव सि-द्धान्तभाष्यं कैयटोपि व्याचछे । इह भूतभविष्यद्वर्तमानानां राज्ञां याः कियास्तास्तिष्ठतेराधिकरणामिति पतीकमादाय तत्र राज्ञां स्थितिभूतादिभेदेन भिन्ना पर्वतादिास्थित्यादेभेदिकाति कियाकः पत्वं कालत्रययोगक्चोपपद्यतइत्यर्थ इति । तस्माद्विशिष्टभेदमा-दायैव भाष्यम् । उक्तं हि वाक्यपदीये । परतो भिद्यते सर्वमा-त्मा तु न विकल्प्यते । पर्वतादिस्थितिस्तस्मात्पररूपेण भिद्यत-इति ।। विशिष्टभेदाद्भेद इत्येतद्वचाख्यायां हेलाराजीये स्पष्टम् । अत ''एवैको इ वै नारायण आसीदि" त्यादौ विशिष्टभेदमादायै-वोपपत्तिरिति शब्दकौस्तुभेष्युक्तम् । तस्माद्वर्तमानकाको व्यापा-रात्मक एव। तिमृष्ठवर्त्तमानत्वस्य चान्वयव्यातिरेकाभ्यां द्योत्य-त्वं सुसङ्गतमेव । एवं तस्यैवानुत्पात्तिभीविष्यत्त्वं निष्पात्तिक्च भू-तत्वम् । तस्मिन् द्योत्ये छडादय इति तत्रतत्रावधेयम् । त-स्माइ द्यातकत्वमेवेति निरूढः पन्थाः। एवं वाचकत्वेपि नानुपप-चिः । तथाहि । वर्त्तमानकालो छड्वाच्य एव वर्त्तमानेलिडिति सूत्रस्वरसात्। ''क्रियाभेदाय कालस्तु सङ्ख्या सर्वस्य भेदिकें''ति वाक्यपदीयेन काळस्य क्रियापरिच्छेदकत्वाभिधानाच । न च स्वपारिच्छेदकत्वं स्वस्यैवेत्युपपद्यते । किं च । कियाया छटं विनापि मतीतेस्तन्निष्टं वर्तमानत्वमेव द्योत्यम् । तथा च तदपि धातुशक्यं वाच्यम् । तथा च बहूनां धातूनां तत्र शाक्तिकस्य-नामपेक्ष्यैकस्यैव छटो वर्त्तमानत्वे शक्तिरित्युच्यताम् । छाघवा-त्। अपि च वर्त्तमानत्वविशिष्टिकयाबोधं प्रति छट्समाभिव्या-हारः कारणमिति त्वया वाच्यं तथा च तुल्यत्वाछटो वाचक-त्वमेवोच्यताम् । अथैवं तत्र कर्ता वाच्यो न स्यात् । विशेषेण सामात्यस्य बाधादिति चेत् । मैवम् । अर्थद्वयस्याः

पि सम्भवेन बाध्यबाधकभावायोगात् । तदुक्तम् । अस्ति च-सम्भवो यदुभयं स्यादिति। किंच। एवं हि छः कर्मणीति निर-वकाशमेव स्यात् । स्थलान्तरोपि विध्याद्यर्थैर्बाधापत्तेः । तथा चा ''नर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बळाबळिमि'' ति न्यायाद्भवति सामान्यप्रवृत्तिः । अथाति।रिक्तकालस्य वाच्यत्वे पूर्वमुदाहृतं मा-व्यमलग्नकं स्यादिति चेन्न। द्योतकत्वपक्षमादाय तदिभिधानात । बस्तुतस्तु कालस्यातिरिक्तत्वेपि वर्त्तमानत्वं तत्र पारव्थापरि-समाप्तिकयोपछाक्षितत्वम् । तचात्मास्तीत्यादौ क्रियायाः प्रार-ब्धत्वाभावात्र सम्भवतीति कथं वर्त्तमानत्वमिति शङ्काशयः। कियाया अमारब्धत्वे ऽपि किञ्चिद्विशिष्टायाः मारब्धत्वात्तदुप-कक्षितत्वस्य सम्भवाज्ञवति वर्त्तमानत्वादिकमिति सिद्धान्ता-शय इति ध्येयम् । वस्तुतः कालो नातिरिक्तः किं तु कियैव । तद्गतं प्रारब्धापरिसमाप्तत्वादिरूपं वर्त्तमानत्वादिकं छडथे इति परमार्थः । तस्माद्वर्त्तमानत्वं वाच्यमेव । इत्थं चात्मास्ति पर्व-तास्तिष्ठन्तीत्यादावपि वर्त्तमानत्वं "तम आसीत्" "तुच्छेना-भ्वपिहितं यदासीत्" "एको इ वै नारायण आसी" दित्यादौ भूतत्वमपि सङ्गच्छते । छिडर्थमाह । परोक्षे इति । परोक्षेछिडि-ति सूत्रात् । काळस्तावदद्यतनानद्यतनभेदेन द्विविधः । द्विवि-भोषि भूतभविष्यद्भूषः । तत्रानद्यतने भूते परोक्षे छिडिति भावः। तेनाद्यतने भूते उनद्यतने भविष्यति भूतेष्यपरोक्षे च न छिट्मयो-गः । परोक्षत्वं प्रयोक्तृवृत्तिसाक्षात्करोमीत्येतादशाविषयताञ्चा-छिज्ञानाविषयत्वम् । ननु परोक्षत्वं त्वव्यावर्त्तकं सर्वस्या अपि कियायाः परोक्षत्वात् । तदुक्तं भाष्ये । किया नामेयमत्यन्ताः परिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न अनया पिण्डीभूता निदर्शयितु-मितीति चेन । तदनुक्छशक्तिमतां व्यापाराविष्टानां साधना-

नां पारोक्ष्यस्येह विवक्षितत्वात्। तेन कियानाविष्टसाधनमात्र-मलक्षोपि छिट् भवत्येव । यथायं पपाचेत्यादौ । एवं स्वव्यापार-स्यापि वर्त्तमानतादशायां व्यासङ्गादिना स्वयममतिसन्धानेपि ततः कार्येणानुमितौ भवत्येव छिट्। यथा ''बहु जगद पुरस्तात्त-स्य मत्ता किळाइ"मिति वदान्ति । "व्यातेने किरणावळीमुद्यन" इति त्वयुक्तमेव । उक्तरीत्या यथाकथाचित्परोक्षत्वोपपादनेष्य-नद्यतनत्वातीतत्वयोर्बहुतरमनःप्रणिधानसाध्यशास्त्रार्थानेर्णयजन-कशब्दरचनात्मकग्रन्थे विस्तारिकयायामसत्वेन छिटो ऽयोगा-त्। इदं त्ववधेयम् । कियाया एव पारोक्ष्ये छिडित्यर्थो छाघवा-त्। यतो धातोरित्यधिकारस्य धात्वर्थे छक्षणायां स्ववाच्यत्वं सम्बन्धः साधनकक्षणायां स्ववाच्यसाधनत्वं सम्बन्ध इति गी-रवम् । न च सर्वा किया परोक्षेत्यव्यावत्तकं तत् । समुदायस्य परोक्षत्वेपि प्रत्येकमपरोक्षत्वात् । अत एव पिण्डीभूता न निद-र्श्वायितुं भक्योति भाष्योपि । अत एव पश्य मृगो धावतीत्यत्र धा-वनिकयाया एव पद्येत्यत्र कर्मत्वं सर्वसिद्धमेव । न च पत्येकं न कियात्वामिति वाच्यम् । तावतापि धात्वर्थत्वाक्षतेः । परो-सत्वमपि भाष्योक्तं कियायां सङ्गच्छतइति प्रतिभातीति दि-क्। लुडर्थमाइ। श्रो भाविन्यर्थे इति । अनद्यतने भाविनीत्य-र्थः । अनद्यतने लुडिति स्त्रात् । यथा श्वो भवितेत्यादौ । लुड-र्थमाह । भविष्यतीति । भविष्यत्सामान्यइत्यर्थः । ऌट्शेषेचेति सूत्रात्। यथा घटो भविष्यतीत्यादौ।तत्त्वं च वर्त्तमानप्रागभा-वमतियोगिसमयोत्पत्तिमत्त्वम् । छेटोर्थमाह । विध्यादाविति । छि-ङ्थेंळेडिति सूत्रात्। आदिना निमन्त्राणामन्त्राणाधीष्टादयो गृह्यः न्ते । विधिनीम पेरणम् । भृत्यादे निकृष्टस्य प्रवर्त्तनिमाति यावत्। निमन्त्रणं नियोगकरणम् । आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रा-

देः पर्वत्तनमिति यावत् । आमन्त्रणं कामचारानुद्धाः । अधीष्टः सत्कारपूर्वको ज्यापारः । प्रवर्तनायां क्रिक्टिति तु निष्कर्षः ॥ चतुर्णी पृथगुपादानं प्रपञ्चार्थम् । तदाहुः। अस्ति प्रवर्तनारूपम-नुस्यूतं चतुर्विपि । तत्रैव छिङ् विधातवयः किं भेदस्य विवशः या ॥ न्यायन्युत्पादनार्थे वा प्रवञ्चार्थमथापि वा । विध्यादी-नामुपादानंचतुर्णामादितः कृतिमिति ॥ अत एवैतत्सिद्धान्तकौयु-द्यामप्युक्तम्। तत्र पवर्त्ते ना पवृत्त्यनुकूलो धर्म इष्टुसाधनत्वम्। इष्ट-साधनताज्ञानस्य पवृत्तिसामान्ये हेतुत्वावधारणेन तस्यैव वाच्य-रवौचित्यात्। तथा च जैमिनीयं सूत्रम्। ''शास्त्रफलं मयोक्तरि तल्ल-क्षणत्वादि" ति। शास्त्रसम्बन्धि फलं स्वर्गादि प्रयोक्तरि कर्तेरि प्र-योक्तुफलसाधनतालक्षणत्वाद्विधेःकर्त्रपेक्षितोपायता हि विधिारीति "कर्ता बास्त्रार्थवत्त्वा" दिलाधिकरणं भागत्यां व्याख्यातम् । अत एव मण्डनमिश्रेरुक्तम् । पुसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियास्वन्यः म-वर्त्तकः। महत्तिहेतुं धंमै च पवदन्ति प्रवर्तनामिति।। नन्विष्टसाधन-त्वस्यव कृतिसाध्यत्वस्यापि प्रवर्तकतया शक्यत्वं स्यादिति चेत्। अत्रोक्तं प्रथमाध्यायप्रथमापादेनुव्याख्याने । कार्यता च न का चित्स्यादिष्टसाधनतां विना । कार्यं नहि क्रियाव्याप्यं निषि-द्धस्य समत्वतः ॥ न भविष्यक्रियाकार्यं सक्ष्यतीश इति शापि। कार्य स्यानैव चाकःर्तुमशक्यं कार्यामिष्यते ॥ साम्यादेव निषि-द्धस्य तदिष्टं साधनं तथेति ।। विष्टतञ्चैतन्न्यायसुधायाम् । कार्यत्वविशिष्टबोधकत्वेनैव वाक्यपर्यवसानाद्रुद्धच्यवद्दारात्कार्या-न्विते एव च्युत्पत्तेइच सिद्धार्थानामबोधक त्वात्कर्य वेदान्तैः शुद्धं ब्रह्म प्रतिपाद्यतहत्याश्रङ्कां निराकर्त्तुं तामेव निर्धारयति । कार्यता वेति । इष्टसाधनतामित्यत्रेष्टत्वं च विनेति शेषः । उ-पसंदारे तथाभिधानात् । कार्यमिति । व्याप्यं जन्यम् । नि-

मिद्धस्य ब्रह्महननादेः कियाजन्यत्वेन समत्वाभीतत्कार्यमित्व थें। । नेदं मया कृतं न वा कियते किं तु कार्थामिति स्ववहारा अविष्यत्कियाकार्ये क्रियानिष्टभविष्यः वं वा तदित्येतिशाच ष्टे । न भविष्यदिति । स्रक्ष्यतीति । हिशब्दी हेती सत्ता सभ्यतीत्यत्र सर्जनानुक्छाकियाया भविष्यत्वेषि कार्थत्वाभाव इसर्थः। न चैतत्कार्यमेव । छिङ्वाच्यताङ्गीकारात् । छत्यादचे त्यावज्यकार्थे कत्या भवनित । तच्चाकर्त्रमभक्यमिति तदेव कार्यमित्यागक्कच निषेधति । कार्यमिति । परनारीममनादेशकः द्वेमदाक्यत्वास्कार्यत्वापत्तिरित्याद् । साम्यादेवेति । तादिति । तस्मादिखर्थः । इष्टं तत्साधनं कार्यत्विमत्याहः । इष्टमित्सादिः । तथा चेष्ठत्वस्येष्टसाधनत्वस्य वा ब्रह्मण्यवाधात्कार्थत्वविचिष्टमः तिपादकत्वोपे नास्माकं क्षातिरिति आव इति । निःवष्टसाधन-स्वस्य चन्द्रमण्डकाविसाधारणस्यात्तत्र प्रवृत्तिः स्यादिति चेस् । अतीतकार्वे कार्यतायास्त्वदभ्युपेतायाः सत्त्वाचवापि महत्त्वाः पत्तेः । इदानीं कार्यताज्ञानं समेति चेत् । इदानीमिष्टसामः नताकानं तथेति सयानम् । तस्मादिष्टसाधनत्वाश्यकार्यत्वस्य निवेक्तुमशक्यस्वाद्वाच्यत्वे मानाभावाच्य न तद्विध्यर्थ इति । तचुच्छम् । चन्द्रमण्डकादौ मवृत्त्यापत्त्या कृतिसाध्यताज्ञानस्य मनर्तकत्वात्। न चेदानी मिष्टसाधनताज्ञानं मवर्तकं तच् तम नास्तीति वाच्यम् । इदानीतनत्वमिच्छायास्तद्विषयस्य सा विश्वेषणम् । आद्ये, चन्द्रमण्डळक्छे इच्छाया इदानीं सर्वसिद्धः त्वादोषानिहत्तिः। अत एव न साधने साधनत्वे वा । अन्त्ये, यागादौ बद्यत्तिर्न स्यात् । स्वर्गस्येदानीन्ततत्वाभावात् । अ-इयाकं पुनः कृताविदानीन्तनत्वं विश्लेषणिति न दोषः । किं च कार्यत्वं न कियाजन्यत्वरूपमिति मध्वसम्दनं कार्यतायाः

भवर्तकरने विध्यर्थस्ने चा।आखे, इष्टसाधनस्नं विमाः प्रष्टंत्यं योगालः स्थापि परदारगमनादौ सन्त्वेन तस्य हुल्यत्वात् । निषिद्धे महत्तेः सर्वसिद्धतया प्रवर्तकस्य तत्रातिष्रसक्तरदृषणतया तद्दृषणास-क्रोदेश । अन्त्ये, निषेधसाधारण्ये निषेधान्ययो न स्यादित्येक काधकं फाळितम् । तच वक्ष्यमाणरीत्या तवावि समानमित्यः सं शिष्यधन्धकद्षणेनेति दिक् ॥ नृतिहाश्रमास्तु, लिस्थंस्ह हितसाधनत्वमेव । न तु कृतिसाध्यत्वांशोपि । तस्यान्यक्रभ्य-त्वेनाशन्दार्थत्वात् । आख्यातान्तथातुसामथ्यात्तिसद्धः। विकादेषि तिङ्क्त्वसामान्याकारेणाहित छडादिवत्कृतौ शक्तिः। सा च सविषयासमाभिव्याहतभावार्थ विषयीकरोति महाति विषयस्य कृतिसाध्यत्वं खभ्यतप्व । न चैवं साध्यत्वादि संस-र्गतया भाषाम मकारतयोत चिकीषीनुपपत्तः । प्रानेच्छयोः समानमकारकत्वेन हेतुहेतुमञ्जावस्यान्यत्रोपपादनात् । किं च पचतीत्वत्रेवात्रापि यागानुक्ला कृतिरित्यन्वयवोधो भवे**ञ ह** यागविशेष्यकः । तथा च चिकीर्षानुपपत्तिरेव । विधिकृदादेः कतौ अक्लभावेनानुपपत्तेक्चोति वाच्यम् । मनसैव पक्चाताः हश्वबोधसम्भवात् । यद्वा यागो मन्क्रतिसाध्यः मन्क्रतिसाध्यः स्वक्रिभिषमीनिषकरणत्वादित्यनुपानात्तद्वह इति माहुः । ते-पामयमाञ्चयः । कृतिसाध्यत्वमात्रे वेदादवगतेषि न तम्मात्रं प-वर्त्तकम् । अशक्तस्यापि प्रवृत्त्यापत्तेः, किं तु मदंशविशिष् सच्च लौकिकप्रमाणेनापि सम्भवतीति न विधेस्तत्र शक्तिंरन्य-छभ्यत्वात् । पदंशाद्यन्तर्भावेण वेदेन बोधियतुमञ्जनयत्वाचे-ति । वस्तुतः कृतिसाध्यताज्ञानं न प्रवर्तकं कृत्यसाध्ये प्रवृत्त्य-भावक्च तत इष्टाभावेन वृथाश्रमजनकत्वेन द्वेषात्, नातस्त च्छ-वसम् । न च चिकीर्षानुरोधेन तच्छवयम् । छोकतस्तद्वना-

माञ्चिकीर्षासम्भवात् । न चेष्टसाधनताज्ञानस्यापि प्रवर्त्तकत्वं न स्यात् । अनिष्टसाधने उदासीने च कष्टं कर्मेति न्यायेन तृथाश्रमजनकत्वेन द्वेषात्र प्रवृत्तिरिति वाच्यम् । इष्टाजनके आ-न्तरालिकश्रमे द्वेषाभावदशायामप्रहत्तेः सर्वसिद्धाया अनुरोधेन तस्य पवर्त्तकत्वावश्यकत्वात् । किं चेष्टसाधनत्वामिच्छाविष-यसाधनत्वं तत्र शक्यत्वं स्वगादिसाधनत्वादिना तेन रूपेण ज्ञानस्यैव पवर्त्तकत्वात् । न त्विष्टत्वेन । इच्छाज्ञानानपेक्षणात् । तस्याः स्वरूपत एव हेतुत्वात् । यद्यपि छोके बछाङ् गुरुपवर्तन-या प्रवृत्तिस्थले किञ्चिदिष्टं ज्ञात्वा मां प्रवर्तयतीति ज्ञात्वा प-बर्ततएव तथापि बहुवित्तव्ययायाससाध्ये आमुाध्यके च विशि-ह्य तज्ज्ञानं विना न प्रवृत्तिरिति विशिष्यैव विधिना बोधनी-यमिति विशिष्येव तस्य शक्तिरुपेया। अत एव लोके फलस-न्देहात्मष्टचावप्येताहशस्थले तिम्नवच्योपेक्ष्यते तत्र चेच्छा ना-नार्थत्वपरिहाराय तदादाविव शक्यतावच्छेदकानामनुगामिकेति तत्त्वम् । एवं च स्वर्गादिसाधनत्वमनन्यलभ्यत्वाच्छक्यमेव । न चेदमापे स्वर्गकामादिपदसमभिन्याहाराङभ्यतइत्यन्यस्य-त्वम् । कामान्तपदात्स्वर्गाद्युपस्थिताविप साधनत्ववोधकाभा-बात् । विश्वजिदादौ स्वर्गकामादिसमभिन्याहारस्याप्यभावा-चेति ध्येम् । अथ मधुविषसम्पृक्तात्रभोजनादौ महात्तिवारणाय बळवदानिष्टाननुबन्धित्वज्ञानस्य प्रवृत्त्यौपायिकतया शक्यत्वं स्या-दिति चेन्न। वहायाससाध्ये प्रवृत्त्यनापत्तेः। तत्र बहुतरदुःखस्यापि जायमानत्वात्। अरुपदुःखस्यापि कुतश्चिद्धलवत्त्वात्। अनुगतव-छवस्य दुर्वचत्वाच । तस्मात्तत्तद्विषयको बलवान्द्वेषः स्वातन्त्रये-ण मातिबन्धक इति न तत्कल्पनं युक्तम्। अत एवान्तराछिकश्रमे वळबद्द्रेषवाम्न ज्योतिष्ठोमादौ मवर्तते अन्यस्तु तथेति ध्येयम्। नृसि-

हाश्रमाः पुनर्ने बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं विध्यर्थः । **ब**लव**द**निष्ट<sup>,</sup> साधनत्वज्ञातस्य प्रतिबन्धकतया तदभावस्यैवापेक्षणात् । न तु तत्साधनत्वाभावज्ञानस्याप्यपेक्षा । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां जन-काविघटकस्यापि ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात् । अन्यथा कारणा-भावादेव कार्यानुदये तस्य प्रतिबन्धकत्वायोगादित्याद्यः । तिच्च-न्त्यम् । बलवदनिष्ठजनकमिति ज्ञानेपि तत्र द्वेषाभावदशायां प-रदारगपनादौ पृष्टतेः सर्वसिद्धत्वात् । तत्रैवं साति द्वेषे पृष्टति-प्रतिबन्धात्प्रतिबन्धकत्वेनाभ्युपगतद्वेषादेवाप्रवृत्त्युपपत्तेर्ज्ञानस्य प्र-तिबन्धकत्वे मानाभावाच्चेति तस्मादिष्टसाधनत्वमेव शक्यम् । यतु प्राभाकराः । नेष्टसाधनत्वं विध्यर्थः यागे क्षणिकतयाव-गते तस्य बोधयितुमश्चक्यत्वात् । परम्परासाधनत्वस्यापि द्वा-रानुपस्थितौ बोधयितुमज्ञक्यत्वात् योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधे हेतुत्वात् । अन्वयमयोजकरूपवन्त्वस्यैव च योग्यतात्वात् । न चैवमपि साधनत्वं सामान्यरूपेणं बोध्यतामिति वाच्यम् । एक-विश्रेषवाधे सामान्यज्ञानस्य तदितरप्रकारत्वेन नियतत्वात् । किं च । यागः कत्त्वव्यतया नावगम्यते । काम्यादन्यत्काम्याव्यवहिः तपूर्वसाधनमेव कामी कर्त्तव्यतया ऽवैतीत्यस्यान्यत्र कल्द्रमत्वा-त्। तथा च द्वारीभूतं काम्याव्यवहितपूर्वसाधनमपूर्वमेव शक्यं कार्यत्वरूपेण । कार्यत्वं च कुत्युद्देश्यत्वं तत्र विशेषणीभूतकृते-राश्रयविषयाकांक्षायां विषयतया यागआश्रयतया स्वर्गकामः सम्बध्यते । सुखदुःखाभावादेर्छोकादिवापूर्वस्यापि वेदेन कृत्यु-देश्यत्वबोधनात् । अपौरुषेये वेदे अपामाण्यशङ्काया अप्यसम्भ-वात् । उद्देश्यत्वं च धर्मान्तरमेव तथा च कार्ये तस्मिन्स्वर्गकाम-स्य मथमान्तस्यान्वयासम्भवादुगादानममाणेन तद्विधिशक्सैव विद्वध्या स्वर्गकामस्येति सम्बन्धः कार्यते । तदुक्तम् । नयाचित्रे-

कटीकायां वरदराजीये। "मुख्यार्थमाभिद्यतः शब्दस्य यस्मित्रर्थे तात्पर्यं तस्य तत्र मुख्येव हत्तिः यथा स्वर्गकामस्य कक्षान्तारे-तिनयोज्यपरस्ये''ति । तथा च स्वर्गकामस्य मम यागविषयको नियोग इति बोधः । अत्रापूर्वस्य यागविषयक्रत्युद्देश्यत्वमेव या-गविषयत्वम् । यागस्य तादशकातिविषयत्वे पुरुषस्याश्रत्वे चान्व-यितावच्छेदकमपूर्वकरणत्वं तत्कर्तृत्वं च। तदेव चयोग्यता । पथा घटेन जलमाहरेत्यत्र छिद्रेतरत्वम् । योग्यतावच्छेदकोपस्थि-तिश्र घटेनेत्यादावर्थाध्याहारात्मकते चौपादानिकप्रमाणवज्ञाच्छ-क्लैव । नन्वशक्यमापि तैयव शक्लोपस्थाप्यते चेत्ताई लक्षणोः च्छेदः स्यादिति चेन्न । स्वश्वयान्वयबोधकस्यैव स्वोपपादक-सक्रवार्थबोधकत्वाभ्युपगमात्।गङ्गायां घोष इत्यादौ स्वशक्यान्द-पवोधकत्वाभावेनोपादानप्रमाणानवकाशात् । काकेभ्यो दाध र-स्यतामित्याद्यजहत्स्वार्थछक्षणा तु नास्त्येवेति क्व दोषः । एवं च यः कार्यं स्वकीयत्वेन बुध्यते स नियोज्यः फलकामञ्च कार्यं स्वकीयत्वेन बुध्यते अतः काम्ये स्वर्गकामो नियोज्यः । एवं च वेदवोधितमपूर्वमुद्दिश्य पुरुषमद्वतिरूपपद्यतइति स्वर्गीनष्पत्तिर्थी-दुपपद्यतइति नेष्टसाधनत्वं विध्यर्थः । किं च । इच्छाविषयसा-धनत्वेन स्वर्गसाधनत्वेन वा शक्तिः। नाद्यः। तज्ज्ञानस्यामवर्तः कत्वात् । पवर्तकज्ञानविषयस्यैव च विध्यर्थत्वात् । नान्त्यः । अ-नेकार्थतापत्तेः । तदादाविवेच्छा शक्यतावच्छेदकानामनुगमि-कास्तीति चेन्न । तत्र बोध्यबुद्धेरवच्छेदकत्वात् । प्रकृतेपि बोध्ये-उछ। तथेत्यभ्युपगमे संन्यासिनामिच्छाविरहिणां बोथानापत्तेः। स्वर्गादेः पामनुपस्थितत्वेन शक्त्यग्रहाचेति । अपि च । नित्यनै-मित्तिकस्थळे राह्परागे स्नायादिति श्रविविहितकाळजीवि-नक्ष्व मम स्नानसन्ध्यावन्दनविषयको नियोग इति बोधास्रफः

लापेक्षा विधिवाक्ये फलाश्रवणाच्च तत्र फलाभावः। वैदिक-कर्मण्युदेश्यत्वेन बोधितमपूर्वेमुहिश्येव हि प्रवर्तन्ते । तस्यव च बेदेन स्वतः पुरुषार्थत्वबोधनात् । तथा च काम्ये फः छावाप्तिरातुषक्विकी । नित्येष्यपूर्वस्योद्देश्यस्य सन्त्वास्मतः-त्तिः । तस्पात्क्रत्युद्देश्यमपूर्वमेव शक्यामिति पाहः । अत्रे-दं चिन्त्यम् । अपूर्वस्य वाच्यत्वमयुक्तम् । प्रमाणाभावात् । प्रवृत्तिकारणीभूतस्वर्गसाधनताज्ञानस्य तेन विनाप्युपपत्तेः। क्षणिकत्वनिरुचयात्साधनत्वज्ञानासम्भवेषि साधनत्वसामान्य-बोधे बाधकाभावात् । एकविशेषबाधे सामान्यज्ञानं तदितरमका-रतानियतम् । यथा छिद्रवाधे घटेन जलमाहरत्यत्र छिद्रीत-रत्वेनेति चेत्। न । पक्रतेपि साक्षात्साधनत्ववाधे तादितरसा-धनत्वेन बोधसम्भवात् । तादृश्रवोधे च परम्पराघटकानपेक्षणा-तु । एतादशसाधनत्वे च योग्यतावच्छेदकं, परम्पराघटकं त-चात्रापूर्वम् । तथा च स्वर्गसाधनत्वशक्लीव त्वत्सिद्धौपादा-निकपमाणादपूर्वीपस्थितौ न तद्वाच्यम् । अन्यथा सर्वत्रापि योग्यतावच्छेदकस्य वाच्यत्वापत्तेइचेत्यनवस्येति । किं च । वेदात्साधनत्वबोधो जायमानः परम्परासाधनत्वरूपेणापि तद्धि-षयक एवास्तां कुतस्तद्र्थमपूर्व बाच्यम् । न चापूर्वानुपस्थितौ परम्परासाधनत्वमपि दुर्बोधम् । वाच्यत्वपक्षेपि प्रागनुपस्थितौ शक्ताम्बद्धार्वे प्रविद्यास्थलासम्भवात् । कार्येत्वरूपेण विङ् पद्शक्तिप्रहान्यथानुपपत्त्या वा यथाकथञ्चित्ततुपस्थित्या निर्वी-हे परम्परासाधनत्वेन तदुपस्थितेस्त्वदुक्तरीत्योपस्थित्या च ममा-पि निर्वाद्यः सुकर इति ध्येयम् । एवं काम्यादन्यत्काम्याच्य-बहितपूर्वसाधनमेव कर्त्तव्यतयावैतीत्यपि न युक्तम् । काम्य-साधनताज्ञानस्य लाघवात्मवर्तकत्वात् । न त्वव्यवाहतत्वांशज्ञा-

नं तथा गौरवात् । मानाभावाच्च । किं च । काम्याव्यवाहि-तपूर्वसाधनं हि मुख्यतत्साधनं, गौणतत्साधनमपीति वा । आ-द्योपि तन्त्वेन ज्ञानं स्वरूपत एव वा । नाद्यः। अपूर्वस्यापि प्राग-नुपस्थितत्वेन तन्त्वेन ज्ञानासम्भवाच्च कार्यतयावगमानापत्तेः। न द्वितीयः । अपूर्वस्य कार्यतयावगमानन्तरमपि यागस्य का-र्यतयावगमो न स्यात् । मुख्यफले साक्षात्साधनत्वाभावात् । नान्त्यः। यागस्यैव साक्षात्कार्यतयावगमसम्भवादपूर्ववाच्यत्वः इानापत्तेः । नापि कार्यमिति ज्ञानस्य छोके प्रवर्तकत्वदर्शनाः त्तदेव विध्यर्थे इति युक्तम् । कुतिजन्यत्वरूपस्य तस्य धात्वर्थ-निष्ठस्य प्रवर्तकत्वात् । न चापूर्वस्य तथात्वसम्भावनापि । तादशस्य लोकत एव सम्भवाच्चेत्याद्यक्तमेव । एवमिष्टसाधन-त्वस्य निर्वेक्तुमशक्यत्वात्रतच्छक्यमित्यप्ययुक्तम्। तदादेर्घटत्वा-द्यविष्ठन्नवाचित्ववत्सम्भवात् । तथाहि । बुद्धिविषयत्वरूपेणी-पस्थितघटत्वपटत्वादिशाछिषु बुद्धिविषयतावच्छेदकवति शक्तं तदादिपदामित्येव तदादेः शक्तिग्रहः । बुद्धिविषयत्वपुपस्थिताव-नुगमकमात्रं न तु तदंशे शक्तिः । एवमत्रापि छिङ्गादिरिच्छा-विषयतावच्छेदकस्वर्गत्वादिवत्साधनत्ववाचक इति तत्र श-क्तिप्रदः । न चात्र तदादौ वा बोध्यवृद्धिरिच्छा वा प्रविष्टा, तेन विनापि बुद्धिविषयतावच्छेदकवति इच्छाविषयतावच्छेदः कवित शक्तामिति शक्तिग्रहसम्भवात् । पदार्थोपस्थितिकालेपि तदादौ पकरणादिवशाद्वक्तवुद्धिविषयतावच्छेदकाविच्छन्नबोध-वत्समभिन्याहृतस्वर्गादिपदमाहिम्ना स्वर्गसाधनमित्येवं बोधसः म्भवात् । ननु दुःखस्यापि ईश्वरेच्छाविषयत्वसम्भवात्त-त्साधनत्वमपि शक्यं स्यादिति चेत्, न । इष्टापत्तेर्वक्षमा-णत्वात् । तस्मादिष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वेनावद्यकत्वा-

त्तदेव विष्यर्थो, नापूर्वम् । लौकिकानां तदनुदेशात् । यन्तु निष्फले सन्ध्यावन्दनादौ विध्यर्थवाधापत्तेन ताद्विध्यर्थ इति । तम् । तथा सति तत्र प्रवृत्त्यनापत्तेः, निष्फलत्वात्, दुःखैकफलः त्वाच्च । प्रवृत्तिमात्रे इष्टसाथनताज्ञानस्य हेतुत्वाच्च । न चा-पूर्वोदेशेन प्रवृत्तिः । तावतापि तदेवेष्टमादायेष्टसाधनत्वस्य वि-ध्यर्थत्वोपपत्तेः । वस्तुतः प्रदृत्तिविषयसाध्यत्वे सतीच्छावि-षयत्वमेव फले उद्देश्यत्वं, न च तदपूर्वस्य । न चान्यदेव तत्क-रूपम् । मानाभावात् । पदार्थान्तररूपोद्देश्यत्वस्य प्रदृत्तावनुः पयोगाच्च । न च वेदंबोधितत्वान्निष्फलेपि पृष्टतिः । वेदस-इस्रेरपि बोधिते निष्फलल्बज्ञानदशायां पामरादेरप्यप्रवृत्तेः। न चा "फलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्ट्रव्यमेवेति मनः समायाय स सात्विक" इतिभगवद्वचनविरोधः । "यज्ञदान-तपःकर्भे न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम् ॥ एतान्याप<sup>े</sup> तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फळानि च । कर्चव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तम्'' मित्य-ष्टादशे भगवतैव पावनत्वोक्तेः। तथा चानुहिष्टोपि मत्यवायप-रीहारः फलामिति फलं त्यवत्वापि क्रियमाणस्य पावनत्वं भव-तीति भावः । अत एव नित्यज्योतिष्टोमादौ स्वर्गाद्यर्थमनुष्टा-नेपि नित्यप्रयोगसिद्धिरिति सिद्धान्तः । किं च । सन्ध्याव-न्दनादोर्नेष्फळत्वे 'एतत्सन्ध्यात्रयं मोक्तं ब्राह्मण्यं यद्धिष्ठितस् । यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते' इत्यस्य 'सन्ध्या-मुपासते ये तु सततं शंसिनव्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति ब्र-ह्मछोकं सनातन' मित्यस्य च वैयर्ध्यापत्तिः। स्तावकत्वेनोप-योग इति चे, त्ताई सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपूर्णमासौ सर्वेभ्यः का-मेभ्यो ज्योतिष्टोम इत्येतयोरापे तथात्वापात्तः । दर्शपूर्णमासा-

भ्यां स्वर्गकामा यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामा यजेतेत्यतः फ ळाकांक्षानिवृत्त्यतयोरनुषयोगात् । न च सर्वेभ्य इति चतुथ्यीः सन्त्वात्फलसमर्पकत्वमिति वाच्यम् । ऊर्जीवरुध्ये इत्यत्रेवार्थ-वादत्वमात्रत्वेन चतुर्थ्युपपत्तेः । किं च । स्तावकत्वेनोपयोगे-पि स्तुतिरेव वृथेति वैयध्यं दुर्वारम् । प्ररोचनार्थं स्तुतिरिति चेत्। न । तस्या अपि व्यर्थत्वात् । पुरुषप्रवृत्तिस्तत्फलामीति चेत्। न । अर्थवादाप्रामाण्यं जानतस्तदनुपपत्तेः । बहुदुग्धेयं गौरिति वाक्यापामाण्यं जानतस्तद्वाक्यादिवेति । अथ स्वर्गाद्यः र्थकतायामप्रामाण्योपि प्राशस्त्यवोधकत्वद्वारा स्तावकत्वामित्यभ्यु-पगतेर्थे प्रामाण्यामिति चेन्न । तत्तत्फलजनकत्वातिरिक्तपाशस्त्य-स्य काप्यकल्पनात् । धर्मान्तरप्राशस्यज्ञानस्य प्रवर्तकत्वा-भावाच्च तत्तत्फलाजनकस्यापि तद्बोधनद्वारा प्राशस्त्यमात्रल-क्षणायां कुकाविवाक्यवदश्रद्धेयता च वेदस्य स्यात्। तस्मा-त्स्वार्थप्वैषां ग्रामाण्यम् । एवं च सन्ध्यामुपासीतेत्यादौ विधित इष्टावगमेपि तस्यावान्तररूपेण बोधनद्वारा शीघ्रोत्पात्तिज्ञापनद्वा-रा वा मद्यात्तिविश्वेषार्थमर्थवाद इति ध्येयम् । अत एव "सर्वश-क्तौ मवृत्तिः स्यात्तथाभूतोपदेशादि" ति सर्वेशक्त्याधिकरणपूर्वप-ससूत्रे पुरुषार्थस्य भाव्यस्योभयत्रापि तुल्यत्वादित्युक्तं भद्दाचा-र्यैः । व्याख्यातं च, ''काम्यं यथा फलायोपदिष्टं तथा नित्यम-पीति सूत्रार्थ'' इति । एवं चेष्टसाधनत्वमेव विध्यर्थ इति मते नायं दोषः । अथेष्टसाधनत्वस्य विध्यर्थत्वे ज्योतिष्टोमेन स्त्र-र्गकामो यजेतेत्यादौ तृतीया न स्यात् । करणानभिधाने एव तद्विधानादिति चेत् । अत्रोच्यते । आश्रयोवधिरुदेदयः सम्ब-न्धः शक्तिरेव वेति वश्यमाणरीत्या आश्रयस्य शक्तेश्चानभिधाने वृतीयादय इति स्थिते ऽत्रापि साधनत्वाभिधानेपि तदनभिधा-

नान्नानुपर्पात्तारिति । यन्तु माधवाचार्याः । लिङादिनान्तर-हुस्वप्रकृतियज्यर्थमात्रगतेष्टसाधनत्वे ऽभिहितेषि यागविशेषरूप-ज्योतिष्टोमादिपातिपदिकार्थगतस्यानाभिधानेन तृतीया नानुपप-न्नोति समाधानमाद्वः । तन्न । ज्योतिष्टोमयज्यर्थयोरभेदेनाभि-धानस्यावारणात् । अन्यथा देवदत्तः पचतीत्यत्रापि सामान्यत-स्तिङा कत्रीभियानीपि विशेषक्षेणानभिधानात्करीरि तृतीयाप-त्तेरिति । अन्ये तु कर्तृत्वादिकमाख्यातवाच्यं स्वीकुर्वन्तोनिभ-हितइत्यस्यापि कर्तुत्वाद्यनभिहितइत्यर्थे वर्णयन्तो ऽत्र साधनत्व-मात्राभिधानेपि तद्विशेषकरणत्वानभिधानास्त्र दोषः । प्रथम-वर्णकान्ते विवर्णेप्येतत्स्पष्टमित्याहुः । यत्तु अनिभिहितइत्य-स्यानभिहितसङ्ख्याके इत्यर्थः कत्रीदेराख्यातावाच्यत्वात् । तथा चात सङ्ख्यायाः कर्तर्येवान्वयात्तद्भिधानेपि न करणा-भिषानिमति । तचुच्छम् । पचनो ऽग्निना, पचनी स्था-<mark>रय इत्यादिकदादेवीरणा</mark>य करणतत्सङ्ख्याचन्यतरानाभे-धाने इति स्वीकारेत्रापि संख्यानभिधानेषि करणाद्यभिधानात् तृतीयाया दुरुपपादत्वात् । न च क्रत्साधारण्यार्थं यत्र कर्तृवि-शेष्यको बोधो यत्र वा कर्नृविशेष्यकबोधे तात्पर्य तत्र कर्ती-भिहित इत्यभ्युपगमादत्रापि करणाविशेष्यकवीथे तात्पर्याभावा-न्न करणाभिधानमिति वाच्यम् । बोधस्य तत्तद्व्युत्पन्त्यनु-सारित्वेनानियतत्वात्तात्पर्यस्यापीच्छाविशेषरूपद्विष्टत्वमिष्टत्वम-पन्यवस्थमिति प्रसिद्धेरनुभवाच्चानियतत्वादेवं साति शास्त्रापा-माण्यप्रसङ्गादिति दिक्। अथ साधनत्वं ज्योतिष्टोमे बोधनीयं न च तत्सम्भवति । वाजपेयादपि स्वर्गोत्पत्तेव्यीभेचारात् । न च विजातीयतत्साधनत्वं वोधनीयम् । जातेरुत्तर्कालं कल्प-नीयत्वादिति चेत् । अत्रोच्यते । विजातीयतत्साधनत्वे विधि-

ना बोध्यते। न च तत्रं व्यभिचारशङ्कापि। तच वैजात्यं वि-घेस्तथा शक्तिस्वीकारादुपस्थितम् । एतदर्थमेव तत्तत्साधनत्वे विधिशक्तिरितिं प्रागवोचाम इति । कम्बुग्रीवादिमान्नास्तीत्यादौ गुरुधर्मानवच्छेदकत्वपक्षे घटत्वावच्छित्रप्रतियोगिताया एव स-म्बन्धत्ववदत्रापि विजातीयस्वर्गसमानाधिकरणात्यन्ताभावमः तियोगितावच्छेदकावच्छित्रपतियोगिताकत्वसम्बन्धेन स्वर्गस-मानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वीयो ऽभावः प्रतीय-तइति नानुपपत्तिः। अन्वयितावच्छेदकावच्छित्रप्रातियोगिताकः त्वव्युत्पत्तिक्च नव्समाभव्याहारस्थलएवोति न तद्विरोध इति समादाधिरे रामकुष्णभद्दाचार्याः। यन्तु स्वर्गकाम इत्यादिना न स्वर्गत्वावच्छेदेन ज्योतिष्टोमसाध्यत्वं बोध्यते । अवच्छेदक-त्वांशवोधनासामध्यीत् असम्भवाच । स्वर्गत्वस्य तद्जन्य-वृत्तित्वाद् तिप्रसक्तत्वात् । किं तु स्वर्गत्वाद्यमेधजन्यत्वसामा-नाधिकरण्यमात्रं श्रुत्या बोध्यते । न चात्र व्यभिचारज्ञानं प्रति-वन्धकम् । समानत्रकारकं हि व्यभिचारज्ञानं समानत्रकार-काव्यभिचारज्ञानविशोधि । तथा च स्वर्गत्वावच्छेदेन व्याभि-चारग्रहात्तद्वच्छेदेन नियतपूर्ववात्तित्वं माग्राहि । तदाश्रये ध-र्मिणि हेतुताग्रहे च न बाधकम् । अथ वा व्यभिचारसन्देहो-त्र न प्रतिबन्धकः किं तु योग्यतासंशयपर्यवसन्नत्वेन सोत्रानु-कूछ एव । ताद्यजातिसन्देहात्तद्व्यातिरेकानिक्चयक्च नास्त्येव । तथापि कार्यतावच्छेदकाग्रहे कथं कारणता प्राह्योति चेत्। न । सामानाधिकरण्यज्ञानाद्यभावोपि शब्दाद्व्याप्तिग्रहवत्फलवलेन त-था स्वीकारात् । अत एव तद्घाहकसन्त्वे प्रत्यक्षस्थळेपि क चित्तदभ्युपेयते । तथा तृणारणिमणिस्थले । अत एव च्याप्य-तावच्छेदकाग्रहेषि फलवळाद्रचाप्तिग्रहो धूमाळोकान्यान्यत्वेनोष-

स्थिते धूमादौ सर्वसिद्धः सङ्गच्छते । सहचारदर्शनादिव्याप्ति-भीसामग्रीसन्त्वे तद्वचातिरेकेण कार्यव्यतिरेकादर्शनात् । तस्मा-न्नानुपपत्तिरिति । अतेदं चिन्त्यम् । जन्यत्वं हि तदवच्छेद-कथर्मवन्त्वं कथमवच्छेदकग्रहं विना ग्राह्मम् । व्यभिचारज्ञानरू-पविरोधिनः सन्त्वे तद्भहासम्भवाच्च । न च बाब्दे न स दी-षः । अयोग्यतानिद्वयरूपस्य तस्याप्रतिबन्धकताया अनु-क्तिसम्भावितत्वात् । न च तन्निश्चयो नास्त्येव संशयश्च न विरोधीत्युक्तमिति वाच्यम् । प्रथमं ज्योतिष्टोमं विनाप्याप्रहो-त्रात्स्वर्गश्रवणे तन्निश्चयाभावस्यासम्भवात् । तव मते वैजात्य-स्यापाततोपि पूर्वमनुपस्थितत्वात् । तृणादीनामपि वैजाखो-पस्थितौ विजातीयान्वयव्यतिरेकाभ्यां वा तद्ग्रहः । वक्ष्यते च दूषणान्तरमपीत्यादि ध्येयम् । ज्योतिष्टोमेनेत्यत्र ज्योतिष्टोमन-दम्यावृत्तिः स्वर्गे इत्येव बोध्यते । न च तदपि स्वर्गत्वावच्छे-देन बाधितमिति कथमवगन्तव्यम् । अधिकरणतावच्छेदकस्य सामानाधिकरण्येनाष्यन्वयबोधसम्भवात् । अन्यथा गङ्गायां न गत्स्य इत्यादीनां विलयमसङ्गात । एवं च साध्येष्टकत्वमेव विध्यर्थः, साध्यत्वं च यस्मिन्सत्यग्रिमक्षणे यत्सन्त्वं यद्वचितिरे-के चासन्त्वमित्येवंरूपम् । अत एव दुःखानुत्पादार्थितया प्रा-यच्छित्तादौ प्रवृत्तिः सङ्गच्छते । साधनत्वं शक्यिमाति मते च तत्प्राकालस्थायित्वरूपसाधनत्वज्ञानासम्भवात्तत्र प्रवृत्तिने स्या-त् । न च साधनत्वज्ञानात्मवृत्तिर्ने स्यादिति वाच्यम् । समा-नसंवित्संवेद्यतया तल्लाभादिति तु नैयायिकनव्याः। अत्रेदमवधे-यम् । धूमे रासभव्याभेचारग्रहदशायां रासभवदन्याद्वतिः क-विचद्भम इति ज्ञानेपि प्रहुन्त्यभावस्य सर्वासिद्धत्वेनैतस्यापवर्त-कत्वाम विध्यर्थता । किं चैवं सत्यग्रेपि वैजालकल्पनं न स्या-

त्। प्रथमत एव प्रवर्तकज्ञानसिद्धौ तत्र मानाभावात्। न च पूर्व गृहीतकारणतानिवीहार्थं तत्कलपनम्। जाति विनापि स्व-र्गस्य यागजन्यत्वे वाधकाभावात् । कारणतास्वरूपे तस्यानु-पजीव्यत्वात् । नापि तद्ब्रहे तदुपयोगः । अत्रैवाभावात् । कार-णतावत्कार्यतापि सावाच्छित्राति व्याप्तिश्चावयोजिका । एवं सात ज्योतिष्ठोमादद्वमेधजन्यः स्वर्गः किं न स्यादिति चेन्न । कल्पितेपि वैजात्ये ज्योतिष्ठोमान्तराज्ज्योतिष्टोमान्तरीयस्तवा-पि किं न स्यात् । स्वभावात्तत्स्वर्गव्यक्तिं प्रति तत्तद्वयक्तेईं-तुत्वाद्वेति चेत्। ताई प्रथमत एव सोनुस्त्रियतां किं जात्या ऽव-च्छेदिकया । तस्मात्कार्यतावच्छेदकधर्मवन्त्वरूपं कार्यत्वमि-त्येव वाच्यम् । तच्चावच्छेदकाग्रहे दुर्ग्रहमेव । अस्तु वा स्वर्ग-त्वमवच्छेदकम् । यथा चातिप्रसक्तस्यावच्छेदकत्वं साधु त-थोक्तमस्मात्पत्चरणैरद्वैतसारोद्धारे । नन्वद्वैतसारोद्धारे द्रव्यत्व-**जातिस्वण्डने कार्यमात्रसमवायिकारणतावच्छेदकत्वेन द्रव्य**त्वासि-दिमाशङ्कच सत्तेव तदवच्छेदिका। न चैवं गुणादावापि रूपा-द्यापत्तिः । तत्तद्र्ये तत्तद्द्रव्यस्य समवायिकारणताया आव-रयकत्वेन विशेषसामग्रचभावादेव कार्याभावीपपत्तेरित्युक्तं यु-ज्यताम् । त्वया तु कार्यतावच्छेदकमातिमसक्तमुक्तम् । तन्त्व-युक्तम् । तथा सति स्वर्गत्वावच्छित्रस्याग्निहे।त्राज्ज्योतिष्टोमरू-पकारणाभावादनुत्पःत्यापत्तेरिति । तथाप्युत्पत्तौ च घटादौ रा-सभवद्वयभिचारादिशिहोत्रादेरकारणत्वमसङ्ग इति चेत् त्रोच्यते । त्रीहिभिर्यजेत यवैर्यजेतीत दर्शपूर्णमासोद्देशन वि-हितयोब्रोहियवयोः परस्परव्यतिरेकेपि प्रत्येकं फलजनकत्वा-त्परस्पराविरहे कार्योत्पत्तावप्यव्यभिचारवच्चात्रापि स्तु । न च तत्रैकशक्तिमन्त्वेनात्यतरत्वादिना चोभयोई-

तुता । एवपपि "स्योनं ते सदनं करोपि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ त्रींद्दीणां मेध सुमनस्यमान" इतिपुरोडाशसदनसादनप्रकाशकमंत्रयोवींहीणां मंत्रलिङ्गाट् व्रीहिपयोगएवाङ्गत्वं न तु यवपयोगे इति सिद्धान्तहान्यापत्तेः । तत्रैवापूर्वारब्धकार्यानुत्पत्तिन्यभि-चारान्यतरापत्तेः । अपूर्वे वैजात्यकलपने विकल्पमंत्रव्यवस्थोपपा-दने च ब्रीहिथर्माणां यवेष्वप्राप्तिप्रसङ्गः ग्रहथर्माणां सम्मर्गादीनां चमसेष्टिवव । पक्रतापूर्वसाधनत्वल्रक्षणायाः सोमापूर्वमादायःचम-ससाधारण्यात्। अवान्तरापूर्वस्य ग्रहपदादन्तरङ्गतया शीघ्रोपस्थि-तेश्वमसासंग्रहे च व्रीहिपदादापि व्रीहिसाध्यापूर्वविशेषोपस्थित्या यवेषु मोक्षणाद्यमाप्तिर्दुर्वारा। तस्मादेकजातीयापूर्वे एव हेतुता। एवं लोके तृणारणिमणीनां वन्हावपि द्रष्टव्यम्। न चैवं रासभस्या-पि घटहेतुनापत्तिः, व्यभिचारात्तत्यागे तृणादेरपि तदापत्तिरि-ति वाच्यम् । तत्र हेतुतायां मानाभावात् । यवादेः श्रुत्या तृणा-देररणिमण्यभाववति स्तोमे तृणसत्त्वे वन्हिसत्त्वं तदभावे ऽनुत्प-चिरित्यन्वयव्यतिरेकसहक्रताध्यक्षाचित्सद्धेः। रासभे तु नोभ-यम् । किं त्ववश्यकरप्यदण्डादिभिरन्यथासिद्धिरेवोति न हेतुत्व-सम्भावनापि । तथापि कारणं विना कार्यासम्भवाद्वीह्यभा-वे कथं यवेभ्यः कार्यमिति चेत्सत्यम् । ब्रीहिभिर्यक्ष्यइति सङ्क-रपावच्छित्रसमयसम्बन्धस्यैव न्रीहिकार्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वे-नादोषात्। तेन सम्बन्धेनाग्नेयापूर्वस्य यवैरनुत्पत्तेः। एवमुक्तमं-त्रलिङ्गानुरोधात्तत्रैव हेतुत्वात्र व्यभिचारः । सङ्करपापूर्वे च फ-कापूर्वोत्पत्तौ नष्टमिति प्रयोगान्तरे यवादीनाम्रुपादानं नानुपप-श्रम् । एवं तृणादेरपि तृणत्वावच्छित्रसंयोगसम्बन्धेन वन्हित्वा-विच्छक्षं प्रति तादातम्येन तृणत्वेन हेतुतेत्यादि द्रष्टव्यम् । अ-

ग्निहोत्रादेः स्वर्गे तु अग्रिहोत्रजन्मापूर्वविशिष्टसम्बायसम्बन्धेन स्वर्गत्वमवच्छेदकमतः समानजातीयएव स्वर्गोग्निहोत्रादिभ्यो दुर्वार एवेति । श्रूयते च तैतिरीयश्रुतौ । "य एवं विद्वानिग्निहोत्रं जुहोति यावदग्निष्टोमेनोपाप्नोति तावदुपाप्नोति य एवं विद्वान् पौर्णमार्सी यजते यावदुक्थेनोपाप्नोति तावदुपाप्नोति य एवं विद्वानमावास्यांयजते यावदतिरात्रेणोपाप्नोति तावदुपाप्नोती" ति सुधियो विभावयन्तु । अत एव धूमपरामशीदिकार्यतावच्छे-दकं धूपछिङ्गकत्वादिकमेव न तु तत्रानुमितौ वैजात्यकरपनेत्य-भियुक्तोक्तं सङ्गच्छते । यस्तु विधिलभ्यार्थविचारकाले वैजाल्या-स्वीकारे ज्योतिष्टोमाग्निहोत्रयोः फलसाम्यापत्तौ अल्पवित्त-व्ययायाससाध्येनाग्निहोत्रेण समीहितसिद्धौ श्रमपात्राद्याधिकये-न द्वेषादप्रहत्त्वापत्तौ ज्योतिष्टोमाञ्चमेधादिविधीनामननुष्ठान-लक्षणपमापाण्यमापद्यतइति तत्कलपनिपति मीमांसकादिभिः परिशोक्तिः पन्धाः । अत्रोच्यते । इष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवर्त्त-कस्य ज्योतिष्टोमादाविष सत्त्वान्न प्रवृत्त्यनुपपत्तिः । द्वेषोषि न सर्वस्योति यस्यैव न तस्यैवानुष्ठानसम्भवः । अन्यथा त-बापि ज्योतिष्टोमेत्यन्तमालस्यवतो ऽपवृन्त्या दोषापत्तेः। वस्तु-तः शक्तस्याननुष्ठाने कीर्तेरुत्पत्तेस्तान्नद्दन्त्यर्थे लौकिकप्रतिष्ठा-रूपाधिकफळार्थं वा महती प्रवृत्तिर्नातुपपन्ना । अत एव गीता-या "मकीार्चै चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम्। सम्भावि-तस्य चाकीत्तिर्मरणादातिरिच्यते । ततः स्वकीति धर्म चे''त्यत्र छौकिकमतिष्ठादिकं पवर्तकत्वेनोक्तम् । अत एव सकलशास्त्र-विदां युधिष्ठिरादीनां स्वल्पतरफलकराज्यार्थं गोत्रजबाह्मणादि-इनने प्रवृत्तिः सङ्गच्छते । तस्मात्प्रतिष्ठाद्युपाधिवशाज्जायमा-नोत्कटेच्छैन प्रवृत्तौ प्रयोजिकीत नोक्तदोषः । अत एवाधुनि-

कानां कर्माऽसाङ्गत्वं जानतामपि छौकिकप्रतिष्ठार्थे बहुावित्रव्य-यायाससाध्ये प्रवृत्तिर्देश्यतेषि । प्रतिष्ठादौ रागौत्कटचाद्वहुवित्त-व्ययायासादौ न द्वेषः । अतस्तद्धानेपि न निवृत्तिः । बस्तुतः स्तु सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपौर्णमासावित्यतः सर्वफलेषु दर्शपौ-र्णमासयोः पाप्तेस्तवापि पुत्रेष्टचादीनामानर्थक्यं दुर्वारम् । द-र्श्वपौर्णमासमयोगस्य नित्यतया आवश्यकस्य पुत्रादिकामनयै-वातुष्ठाने मसङ्गाभित्यसिद्धिसम्भवेन मयुक्तिकांघवलोभात्पुत्रे-ष्ट्यादौ प्रवृत्त्यसम्भवात् । नन्वेतदर्थमेव पुत्रेष्ट्यादिफले पुत्रे उत्कर्षः करुपते । न चोत्कृष्टस्यापि तस्य सर्वेभ्यः कामेभ्यो ज्योतिष्टोम इतिवाक्यात्तस्यापि पुत्राद्यर्थे विधानेन तस्माद्-व सम्भवारपुनरपवृष्या आनर्थक्यं दुर्वारमिति वाच्यम् । फके त्रैविध्यं प्रकरूप मध्यविधफछार्थतया तत्र प्रवृद्दयुपप-त्तेः। यद्वा । सर्वकामवाक्यं दर्शपौर्णमासयोः काम्यसकले-ष्टिमात्रफले ज्योतिष्टोमस्य च काम्यसीमयागफकएव वि-नियोगं विभत्ते इति न पुत्रेष्ट्यादिफलस्य ज्योतिष्टोपाला-भसम्भवोपि न वा फलत्रैविध्यकस्पनापीति चेन । कृताया-नस्य पुत्रीदिकोलुपस्य दर्शपौणीमासात्मातापि पुत्रेष्ट्याचनुष्ठान<sup>ू</sup> सम्भवेनानर्थनयपरिहारे फलवैजात्यकस्पनाया एव गौरवेणास-म्भवात्। न च दरीपौर्णमासाभ्यामिष्टा सोमेन यजेतेति वा-क्यात्सोमस्य दर्शोत्तरं तावदिष्टचन्तरस्य तथात्वे मानमस्ति। नन्बस्त्वेबमेव न नः किं चिदानिष्टं, परं तु तवेव पुत्रेष्टचाद्यान-र्थक्यमतिबन्दी ुंलब्योत्तरेति चे, तथापि समारब्यदर्शपौर्णमासा-नां काम्येष्टिमद्यत्तिविलोपो दुर्वीर इति वदामः । वस्तुतस्तु वित्तचित्तादीनां क्षणिकतामाळोच्याव्यवधानेन सोमं तत्फळं च चिकीर्षोरनाग्निकस्याग्निफलकत्वेन काम्यस्याप्याधानस्य न

काळमतीक्षा नापि तदीये सोमयागे दर्शपौर्णमासोत्तरता मतीक्षे-ति सोमेन यक्ष्यमाणोग्निमादधीत नर्तु पृच्छेका नक्षत्रामित्या-दिश्चितिमामाण्याद्गिनष्टोमे सिद्धान्तितम् । तथा च माससा-ध्यदर्भपौर्णमासयोः स्वर्गोत्कटेच्छावतस्तावत्काळविलम्बमसाह-व्णोभीनेकस्य तत्स्वर्गार्थमेव सोमानुष्ठानस्याप्युपपचेरानर्थक्य-परिद्वाराद्वर्यपौर्णमासात्सोमे स्वरीफळभूमाकरपनं कथं सिध्येत्। काळादि।विक्रम्बेन स्वल्पवित्तव्ययायासादिकभ्यस्याप्यर्थस्योत्कः दशीच्छाभेच्छायां बहुवित्तव्ययायासादिभिः सम्पादनस्य लोके मायशः सर्वानुभवसिद्धत्वात् । सर्वश्चादधानः सोमेन यक्ष्य-माणो भनत्येवेति अग्निसाध्यकमीव्यवधानेन यक्ष्यमाणत्वलाः भादग्निहोत्रानन्तर्यमपि तदीये सोमे नास्तीत्यपि द्रष्टव्यम् । अपि च। यावज्जीवमिग्नहोत्रं जुहोति यावज्जीवं दर्शपौर्णमा-साभ्यां यजेतीति विहितनित्यमयोगस्यैव फलसमर्पकं सामिधाः नात्स्वर्गकामबाक्यमतो नित्यपयोगेन मत्यवायाभावः फळं क-रूपः प्रत्यवायोपस्थितित द्देषतत्मयुक्ततदभावकामनानां कल्प-नामपेक्ष्य स्वर्गेच्छाया एव ळाघवेन ''स स्वर्गः स्यात्सर्वान्मत्य-विशिष्ठत्वादि" ति न्यायाच्च कल्पनौचित्यात् । वस्तुतस्तु वै-जात्माभावेपि भूयस्त्वाल्पत्वाभ्यामेब ज्योतिष्ठोमाभिहोत्रफळयो-विशेषोपपत्तौ पृत्तिसम्भवा नेकस्याप्यप्रामाण्यं कथमन्यथा स-वेंभ्यो दर्भपौर्णमासावित्यतः सर्वेफलेषु दर्भपूर्णमासयोः प्राप्ता-विष नानर्थक्यम् । वस्तुतस्तु फलाधिक्यादिकल्पनमापि न युक्तं मानाभावाद्गौरवाच्च । किं तु समानफलानामापि कर्मणां वाक्ताशक्तभेदेन व्यवस्थैनोचिता । अत एव "सहस्रशक्तित्रच यतं यत्राक्तिर्वशापि च। दद्याद्यक्चयः शक्तया सर्वे तुल्यफ-काः स्मृता" इति महाभारतं सङ्गच्छते । वित्तशाटयं न का-

रयेदित्यादितत्तद्वतमकरणपाठतवाक्येभ्य इष्टान्यत्रापीयं मर्पा-दा सर्वेषामपि। न चैवं सोमाधिकारिणां दर्शपौर्णमासयोस्त-दिभिकारिणामिनिहोत्रे चाप्रष्टत्यापात्तः । यावज्जीवाविधि-फलार्थे प्रवृत्युपपत्तेरित्यलं प्रक्षवितेन । अपि च । अस्तु प्रवृ-रयनुरोधेन वैजात्यं तथापि त्वदुक्तरीत्यैवैतत्फिळतं यदीष्टसाध-नत्वस्येव सामान्यतः स्वर्गसाधनत्वज्ञानमपि न प्रवर्त्तकम् । किं तु तत्फळसाधनताज्ञानमेवेति । तथा च स्वर्गत्वसामानाधिक-रण्येनाश्वमेधादिजन्यत्वग्रहेपि अश्वमेधवदन्याहात्तत्वग्रहेपि च न महातिरिति विधिना ताहशङ्गानजननमप्यफळं प्रवर्त्तकज्ञान-विषयस्यैव विष्यर्थत्वादिति न किं चिदेतत् । यनु न साक्षाद्धि-धिजन्यं ज्ञानं प्रवर्तकं किं तु तत्प्रयोज्यमपरम् । अत एव विधिजन्यज्ञानजन्यज्ञानं प्रवर्त्तकामिति चिन्तामणिकृताप्युक्तमि-ति । तपुच्छम् । कल्पनाया विना वाधकं साक्षादुपपादकवि-पयत्वनियमेन साक्षात्मवर्तकशामविषयएव विधिशक्तेरुचितत्वा-त्। अन्यथा "विधिवनतुरभिन्नायः महत्त्यादौ लिङादिभिः। अभिधेयोनुमेया त कन्तिरिष्टाभ्युपायते" त्युद्यनाचार्योक्तरीत्या वक्रभिप्राये एव च विधिशक्तिः सिध्येत् । इच्छात्वजातेः वा-क्यतावच्छेदकत्वलाभेन लाघवात्। तथा च गतमिष्टसाधनत्व-शक्तचा । साक्षात्मवर्त्तकज्ञानविषयस्यैव शक्यत्विमित्याग्रहे च विजातीयस्वर्गसाधनत्वएव शक्तिश्चिता। अस्मद्रीत्या विधिन-न्यज्ञानादेव प्रवृत्तिसम्भवेन तादश्याराकरूपने मानाभावाद्वीर-षाचेत्यादि सुधीभिध्ययम् । अधैवमपि न कळक्जिमिति निषे-धानुपपत्तिः। कलञ्जभक्षणादेस्तृप्त्यादिक्षेष्टजनकत्वेन तद्भा-बस्य बाधितत्वात् । एतेन श्रुतेष्ट्रसाधनत्वाभावोपपत्तचे गुरुत-रानिष्टसाधनत्वं कल्प्यतद्दाति परास्ता कल्पतस्काराद्याक्तिः। य

चु परिमळे गुरुतरानिष्टसाधनत्वे कल्पिते तत्प्रतिसन्धाने सां-इष्टिकफलामिनर्चेत । तनिष्ठत्तौ च तस्येष्टत्वं नास्तीतीष्ट्रसाध-नत्वाभावस्य नहम्यादित्येतदर्थतायां न किञ्चहोष इति पप-श्चितम् । तत्तु आस्तिककामुकस्य रागान्यस्य सत्यपि भावि-नरकदुःखावश्यम्भावावगमे तात्काछिकफलेच्छा नापैतीति तं मतीष्ट्रसायनत्वाभावबोधकस्य निषेधवाक्यस्यामागण्यापात्तः। सर्वीन्मति प्रमाणभूतस्य च वेदस्य पुरुषभेदेन प्रामाण्याप्रामाण्ये न युक्तेहाति स्वयमेव निरस्य वलवदानिष्टाननुवन्धित्वमपि लि-र्फ्यः। तथा च विशेषणाभावापन्नो विशिष्टाभावो नन्ना मति-पाद्यतहाति न दोष इत्युक्तम् तत्यागुक्तरीत्या परास्तमेव। त-स्मात्कथमेतदिति चेत् । अत्र बदन्ति । यागादाविष्टसाधन-त्वसम्बन्धित्वेनावगतस्य बळवदानिष्ठाननुबन्धित्वस्य ळक्षणया बा उनूदितस्य भ्रान्त्या वा प्रसक्तस्यैव निषेध इति विरोधिक-क्षणयां ऽसुराविद्यादिवद्त्राप्यानिष्टहेतुत्वमेव वागम्यतइत्यन्ये । न चैवमसुरा अविद्येखत्रेव समासापत्तिः । विभाषावचनेन तस्य वैकल्पिकत्वात् । अत एव नानुयाजे व्यिति पर्युदासे न स इति प्रागुक्तम् । तत्तत्साधनत्वं विध्यर्थ इति पक्षे स्वर्गीदिप-दं तत्तरफळतात्पर्यप्राहकामिति स्वीकारादिनष्टसाधनत्वं लिङ्थीं, नञ् तात्पर्यग्राहक इत्यन्ये । तत्साधनत्वं विध्यर्थ हाति पक्षे न-कछञ्जमित्यत्र प्रत्यवायपरीहारसायनत्वं विध्यर्थः । साधन-त्वं चात्र तत्सत्त्वे नियमतः प्रत्यवायाभावस्तद्भावे नियमतः प्रत्यवाय इत्यन्वयव्यतिरेकवत्त्वम् । प्रत्यवायोपि न ब्राह्मणं इन्यादिति विधिभेदादिलक्षणो प्राह्यः। एवं च विध्यर्थनिषेध एव नवा कियते। एवं चार्यात्त इसणादौ साति मत्यवायः सिः ध्याति । तस्मास का चिद्नुपपत्तिरित्यपरे । कलङ्जभक्षणामा-

वः मत्यवायपरिहारसाधनिमत्येव बोध्यते । न च मत्ययानां म-कुत्यर्थगतेत्यादिच्युत्पत्तेः कथमप्रकृत्यर्थे ऽभावे इष्ट्रसाधनत्वा-श्वय इति वाच्यम् । अभावद्वारकमन्वयमादायोपपत्तेः। नञ्स्थके भिश्वव्युत्पत्तिकल्पनाद्वा । एवं चातिरात्रे षोडिशनं युद्धाति ना-तिरात्रे पोडिशनं गृह्णातीत्यत्रापि ग्रहणे ग्रहणाभावे चेष्टसाधनत्वं बोध्यते । फळवेळक्षण्याच्च न दोषः । अत एव कळञ्जभक्षणा-भावविषयकं कार्यमिति गुरव इत्यपि के चित् । अथैवं सत्यग्नी-पोमीयपश्वालम्भने पापापत्तिः । न हिंस्यादिति निषेधात् । प्रकृते च तत्सङ्कोचकाभावात्। तथाहि । अग्रीपोमीयमित्यादि-ना बालम्बनिमष्टहेतुरवगम्यते । न हिंस्यादित्यनेन चानिष्टहेतु-तोदिता । न चानयोविरोधः मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने परकीय-सुन्दरीगमनादौ च समावेशदर्शनात् । वस्तुतस्तु पशुमाळभेतेत्य-त्रालम्भतियागलक्षणार्थः । अप्राप्तस्यैव तस्यात्र द्रव्यदेवतास-म्बन्धविशिष्टस्य विधेयत्वात्। अस्तु वा आस्ममनमत्र स्पर्ध-नमात्रम् । विषये पायदर्शनादित्यधिकरणे वत्समालभेतेत्यानि-होत्रमकरणपठितवाक्याद्वत्सहिंसाविधानापचेरिति पूर्वपक्षे स्प-र्श्वमात्रं तद्रथे इति सिद्धान्तितत्वात् । तथा च त्रिवृचर्विधकरण-न्यायेनं सर्वत्र स्पर्शार्थकत्वं सिध्यति । तत्र हि त्रिवृद्धहिष्पव-मानमित्युक्त्वा स्तोत्रीयानवकस्य वेदेनुकान्तत्वात्तदेवार्थः । कोके त्रिष्टद्रज्जुरितिमयोगात् त्रैगुण्यं, चरुक्षब्दस्य लोके स्थाली, वेदे त्वादित्यश्वरुरित्युक्तवा अदितिमोदनेनेत्युक्तत्वादोदनोर्थइति निर्णयेपि यत्र वाक्यवेषो नास्ति तत्र निष्टद्गिनष्टुद्गिनष्टोमः सौर्य चरं निर्वपोदिलादौ तत्राविशेषादुभयं ग्राह्मं वास्यशेषवत्य-पि विकल्पेन पदार्थवोधकत्वांशे लोकवेदयोस्तौल्यादित्यादांक्य विध्येकवाक्यतया वल्रत्वाद्वाक्यशेषस्य तदुक्त एवार्थी प्राह्मः।

अन्यत्रापि वैदिकत्वाद्देदसिद्ध एवार्थी ग्राह्म इति दश्चमे वस्य-तइत्युक्तम् । एवमत्रापि मायदर्शनात्स्पर्शार्थत्वनिर्णयादन्यत्रापि स एव ग्राह्य इति सिध्यति । एवं च विधिनिषेधयोः समाना-र्थत्वस्यैवाभावे कं बाध्यबाधकभावः । हिंसा त्वङ्गयागाच्चाक्षेप-कभ्या । न च पत्नीसंयाजानां जाघनीवदन्यतः सिद्धाक्रिरेव यागसिद्धेः भयोगात्ति सा न छभ्यतशति वाच्यम् । प्राचीन-पशुसंस्काराणां यद्गीयपशुद्वारा यागार्थत्वनिवीहायावघातादि-बदन्तरनुष्ठानसम्भवात् । अन्यथाग्नीषोषीयत्वसिद्धयभावाप-तेश्व । विश्वसनप्रकाराविधायकवाक्याद्विशसनं स्टब्यते । अन्ययह श्रमादिना हननेपि यागसिद्धयापितिरिति चेम । अखण्डिततत्तद्-इलाभानुरोधेन मायुकरणादिदोषनिष्टत्तये च विशसनप्रकारस्या-प्यर्थपाप्तत्वेन विध्यनपेक्षत्वादिति तत्त्वम् । न च निन्दार्थवादमाः यश्चित्तोपदेशाद्यसमभिव्याहृतविधिविधेयत्वस्यानिष्टाननुवन्धि-त्वव्याप्ततया पर्यवस्यद्विध्यर्थेन समं विरोधान्न निषधमद्वत्तिरि-ति रीतिः साध्वी । शब्दार्थयोर्विरोधे ग्रन्यतरस्यामामाण्यभीत्या सङ्कोचकस्पना । पर्यवस्यद्विध्यर्थेन सह विरोधे च न वेद-स्यामागण्यमिति सङ्कोचकाभावात् । नाष्यग्रुद्धमिति चेन्न श-ब्दादिति सूत्रीयाहिंसारूपत्वात्पापसम्भवात् दुःखम्भवत्विति चेन्न । शब्दविहितत्वात् । 'हिंसा त्ववैदिकी या तु तयानथीं ध्रुवं भवेत्। वेदोक्तया हिंसया तु नैवानर्थः कथं चने'ति भाष्यस्था-हिंसात्वेन वैदिकहिंसाया अपि पापहेतुत्वात् दुःखं भवत्विति शक्कते । अशुद्धामिति । नहि हिंसायाः पापहेतुत्वे हिंसात्वं प्रयो-जकम् । किं तु निषिद्धत्वम् । तचात्र नास्ति । प्रत्युत वायव्यं श्वेतिमत्यादिशन्दैविहितत्वादित्याह । शब्दोति । सोपाधित्वेन द्वितानुपानस्य स्पृतिविरोधं चाइ । हिंसेतीति। तत्रत्यटीकास्था

च माध्वी साध्वी । पूर्वपक्ष्याद्मयानवबोधनिबन्धनत्वात् । नाहि पूर्वपक्षिणो हिंसात्वेन पापमापादयन्ति । किं तु निषिद्धत्वेन । इष्टसाधनत्वं विधिरित्यभ्युपगन्तुस्तवापि तस्य तुरुयत्वात् । स्यु-तिरप्यनन्तकमठादिश्चतिकल्पकमध्यकिएतैवेति न प्रमाणप्यम-बतरतीति ध्येयम् । एवं च वेणीप्रवेशनसहगमनादिसर्वविकोपा-पितः। एवं वाजपेयेपि सुराग्रहजन्यपापापत्तिर्दुवरिव। तथा चोक्तं प्रयमस्कन्ये। 'यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकुतम्। भू-तहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्ट्डिमहती'ति चेत्। अत्रोच्यते। "नेष्य-स्यन्यान्वध्यजनान् हिंसा नैषां च धर्मतः। स्वधर्मेण च हिंसैव महाकरुणया समे" ति कर्कदुचपाख्यानस्थवासिष्ठात्। "क्षत्रधर्मर-तोपि त्वं दृथा हिंसां परित्यने" ति ब्रह्मोत्तरत्वण्डस्यऋषभोपदे-चात्। 'या वेदविहिता हिंसा सा न हिंसोति कीत्यंत' इति श्रीधर-स्वाम्युदाहृतवाक्यात् । 'यद्घाणभक्षो विहितः सुरायास्तथा प-शोराक्रमनं न हिंसे' ति भागवतात्। 'यहार्थ पश्चनः सुद्धाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । यज्ञोस्य भूत्ये सर्वस्य तस्मायज्ञे वधो Sवय' इति या वेदविहिता हिंसा नियता Sिस्मरचराचरे । अहिंसामेव तां विचादेदाद्धर्मी हि निवेभा' विति पञ्चमाध्यायस्थ-मनुवाक्याभ्यां च पापाभावसिद्धेन दोषः। अत्र हिंसा न हिंसा। आछम्बनं न हिंसा । वधो ऽवध इत्यस्यात्रिमहिंसावधशब्दयो-विनां पापजनकार्थकरनमसङ्गतेः । यतु नैधाईसायां यतिकश्चि-द्वधभेदसङ्गतेर्नेदं तत्र साधकामिति । तत्र । व्यर्थहिसासाम्योद्धा-रासक्रतेः । अन्वयितावच्छेदकावच्छित्रमतियोगिताकत्वस्य च्युत्वतिसिद्धत्वाच्य । अन्यथा यज्ञीयहिंसायामपि तथाप्रयो-गापसेः। न च गुद्धपापजिनका नेति तद्रथः। तथासतीष्टा-निष्टोभयजनिकेत्येवपर्यवसानेन वैयध्यीपत्तेः । विधिनिपेषवा-

नयाभ्यां तक्कोधात् ॥ अत एवेष्टजनकत्वाभावो विध्यतइत्यपा-स्तम् । न चैतान्यनुवादकान्येव सन्तिवति वाष्यम् । साति सार्थ-कत्वे तथासम्भवात् । अन्यथा तत्प्रख्याधिकरणोच्छेदमसङ्गात् । तस्माद्वाचनिक एव पापाभावः मतिभाति । अत एव स्कान्दे द-श्वपापगणनायां "हिं सा चैवाविधानत" इत्यविधानेन हिंसैव पापजनकत्वेनोक्ता । अत एव भगवता व्यासेन सूत्रितम्। "अशु-दिमितिचेत्रशब्दादि'' ति । अत एव धर्मत्वायर्मत्वयोः शब्दैक-गम्यत्वाद्वैथार्हसाया धर्मत्वेनैवोक्तत्वास सा अधर्म इति सूत्रार्थ इत्यस्मित्पित्चरणैर्हतौ व्याख्यातम् । एवं वेदाद्धर्मो हि निर्व-भावित्यादौ वेदाविहितत्वमेव भर्मत्वे धर्मासंवछने तात्पर्यार्थे च हेतुरुक्त इति सामान्यत एवैतद्रथेकवचनकल्पनाच्च सुराब्रहादाव-पि पापमसक्तिः । अस्तु वै तस्य सुराग्रहस्थके इच्टापित्तरेव । तत्रोक्तभागवतादिना घूरणभक्षविधानेन तस्य चा"नृतं मद्यगन्धं च दिवामैथुनमेव च । पुनाति द्वषळस्यान्नं बहिः सन्ध्याश्चाप-सिते"त्यादिना ऽतिस्वल्पप्रायध्यित्तविधानेन क्षातिविरहादिति सुधीभिविभाव्यम् । परे पुनरस्त्येव पशुहिंसादिभियागादावि प्र-त्यवायः। तथा च भगवता व्यासेन पातञ्जले पञ्चशिखा-चार्यवचनमुदाह्स निणीतम्। वचनं च "स्यात्स्वस्यः सङ्कर-स्सुपरिहारः सपत्यवमर्षः कुश्चरय नापकर्षानाञ्चं कस्मात्कुश्चर् श्चेव वद्द्वदस्ती" त्यादिः। अस्यार्थः। स्वल्पः सङ्करः पशुहि-साजन्यः प्रत्यवायः स्यादित्यन्वयः । नतु मधुविषसम्पृक्ताम-भोजनइवात्र पहितर्न स्यादिति चेन्न । बहुतरसुखानुविद्धतया त-द्दुःखस्य श्रमादिवदमयोजकत्वादित्यभिषेत्याह । स्वरप इति । स्वरपत्वं च तस्माद्यज्ञे ऽवयइति शास्त्रात् । अनुद्रा कन्येतिव न्नवोल्पार्थकत्वात्। न चाघट इति वदभावार्थमादाय स्मादेव

हेतीस्तत्र न प्रत्यवाय इत्येतीस्यतामिति शङ्कचम् । सामा-न्यतः प्रदत्तनिषेषस्य सत्यां गतौ सर्वथा सङ्कोचासम्भवात् । अत एवाह । सुपरिहरः । अल्पीयसा प्रायश्चित्तेन परिहर्न्ह शक्यः । अथ प्रमादतः प्रायदिचत्तं नाचरितं तथापि सप्रत्यवः मर्पः क्षन्तुमहेः । मृष्यन्ते हि महत्फलं कामयमानास्तदनुनि-ष्पादिधुद्रद्वःसम् । अत एवाह कुत्रस्येत्यादि । पृच्छति । क-स्मादिति। उत्तर्यति । कुशलं हीत्यादि । न च हिंसाजन्यपापापे-क्षया यदि स्वर्गस्याधिकयं तदेदं सङ्गच्छताम् । तत्रैव कि मान-मिति वाच्यम् । उक्तोत्तरस्वात् । पशुहिंसाजन्यपापपायहिच-त्तस्य स्वरुपवित्तव्ययायाससाध्यतया तज्ञाश्यपापस्यापि स्वरूप-त्वातुमानाच । यागस्य च वहुवित्तव्ययायाससाध्यतया तज्ज-न्यस्वर्गस्य बहुत्वकल्पनात् । अत एवाश्वमेधशतकफल्लभोगसः मयेपीन्द्रादेरनेक्जो रावणमहिषासुरादिभ्यो दुःखधाराश्चातिषुः राणादिषूपवाणिता सङ्गच्छते । यज्ञान्तर्गतहिंसादिजन्यपापफळ-स्य तस्य यज्ञफळान्तव्ययत्तेव्यपत्तिसिद्धत्वाद् । अत एव प-<del>ऽचशिखाचार्यवचनशेषे पढितम् । स्वर्गेप्यपक्षपेसस्यसञ्चानिस्य-</del> तीति । अस्तु वा सुखदुःखयोस्तुल्यता । तथा ऽपि ताहरो-च्छावशात्मद्यत्तिर्नानुपपन्ना । निषिद्धमद्यत्तिवत् । अत एव वि-शेषदर्शिनो नैतस्योत्तवत्वं स्वीचकुः । अत्रवोक्तपेकादशे भागवते "यद् घाणभन्नो विहितः छुरायास्तथा पन्नोरास्त्रभनं न हिसा । एवं व्यवायः प्रजया न रही इमं विद्युद्धं न विद्युःख-धर्म" मिति । आछम्बनमेव मागुक्तरीत्या यागः स्पर्धनं वा वि-हितं न तु हिंसेति स्वधर्मं न विदुः । किं तु हिंसैव विहिते स्थ-वमेन विदुः । अत एवेमं स्वधर्ममापि विद्युद्धं न विदुः । दुःस्वप्र-योजकत्वादिति भावः । अत एवैतद्जानतो निन्दा । ये त्व-

नेवंविदो ऽसन्तस्तव्धाः सद्भिमानिनः पशून्द्वह्यान्ति विश्रव्धाः मेख खादन्ति ते च तानित्यग्रेपि सङ्गच्छते । नैवमशुद्धं विदुः । असन्तो भोगमात्ररताः । अत एव तदुपसंहारे वासुदेवपराङ्यु-खा इति वक्ष्यति । विश्रब्धाः । अनेन मनोरथो भविष्यतीति विश्वस्ता इत्यर्थ इति ध्येयम् । यत्त्वेवं साङ्गयागाननुष्ठानं स्या-दिति । तत्र वक्तव्यं, पापेन पुरुषः प्रत्यवैतु । यागस्य साङ्ग-त्वे को विरोधः । तथा च कर्जिधकरणे भट्टैरुक्तम् । "यो ना-म ऋतुमध्यस्थः कछञ्जादीनि भक्षयेत् । न ऋतोस्तत्र वैगुण्यं यथाचोदितसिद्धित'' इति । यन्तु विध्यपेक्षितपाद्यस्यबोधक-त्वमर्थवादानां सर्वासिद्धम् । तच बलवदनिष्ठाननुवान्धित्वमेव । अन्यस्यासम्भवात् । अत एवान्यस्रभ्यत्वान्नात्र विधेः शक्ति-र्ने वा विधिनिषेषयोः साङ्कर्यमिति । तन्न । बळवर्द्देषेण त-स्यान्यथासिद्धेरुक्तत्वात् । शीघ्रफळदातृत्वादेरेवाननुगतपाश-स्त्यस्य सुवचत्वाच्चेति साङ्ख्यपातञ्जलानुयायिनः । ताचि-न्त्यम् । उक्तवचनेभ्यो निषेधापवृत्तेरुक्तत्वात् । न च ततः पा-पस्य स्वरपत्वकरपनं युक्तम् । सक्रत्पवृत्तायाः किमवगुण्डनेनेति न्यायेन निषधकरुपपापस्य साम्यांशे एव सङ्कोचकत्वासम्भ-षात् । सङ्कोचस्याप्येकदेशवायत्वात् । यन्त्वनयैवानुपपन्त्या इष्टोत्पत्तिर्नान्तरीयकदुःखाधिकत्वमपि विधिशक्तौ प्रवेशयन्त इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्विमष्टोत्पत्तीत्यादित्रयं शक्यमित्याः हुः । तथा च निषेधस्थले तादशानिष्ठजनकत्वमुच्यते विधिना च तादशानिष्टाजनकत्वमिति विहिते निषेधः वर्त्ततइति न ज्योतिष्टोमे पत्र्वालम्भनं पापजनकिमाति इयेनस्थले चेष्टसाधनत्वक्वातिसाध्यत्वयोरेवान्वयास विध्यर्थ-बाध इति बदन्ति । अत्रेदं चिन्त्यम् । नान्तरीयकत्व-

स्य दुर्वचत्वात्कथं तच्छक्यम् । इष्टजनकजन्यत्वं तद्वाच्य-मिति चेन । ब्रह्महत्यादिसकळजन्यनरकस्य नान्तरीयकत्वाप-त्तेः। इष्टव्याप्यत्वं तदिति चेन्न। तद्यदि कालिकं तर्ह्यान्तरालिक-श्रमादेरप्यनान्तरीयकत्वापत्तेर्विध्यर्थवाध एव । यदि देशिकं, तदोक्तदोषः । इष्टपूर्ववर्तित्वं तदिति चेन्न । एतस्य प्रदृत्यनु-पयुक्तत्वेन विध्यर्थत्वायोगात् । एतस्य प्रवर्त्तकत्वे च बहुविक्तः व्ययायाससाध्ये किञ्चिदिष्टजनके प्रवृत्त्यापत्तिः। तदानीन्तनः बळवर्द्रेषविषयदुःखाजनकत्विमिष्ठोत्पत्तीत्यस्यार्थे इति चेन्न। ता-दशयात्किञ्चित्पुरुषीयद्वेषविषयदुःखाजनकत्वस्य कलञ्जभक्षणे-पि सत्त्वाद्विष्यर्थनिषेधवाधापत्तेः । सकल्रद्वेषविषयाजनकत्वं च न ज्योतिष्टोमेपीति विध्यर्थवाघः स्यात् । विजातीयदुःखाजन-कत्वं तिनक्कर्ष इति चेम्न । ज्योतिष्टोमादिदुःखस्यापि कुतिश्च द्विजातीयत्वेन विध्यर्थवाधापत्तेः । नरकाजनकत्वं तत्त्विमाति चेन । ज्वरितो न भुञ्जीत नेत्ररोगे न श्चियमुपेयादित्यादिवैद्य-कशास्त्रोक्तानिषेधानुपपत्तितादवस्थ्यात् । न कलञ्जिमित्यादिनः को नरकाजनकत्वाभावबोधकत्वसम्भवेषि ताहशेषु हृष्टार्थकिन-षेथेषु तदभावासम्भवेन वाधितार्थकतापत्तेः । वस्तुतस्तु वेदेन तथा बोधनेपि यस्य न तथा द्वेषः स एव प्रवर्तते नान्य इति विधेस्तथा शक्तिकरूपनं निष्फलम् । न चैवं ज्योतिष्टोमादौ प-श्राहेंसाजन्यपापापत्या शिष्टानाममद्वत्यापत्तेस्तद्वारणाय इष्टोत्पः त्तीत्यादौ शक्तिः कल्यतइति वाच्यम्। मरणादिरूपमहानिष्ठसा-धनेपि सहगमनवेणीपवेशनादावात्माहुत्यक्षके सर्वस्वारयक्के चो-त्कटफलेच्छावशादिव महतामपि प्रवृन्त्युपपत्तेर्बहुधोपवणितत्वा-त्। किं चैवमपि न निषेधसङ्कोचळाभः। इयेनादिवानिषेघानुरो-धेनेष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वमात्रबोधनेनापि विधिप्रवृत्त्युपपत्तेः।

वैधिहिसायां विध्यर्थैकदेशवाधस्तु निषेषस्य सर्वथैवापद्यत्तिरूप-वाधाद्याधिक इत्यादिसूरिभिविभाव्यस् । छोडर्थमाह । प्रार्थने-ति । आदिना विध्याद्याशिषो गृह्यन्ते । आशिषिछिङ्छोटौ, छो-द्चेति सुत्राभ्यां तदवगमात् ॥ २२ ॥

लङादिक्रमेण ङितामर्थमाह ॥

ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः। सत्यां कियातिपत्तौ च भूते भाविनि लङ् स्मृतः २३

बोभूतइति । अनद्यतने भूतइत्यर्थः । अनद्यतनेलिकातिसु-त्रात् । लिङ्धेषाह । पेरणादाविति । विधिनिमन्त्रणेति सूत्रात् । आदिना आधिषिछिङ्लोटाविति विहित आधीरथों गृत्वते । लुङथेमाह । भूतमात्रे इति । भूतइत्यधिकारे लुङितिसूत्रात्।यथा अभृदित्यादि । अत्र विद्यमानध्वंसमतियोगित्वं भूतत्वम् । तच्च कियायां निर्वाधिमाति विद्यमानेषि घटे घटोभूदिनि प्रयोगः । तृ-ङर्थमाइ । सत्यामिलादिना । भूते भाविनीति । हेतुहेतुमद्भावादि स्थलइत्यर्थः । तथाच हेतुहेतुमद्भावे कियाया अनिष्यत्तौ गम्यमा-नायां ऌिङ्ति भावः। नन्वेत्रं कथमेतेष्वेवार्थेषु निर्भरः। अथी-न्तराणायपि द्वनात्। लक्षणा तत्रेति चेन । वैपरीत्यापत्तेः। वक्ष्य-माणरीत्या तस्या अप्यभावाच्चेति चेन्न। सर्वेसवीथी इत्यभ्युपग-मात्। तत्तदर्थेषु साधुत्वाख्यापकं व्याकरणम्। न तु शक्तिपरि च्छेदकियाति वक्ष्यते । तथा चार्थान्तरे सत्यनुज्ञासने साधुत्वि ष्ट्रमेव । पूछं त्वेतिहिक्पदर्शनमात्रम् । सर्वे सर्वार्था इत्यनभ्युपगमे च इक्षणैव । प्रसिद्धचमसिद्धिभ्यां तिन्नर्णयात् । परं त्वनुशास-नविरुदा नैयायिकमीमांसकादिाभिरुक्ता।तत्रतत्र छक्षणा न साधु-त्वसम्पादिकाति तत्रतत्र स्कुटीकुर्मः । वस्यते चाधिकं सुवर्धानि-

र्णये इत्यलमितपङ्गितेनेति । एतेषां क्रमनियामकश्चानुबन्धकम एव । अत एव पञ्चमो लकार इत्यनेन मीमांसकादिभिर्लेट् एव व्यवन्हियते इति ॥ २३॥

इति वैयाकरणभूषणे लडाद्यर्थनिर्णयः ॥ सुपामर्थात्रिरूपयति ॥

आश्रयो ज्वधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा । यथायथं विभक्तयर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः॥२४॥

दितीयात्तीयासप्तमीनामाश्रयोर्थः । अयं भावः । कर्मणि द्वितीयोति सुत्रात्कर्मरूपेथे द्वितीया भवति । तच्च कन्तुरीप्सि-ततमामिति सूत्राद्धातूपात्तफछाश्रयः । क्रियाजन्यफछवन्त्वेनं क-र्भण एव कर्त्तुरीप्सिततमत्वात्। अत एव सिद्धे तस्मिनिच्छा-निवृत्तिर्नान्यथा। एवञ्च फलाश्रयः कर्म। तत फलांशस्यान्य-लभ्यत्वादाश्रयमात्रमर्थः । तन्त्वमेवाखण्डशक्तिरूपमवच्छेदक-मिति बोध्यम् । अथ चेत्रो प्रामं गच्छतीत्यादौ प्रामसंयोगादि-रूपफलाश्रयचैत्रादेः कर्मत्वं स्यादिति चेत् । इष्टापाचिः । ताई दितीया स्यादिति चेन्न । नहोतदेव दितीयामयोजकं, किं तु संज्ञान्तराभावविशिष्टे जायमाना कर्मसंज्ञैव। इह च परया क-र्त्तसंज्ञया वाधेन कर्मसंज्ञाया अपवृत्तेन द्वितीया। एकसंज्ञाधि-कारात्समावेशस्याप्यसम्भवात्। अत एवात्मानमात्मना इन्ती-त्यत्र कर्मसंज्ञोपपादनं शरीरमनोरूपमवच्छेदकभेदमादाय कृतं भाष्ये। कर्पसंज्ञायास्तु घटं करोतीत्यादौ धातूपात्तव्यापारवन्तव-रूपकर्तृत्वविरहिणो घटादेरेव विषयत्वान्नानवकाशता । न चायः संयोगरूपघात्वर्थफलाश्रयभूभ्यादेः वृक्षाङ्ग्मौ पततीत्यता-पि कर्मतापात्तः । साक्षात्तदाश्रयताविवक्षायामिष्टत्वात् । क-

र्तृकर्मद्वारा तद्विवक्षायामेवाधारसंज्ञाविधानात् । अत एव द्विती-याश्रितातीतपतितगतात्यस्तपाप्तापत्रीरेत्यत्र भूमिं पातित इत्यु-दाहृतम् । न चैवमापि घटं करोतीति न स्यात्फलवन्त्वाभावा-दिति शङ्कचम् । उत्पत्तिकपधात्वर्थे फलाश्रयत्वात् । घटं जा-नातीत्यपि ज्ञानजन्यविषयावच्छिनाज्ञानभङ्गरूपफलशालित्वस-चादुपपन्नम् । न चैवमपि नष्टे तं जानातीत्यनुपपन्नम् । तत्रा-पि सुक्ष्मरूपेण स्थित्यभ्युपगमात् । उक्तं हि वाक्यपदीये । ''तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता । छव्धक्रमे ति-रोभावे नश्यतीति प्रतीतय'' इति । अतीतादावपि ज्ञानादेविषः यतासम्बन्धेन वृत्तिस्वीकारे च तद्वदेवावरणतद्वङ्गयोरिप वृत्तिः सुवचैवेति सत्कार्यवादानालम्बेप्यदोषाचेति । वस्तुतस्तु जाना-तीच्छति द्वेष्टि सन्देग्धीत्यादानुरोधाज्ज्ञानेच्छादानुकूली व्यापारो धात्वर्थः । स च ज्ञानजनकपनश्चक्षःसंयोगादिरेव । अत एव मनो जानाति चक्षुः पश्यतीति प्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । इच्छत्यादे-इचेच्छाद्यनुकूळज्ञानादिरेव व्यापारः फल्ज्रेच्छादि । तथा च त-दाश्रयत्वाद् घटादेः कर्मत्वम् । जानात्यादेः सकर्मकत्वमप्येव-मेवोपपादनीयम् । उक्तरीत्यादरे चेच्छादेस्तन्न स्यात् । न चैवपपि फलव्यापारयोः सामानाधिकरण्यात्तदसम्भव इति बाच्यम् । पचलादेरपि कालिकसम्बन्धेन फलसमानाधिक-रणव्यापारवाचकत्वेनाकर्मकतापत्तेः फलतावच्छेदकसम्बन्धेन वैयधिकरण्यस्यावस्यंप्रवेशनीयत्वात् । प्रकृते च फलतावच्छेद-कः सम्बन्धो विषयता व्यापारताबच्छेदकः समवायादितित तेन त्रैयधिकरण्यमस्त्येव । फङच्यापाराविशिष्टवोधककर्मकर्तृम-त्ययैर्थे यत्र बोध्यते स एव हि तदवच्छेदकः । स च घटादि-ज्ञानेच्छाद्वेषमादाय घटो ज्ञायते इच्यते द्विष्यते सन्दिह्यते ज्ञात

इष्टो द्विष्टः सन्दिग्ध इतिवदात्मा ज्ञात इष्टो द्विष्टः सन्दिग्धो ज्ञाय-ते इच्यते द्विष्यतइत्यप्रयोगादात्मा जानाति इच्छति द्वेष्टि सन्दि-ग्धे ज्ञाता एष्टा द्वेष्टा इतिवर् घटो जानाति इच्छति द्वेष्टि सन्दिग्धे ज्ञाता एषा द्वेष्टेति चाप्रयोगादुक्तरीत्या विशिष्यैवाभ्युपेय इति विभावयामः । अथ वा सविषयार्थकेषु ज्ञानेच्छापयत्नसन्दे-हादिरेव घात्वर्थव्यापारः । विषयतैवातिरिक्ता तज्जन्या फ-छम्। न च तस्यां विषयज्ञानातिरिकायां ज्ञानजन्यायां माना-भावः । विषयो घट इति विलक्षणप्रतीतेमीनत्वात् । विलक्ष-णप्रतीतिाई पदार्थभेदे मानम् । अन्यथा घटपटभेदोपि न सि-ध्येत्। न च भावकार्यस्य ससमवायिकारणकत्वनियमाङ्कृतभावि-स्थले तदभावात्पलाभावः । ध्वंसस्य प्रामाणिकत्वे भावत्वस्य च्याप्यतावच्छेदककोटिपवेशवद्विषयताया अपि प्रामाणिकत्वे **छ**ग्रुत्वात्समवेतत्वेनैव कार्यत्वस्य विशेषणात् । अतश्च ध्वं-सबदेव विषयताया अपि निमित्तकारणमात्रजन्यत्वम् । अ-तीतानागतज्ञानादेविषयरूपविषयताविरहेण निविषयत्वप्रसङ्गा- च । घटत्वादिना निर्णयेपि विषयो न चेति स-अत एव न ज्ञानस्वरूपापि । एवं ज्ञा-नायजन्यत्वे ततः पूर्वमिप ज्ञात इति प्रतीत्यापत्तेः तदा ज्ञा-निवषये इच्छाविषय इत्यव्यवहाराच्च । तथा च तदाश्रयत्वा-द् घटादेः कर्मत्त्वं थातोः सकर्मकत्वं च नानुपपन्नम् । अतीतादौ निर्वाहश्च प्राग्वदेवेति वृद्धसम्मतः पन्थाः । एवं च क्रञ्जाना-त्यादेरनुपदोक्तरीतिद्वयं उत्पत्तियावरणभन्नं चादाय त्रेघा तदुप-पादनं शक्यम् । इच्छत्यादेरुक्तरीतिद्वये नेति विशेषः । जत्प-त्तिमादायैव च कियते घटः स्वयमेवेत्युपपचतइति दिक् । नै-यायिकास्तु कियाजन्यफलाश्रयत्वमात्रं न कमेप्रत्ययार्थः । किं

त परसम्बेतत्वमपि । तेन " भूमिं प्रयाति विहगी विजहाति महीरुहम् । न तु स्वात्मान" मित्यादिमयोगोप्युपपद्यते । अत एव चैत्रेण ग्रामो गम्यतइति प्रयोगो न चैत्रेण चैत्र इत्यादिः । द्वितीयाकमीख्यातयोस्तुल्यार्थत्वात् । इयांस्तु भेदः । द्वितीयया स्वप्रकृत्यर्थापेक्षया परत्वस् । आख्यातेन च स्वार्थफलाश्रयापेक्ष-या स्वार्थसंख्यान्वयापेक्षया वा बोध्यते । तच्च धात्वर्थिकिया-यामन्वेति चेत्रो ग्रामं गच्छतीत्यत्र च ग्रामस्य चैत्ररूपपरनिष्ठ-क्रियाजन्यसंयोगरूपफलवत्त्वात्कर्मता । घटं करोतीत्यत्र च घ-टपटस्य कपाळे निरूढलक्षणा । तस्य घटरूपफलशालित्वात्कर्म-त्वं नातुपपन्नम् । कपालस्य सिद्धत्वेपि घटवन्त्वेनासिद्धत्वात्क्र-तिविषयत्वं नानुपपन्नम् । घटं जानातीत्यादौ तद्वचवहारो भाक्त इति नेयमप्यतुपपत्तिरित्याद्यः। नव्याः पुनर्न क्रियाजन्यफळ्जा-छित्वमित्याद्येव कर्मत्वम् । गमेः कर्मत्वस्य पूर्वस्मिन्देशे त्यजे-क्वोत्तरस्मिन् स्यन्देक्च पूर्वीपरयोः प्रसङ्गात् । किं तु फलस्य धात्वर्थतावच्छेदकेत्यपि विशेषणम् । एवं च गमेः संयोगस्त्य-जेर्विभागः स्यन्देश्च न किञ्चित्फलं तथेति न दोषः । नतु ग्रामं गमयाति देवदत्तो यज्ञदत्तमित्यत्र प्रयोज्यकर्त्तर्यव्याप्तिः । उत्तरदेशसंयोगरूपफलस्य पयोजकितयाफलत्वाभावात । त-दनुक्लिक्रियायाः फलत्वेष्यवच्छेदकत्वाभावात् गमधात्वर्थेवच्छेदकत्वविरहेपि सनाद्यन्तधात्वर्थप्रयोजकव्यापाएं प्रति फल्टत्वमवच्छेदकत्वं च प्रयोज्यव्यापारस्याक्षतमेनेति चेत्, तर्हि पाचयति देवदत्तो विष्णुमित्रेणेत्यत्नापि प्रयोज्यकर्जुः कर्भ-तापत्तौ द्वितीयापत्तेरिति चेन्मैवम् । धात्वर्थफलज्ञालित्विधाति स्वीकर्तृणां वैयाकरणानामध्येतद्दोषस्य दुष्परिहरत्वात् । गतिबु-द्धिपत्यवसानार्थेति सूत्रेण गत्याद्यर्थानामेवेति नियमानान्येषां

प्रयोज्यव्यापारवन्त्वेन कर्मत्वामीति चे, चाई, समं ममापीति ध्ये-यम् । एवं परसमवेतत्वघटितमप्युभयकर्मजसंयोगस्य छे ऽन्य-दीयकर्मणः स्वापेक्षिकपरसमवेतत्वात्स्वस्य च तज्जन्यसंयोगा-दिरूपफळवाळित्वाच्चैत्रे कर्मळक्षणमतिमसक्तम् । चैत्रः स्वात्मानं गच्छतीति प्रयोगापत्तिरुच । तस्मात्परसमवेतिकियाजन्यफळशा-छित्वमपि क्रियाभेदेन भिश्नं वाच्यम् । एवं च परसमवेतयत्कि-पाजन्यफळवाळित्वं यस्य तस्य तत्क्रियाकर्मत्वं, चैत्रस्य च स्वित्रयायाः परसमवेतत्वाभावात्तामादाय नातिमसङ्गञ्जापि । मैत्रकियामादाय च कर्मत्वमिष्टमेव । तत्रैव मैत्रक्वैत्रं गच्छतीति भयोगात् । एतेन भयोगमसङ्गोपि वारितः। वैत्रनिष्ठसंयोगजनक-चैत्रान्यवृत्तिकियाश्रयस्तादशकियानुक्कुकुखाश्रय इति बा शान्द-बोधासम्भवात्। स्वनिष्ठाक्रियायाः परसमवेतत्वबाघात् परसमवेत-कियायाञ्च स्वस्मिनसन्त्वादिंति । घटं करोतीत्यत्र घटपदस्य कपाललक्षकत्वे कपालं घटं करोतीति न स्यात्। कपालनिष्ठ-कियाजन्यफळकाळित्वात् । तस्माद्विसमुमिनोमीत्यकेव घटं क-रोति जानातीत्यादौ विषयतायां द्वितीयाया छक्षणा रथेन ग-म्यतइत्यादाविवै तृतीयादेः। न च द्वितीयायास्तदर्थे ऽविधाना-त्कथमत्रार्थे द्वितीयेति वाच्यस् । द्वितीया कर्षणि वाक्तेत्येवमा-दितत्तदनुवासनानायर्थादयन्तिरे छक्षणयोत्पत्तिसम्भवात् । न च झानजन्यज्ञातताव स्वादस्तु कमेतेति याद्यी रातिः साध्यी । ध्वस्ते घटे जानातीत्यनाएसे, रितीई मतं परिष्कुर्वन्ति । अने-दमनधेयम् । परसम्बेतत्नांशे शक्तिश्चैत्रश्चैत्रश्चित्र श्वाब्दबोध-वारणाय साप्टुत्ववारणाय वा करूपते । नायः। वैत्रइचैत्रिसः त्यादिश्र-दाच्छान्दबोधस्य फलाश्रयशक्तद्वितीयायाः परसम्बे-तत्वादिविशिष्टे कक्षणयापि वारणात् । ताईं शुद्धे फक्ने कः

भयोग इति चेत्। चैत्रस्तण्डुळं पचतीत्ययमेव । अथ वा, परस-मवेतत्वस्य शक्यत्वेपि चैत्रः स्वात्मानमित्यत्र बाधान्नैतस्यान्व-योस्तु । अन्यांश्रमादाय तवाष्यन्वयवोधः किं न स्यात् । इयेनेना-भिचरन् यजेतेत्यादिवदिष्ठापत्ती च गतं शक्यत्वेन । अत एव तत्त्वज्ञानानिः श्रेयसाधिगम इति न्यायसूत्रे कारणत्वार्थकपञ्चम्या नियतपूर्ववित्तत्वमात्रं योग्यताबलाद्धोध्यतइति म्यायतास्पर्यटीका-यां प्रपञ्चितं सङ्गच्छते । यहा परसमवेतत्वस्य श्ववयत्वेषि प-रत्वस्य केवळान्वयितया आवश्यके कार्यकारणभावान्तरे द्विती-यार्थफलमकारकवोधं मति द्वितीयान्तार्थोद्वत्तिस्तदन्यद्वत्तिर्वा यो व्यापारस्तदुपस्थितिर्विषयतया हेतुरिति कार्यकारणभाव एवो-च्यताम् । कुतः परसमवेतत्वमापि तदर्थः करप्यते । उभयकरपने गीरवतरत्वात् । परसमवेतत्वस्यान्यत्रान्वयवारणाय कार्यका-रणभावान्तरकरपनेतिगीरवाच । न च चैत्रमैत्री परस्परं गच्छत इत्यत्र व्यापारस्य द्वितीयान्तार्थद्वतित्वाद्वयभिचा रः । द्वितीयान्तार्थेष्टन्त्यन्योन्यामावन्नतियोगितावच्छेदकव्या-पारोपास्थितोर्वेवक्षितत्वात् । परस्परच्यापारेपि परस्परवृत्तिभे-द्मतियोगितावच्छेदकत्वादाधान दोषः । परसम्वेतत्वे ग्र-क्तिप्रहशून्यस्य देवदत्तः स्वात्मानं गच्छतीत्यत्रापि बो-कार्यकारणभाव इति चेत्, प्रस्थितं ताईं तच्छ-क्यत्वेन । कुल्णः स्वात्मानं गच्छतीत्यत्र बोधस्येष्टत्वात् । पर-समवेतत्वज्ञक्तिग्रहवतस्त्वनन्वयादेव दोघास असवात् । नहि घट-पदस्य पटे शक्तिप्रहवतः पटवोधाद् घटपदं पटे शक्तं भवति । ता-द्यास्य साधुत्वं स्यादिति चेन्न । प्राङ्निरासात् । संक्षयोर्वाध्य-बाधकभावस्य प्रागभिधानात् । नहि परसमवेतिक्रियाजन्यधात्व-र्थतावच्छेदकफलकााकित्वं परिष्कृतमपि द्वितीयोत्पत्ती तत्सा-

धुत्वे वा नियानकम् । ग्रामं गमयति देवदत्तं विष्णुपित्र इत्यत्रे-व पाचयाते देवदत्तेन विष्णुभित्र इत्यत्रापि द्वितीयापत्तेर्दुर्वार-त्वापत्तेः। घटं जानातीच्छति करोति पश्याति श्रब्दं शृणोति गुन्धं जिघूतीत्यादौ नियामकाभावन द्वितीयानुत्यत्तिमसङ्गाच्य । न च सविषयान्यस्मिनेतत्। तत्र तु विषयतयान्वय एव तथेति वा-च्यम् । देवदत्ताय ऋध्याते द्वह्याते ईर्व्यति असूयति कृष्णाय रोचते स्वदते मोदकः। पुष्येभ्यः स्पृहयतीत्यादौ सम्पदाना-दिष्वापत्तेः। अन्यथा देवदत्तमभिकुध्यतीत्यपि न स्यात्। अथ संज्ञैव तात्रियापिका ताई तावद्वाच्यकथनं निष्फलम् । शान्दवोधातिमसङ्गस्याप्युक्तरीत्यैव निरस्तत्वात् । न परसमवेतत्वमर्थः करूपः । एवमव च्छेदकेत्यापे व्यर्थम् । धात्वर्थफलकालित्वस्यैव तथात्वे लाघवात् । नैयायिकनवीनैः फळच्यापारयोः पृथक् शक्तचभ्युपगमेन तथा वक्तुमशक्यत्वा-च्च । न च घटो भवतीत्यादी धात्वधीश्रये कर्मत्ववारणाय तत्करूपतइति वाच्यम् । तत्रापि कर्नृसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बा-धेनादोषात्। व्याप्तिरेव भवत्यादौ फलामिति मागिभिहितपक्षे घटादौ शक्काया अप्यभावाच्च । नैयायिकादीनामकर्मकेषु फ-खस्याभावाच्च । यन्तु द्वितीयादिवाच्यं फलमिति । तभा थातोः फळवाचकतायाः कुत्रोकर्मकतापत्तेरित्यत्र व्युत्पादितत्वे-नाम्यळभ्यतया द्वितीयायास्तत्र शक्तिकल्पनाऽयोगादिति सुधी-भिध्यम् । यन्तु कर्मत्वत्वादिना बोधात्ततद्वपेणैव शक्तिः । कि चाश्रयत्वरूपस्य तस्य संसर्गत्वेन भानमभ्युपेयम् । तथा च स्रति तण्डुकः पचतीत्यनापि तथा बोधापत्तिः । न च द्विती-यासमिभव्याहार एव ताद्यवाधे कारणम् । प्रथमायाः कर्मत्वे शक्तिप्रहदशायां तण्डुलः पचतीत्यत्रापि तथा बोधेन व्यभिचा-

रादित्याहुः । तिच्चन्त्यम् । कर्मत्वत्वादिना वोधस्य ता-हशव्युत्पत्त्यधीनत्वेनाप्रमाणत्वात् । सर्वेषां तथाननुभवात् । फ-छांशस्य धातुना आश्रयत्वांशस्य संसर्गतयापि छाभे विशिष्ट-शक्यत्वस्यान्याय्यत्वाच्च । आश्रयत्वरूपकर्मत्वस्य शक्यत्वे आश्रयत्वत्वस्यावच्छेदकत्वापत्तौ गौरवाच्च । तण्डुलः पच-तीत्याद्यतिमसङ्गः परेषामपि समानः । तण्डुलपदोत्तरामपद-ज्ञानत्वेन हेतुता, तण्डुकः पचतीत्यत्र तद्भावान्नास्माकमतिम-सङ्ग इति चेन्न । तण्डुलान् पचतीत्यत्राम्पदाभावेषि बोधेन व्यभिचारात्तथा हेतुहेतुमद्रावासिद्धेः । तण्डुलपदोत्तरद्वितीया-ज्ञानत्वेन हेतुत्वमिति चेन्न । तण्डुळवाचकपर्यायान्तरस्थले।पी वोचेन व्यभिचारात् । तण्डुलार्थकपदोत्तरकर्मत्वार्थकपदजन्यो-पस्थितित्वेन हेतुत्विमस्यत्र यदा तण्डुलपदाम तण्डुलोपास्थितिः द्वितीया च कर्मत्वस्य द्वता । एवं सोस्तीत्यत्र तण्डुळार्थका-त्तरपदात्तण्डुलोपस्थितिश्च द्वता तत्नापि त्वदुक्तसामग्रीसत्त्वाद्धी-धापत्तेः । नन्वेतदर्थं कर्मताविशेष्यकशान्दबुद्धित्वावाच्छन्नं प्र-ति कर्मत्वबाचकविभक्तिपाग्वार्त्तेपदजन्यज्ञानत्वेन हेतुत्वम् । घटं पटमित्यादिसाधारण्यात् । एवं स्वाधेयतासंसर्गावच्छिन्नघटम-कारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं मति घटवाचकपदोत्तरविभक्ति-ज्ञानत्वेन हेतुत्वं वाच्यं, घटं घटेनेत्यादिसाधारण्यात्तथा च न दोप इति चेन्न । यत्र तच्छब्दादेव घटकर्मत्वोपस्थितिस्तत्र वि-भक्तिं विनापि वोधेन व्यभिचारात् । कर्मत्वधार्मैकघटाविधेय-कशाब्दबोधे एव तद्धेतुरिति चेत्र। मथमायाः कर्मत्वे गक्तिभ्र-मदत्तायां बोधेन त्वदुक्तरीत्यैव व्यभिचारात् । पटपदस्य घटे शक्तिश्रमोपि वोधाच्च । अय ताहशबोधं प्रति कर्मत्बोपस्थापक-विभक्तिप्राग्वक्तिपदजन्यज्ञानत्वेन हेतुत्वं वाच्यम् । एवं ताह-

शबोधे घटोपस्थापकपदोत्तराविभक्तिजन्योपस्थितित्वेन हेतुत्वामि-ति चेन्न । व्यभिचारात् । घटः कर्मत्वमित्यत्रापि तथा व्युत्प-त्तिसञ्त्वे वोषस्य सर्वसिद्धत्वात् । अथ कमत्ववोधकपदप्राग्व-त्तिपदज्ञानत्वेन हेतुत्वं वाच्यम् । एवं परत्रापि घटोपस्थापकप-दोत्तरपदजन्यज्ञानत्वेन हेतुत्वं वाच्यमिति चेन । पदमात्रे व्युत्पन्नानां ताद्दशानुपूर्वीज्ञानतात्पर्यज्ञानादिमतामपि बोघापत्तेः। सामग्रीसन्त्वात् । घटः कर्मत्विमत्यत्रापि विपरीतन्युत्पत्तिरहि-तस्य बोधापत्तेदच । अथ घटपकारककर्मत्वाविशेष्यकशाब्द-बुद्धिं प्रति घटोपस्थापकपदोत्तरकर्मत्वार्थकपदजन्यज्ञानत्वेन हे-ु . तुत्वमिति कार्यकारणभावप्रहोपि हेतुरभ्युपेयः । तथा च नौद-नः पचतीत्यत्रातिमसङ्गः । अनयैव रीत्या विभक्तचन्तरेषि का-र्यकारणभाव ऊइनीय इति चेत् । समानं तर्ह्यस्माकमपि । क-र्मणि शक्तचभ्युपगमात्। एतावांस्तु विशेषो यत्परेषां कर्मत्व-बोधकपदघटितानुपूर्वीत्वेन प्रवेशोरमाकं युनः कर्मबोधकपदत्वेन. तत्रास्माकमेव छाघवम् । न च भवन्मते आश्रयमात्रमर्थः । त-था चाश्रयवाचकपदमवेशः कार्यस्तथा चौदनेन पचतीस्त्रज्ञापि कर्मविशेष्यकवोधापात्तिरिति बाच्यम्। आश्रयशब्दस्यैक्येपि कर्मकरणादौ शक्यतावच्छेदकीभूताश्रयत्वस्य तत्तच्छक्तिरूपस्य भिन्नस्याम्युपगमात् अन्यथा द्वितीयादेः पर्यायतापत्तेः। अ-स्तु वा फलाश्रयत्वरूपकर्मत्वेन कार्यकारणभावे प्रवेशो। नैता-वता फलांशस्य द्वितीयार्थता । अशक्यत्वेपि फलस्य तिम्रष्टत्वा-नपायादित्याय् अम्। तस्मात्सिद्धमात्रं द्वितीयार्थे इति। एतच सप्त-विधमित्युक्तं वाक्यपदीये। "निवृद्धं च विकार्यं च प्राप्यं चोति त्रि-थामतम्। तेच्चेप्सिततमंकमं चतुर्थान्यन्तु कल्पितम्।।औदासीन्येन यत्माप्यं यच कर्तुरनीष्सितम् । संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्य-

न्यपूर्वकामिति ॥ निवर्त्यदित्रितयस्य छक्षणपप्युक्तम् । सती वा ऽविद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनी । यस्य नाश्रीयते तस्य निर्वर्त्यं प्रचक्षते ॥ प्रकृतेस्तु विवक्षायां विकार्यं कैश्चिदन्य-था। निर्वर्त्यं च विकार्यं च कर्म शास्त्रे पदर्शितम् । यदस-ज्जायते सद्रा जन्मना यत्मकाशते । तिमर्वत्यं विकार्यं तु द्वेधा कर्म व्यवस्थितम् ॥ प्रकृत्युच्छेदसम्भूतं कि चित्काष्टादिभस्पव-त । कि चिर् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत् ॥ कियाकु-तिविशेषाणां सिद्धियत्र न गम्यते । दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्य-मिति कथ्यते इति ॥ तत्र निर्वर्त्यम् घटं करोति । अत्र घटस्य मकातिः सत्यपि न परिणामित्वेन विवक्षिता । भस्म करोतीत्यत्री-पि काष्ट्रादिमकुतेरविद्यमानाया अविवक्षायां निर्वर्लेतेव । एवं घटं करोतीत्यत्रापि प्रकृतेः परिणामित्वेनविवशायांविकार्यतेव ति केचित्। अन्ये तु घटं करोतीति निर्वर्त्यमेव। घटादि चासदेव नैयायिकादिनये। सदिति स्वरीत्या सांख्यादिमते च । अत एव वक्ष्यति । उत्पत्तेः प्रागसञ्जावो बुद्धचनस्थानिबन्धनः । अविशिष्टः सतान्येन कर्ता भवति जन्मनः ॥ कारणं कार्यभावेन यदा वा व्यवतिष्ठते। कार्यशब्दं तदा छन्ध्वा कार्यत्वेनोपजा-यते ॥ यथोहः कुटिलीभावी व्यप्राणां वा समग्रता । तथैव ज-न्मरूपत्वं सतामेके प्रचक्षत इति ।। विकार्यं च द्विविधम्। प्रकृत्यु-च्छेदसम्भूतम् । प्रकृतिभूतस्यात्मन उच्छेदसम्भूतं प्राप्तम् । काष्टं भस्म करोति । गुणान्तरोत्पत्त्या । सुवर्ण कुण्डळं करोति । अत्र काष्ट्रसुवर्णयोः परिणामित्वविवक्षाविवक्षयोरपि भस्मकुण्डळरूपक-र्मणोर्निर्दर्शतेव । काष्ठमुवर्णयोस्तु विकार्यत्वमिखवधेयम् । पा-प्यम् । रूपं पश्यतीति । अत्र कियाकृती विशेष आवरणभक्त-रूपोस्त्येव मतिपचृगम्यवचेति यद्यपि, तथापि मतिपचुव्यतिरि-

क्तपुरुषापेक्षया विशेषो न गम्यतहति क्रियाकृतेत्यस्यार्थो बोध्यः। औदासीन्येन । प्रामं गच्छन् तृणं स्पृश्चति । कर्न्वरनीप्सितम्। विषं भुङ्क्ते । संज्ञान्तरैरनाख्यातम् । अकथितमित्यर्थः । गां दोग्धि । अन्यपूर्वकम् । संज्ञान्तरमसङ्गे इत्यर्थः । कूरमभिकुध्य-तीत्यादि सुधीभिरू सम् । ननु काष्ठं विकार्य कर्मेत्युक्तमयुक्तम् । क्रियाजन्यफळाश्रयत्वाभावादिति चेत्। अत्राहुः । मक्रातिनि-कुत्योरभेदविवस या निरूढयोत्पत्त्याश्रयता । यद्वा । काष्ट्वानि विकुर्वन्भस्य करोतीत्यर्थः । तण्डुलात् विक्लेदयन्नोदनं निर्वर्त-यतीतिवत् । एतच्च द्वचर्थः पचिरिति प्रक्रम्य भाष्ये व्युत्पा-दितमिति प्रन्थकृतः ॥ तृतीयाया अप्याश्रयोर्थः । तथाहि । कर्त्वकरणयोस्तृतीया । तत्र स्वतन्त्रः कत्ती । स्वातन्त्र्यं च धातुपा-त्तव्यापारवस्तव् । धातुनोक्तिकेये नित्यम् कारके कर्रतेष्यत-इति वाक्यपदीयात् । अत एव स्थाल्यादिव्यापारस्यापि धातुना-भिषाने स्थाल्यादेः कर्तृत्वम् । स्थाली पचतीति दर्शनात् । उक्तं हि वाक्यपदीये । 'धर्मेरम्युद्यतैः सब्दे नियमो न तु व-स्तुनि । कर्तृपर्माविवदायां शब्दात्कर्ता प्रतीयते ।। एकस्य बु-ध्यवस्थाभिभेदेन परिकल्पने । कमित्वं करणत्वं च कर्नृत्वं चो-पजायते' इति । तन्देवं ''कर्दकर्तृञ्चपदेशाच्चे''ति सूत्रे 'मनोम-यः माणवरीर' इति वाक्यस्थयनोपयस्यात्रहात्वे 'एतिमतः प्रे-त्याभिसम्भवितास्यी'ति प्राप्तिकर्मत्वकर्तृत्वव्यपदेशो विरूद्ध इति भगवता व्यासेन निर्णीतं कथं सङ्गच्छताम् । एव 'मधिकं तु भेद-निर्देशादि' ति सूत्रे जगत्कारणं ब्रह्म शरीरादधिकम् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः श्रोतच्यो मन्तच्य' इत्यादिषु कर्तृकर्मभावभेदेन व्यपदेशादिति निर्णीतम् 'भेदव्यपदेशाच्चे' ति सूत्रे मुमुक्षोः प्राणभृतः सकाशाहतच्यस्य द्यभ्वाद्यायतनस्य 'तमेवैकं जा-

नथ आत्मान' मित्यत्र ज्ञातृज्ञेयभावेन भेदेन व्यवदेशा झेद इति नि णीतिमितिचेत् उच्यते। जीबस्यैव ज्ञेयत्वे प्राप्तिकर्मत्वमपि वाच्यम् । कर्तृत्वं च तस्याख्यातेनोक्तम् । न चैकस्यैकदा संज्ञाद्वयं युक्त-म्। कर्नृसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधात्। तथा चैतमिति द्वितीया न स्यात्। कर्मकर्तृतायां च यगाद्यापत्तिः। किं चैवमपि ,कर्तृ-संज्ञया कर्मसंज्ञाया वाधात् द्वितीयानुपपत्तिरिति भवति शब्दविरी-धद्वारा स भेदहेतुरिति । अत एव व्यपदेशानिर्देशादित्यपि स-क्रच्छते । अन्यथा कर्तृत्वकर्मत्वाभ्यामित्याचेवावस्यत् । एव-मन्यत्राप्यवधेयम् । अत एव घटो भवतीत्यत्र घटव्यापारस्य धातूपात्तत्वात्तत्रास्य कर्तृत्वमुपपद्यतइति भामत्याम् । धातू-पात्तव्यापाराश्रयः कर्नेति कर्त्तछक्षणयोगाद् घट एवोत्पत्तिक-चेंति करपतरौ चोक्तं सङ्गच्छते । अत एव 'यज्जवछन्ति हि काष्टानि तर्तिक पाकं न कुर्वतइत्याहुः। अत एव वाघछ-क्षणे ऽस्थियन्ने ऋत्वर्थे तु क्रियते गुणभूतत्वादिति ऋत्वर्थाभ्युच्च-याधिकरणे। न चैतन्यायापेक्षं कर्तृत्वं काष्टादीनामपि ज्वळनाः दौ कर्तृत्वात् । यस्यैवान्यापेक्षया आख्यातोपात्तव्यापारसमवा-यः स कर्ता । तस्माच्छुकान्वारम्भणादिकर्मास्थिभिः कर्तव्य-मिति सिद्धान्तितम्। स च व्यापार आख्यातार्थो घात्वर्थो वे-त्यन्यदेतत् । एवं चात्रापि व्यापारः शहर घातुल्लभ्यत्वादाश्रय-मात्रमर्थः। यथा च स्थाल्यादिच्यापारस्याभिधानेपि देवदत्तः चास्थाल्या पचित स्थाल्यां वेति नासङ्गतं तथोक्तमधस्तात् । यचु कृत्याश्रयः कर्ता । कर्तेत्यत्र कृथातोः कृतिवाचकत्वा वृत्व-अयवाचकत्वादिति योगार्थवलात्तत्राश्रयांशस्य प्रकुलैव लाभा-त्कृतिरेवार्थ इति । तन्न । कृतेरपि घातुल्लभ्यताया अस्माभिर्व्यु-त्पादनात् । यन्तु सामग्रीसाध्ययां क्रियायां सर्वेषां स्वस्वव्या-

पारे स्वातन्त्र्यात्स्वतन्त्र इत्यव्यावर्तकामिति । तमा । धातूपात्त-व्यापारवस्त्ररूपं स्वातन्त्रयं पारिभाषिकं नैकदा सर्वेषामिति पा-गुक्तत्वात् । माधवाचार्याः पुनर्धातुवृत्तौ " प्रागन्यतः शक्ति-ळाथान्न्यग्भावापादनादपि । तद्धीनपृष्टत्तित्वात्महत्तानां नि-वर्त्तनात् ॥ अदृष्टत्वात्प्रतिनिधेः प्रविवेके च दर्शनात् । आरा-द्प्युपकारित्वात्स्वातन्त्रयं कर्त्तुरुच्यते'' इति वाक्यपदीयेन स-माद्धिरे । तदर्थस्तु करणादितः प्रागेव परस्माद्धितादेरेव निमित्तात्कर्ता पवर्तते । करणादि तु तदधीनमवृत्ति । तथाहि । अधी हि कत्ती तत्प्रयुक्तो न तदेनम्। किं च तस्य प्रतिनिधि-र्देश्यते ब्रीह्मभावे नीवारौरिज्यते । कर्जुः स नास्ति । तन्नेदे कि-यान्तरमेवेति प्रसिद्धिः । किश्च । कारकान्तरानुपादानेष्यसौ दृश्यते भवत्यादिष्वित्यादिरिति च वदन्ति । अत्राचेतने दण्डः करोतीत्यादौ कथं कर्तृत्वम् । उक्षणाया आपि स्वेच्छामात्रेण बहुशो निराकृतत्वादिति चिन्त्यम् । अयं च त्रिविधः । शुद्धः प्रयोजको हेतुः कर्मकर्ता च । देवदत्तेन हरिः सेव्यते । का-र्यते हरिणा । गमयित कुष्णं गोकुलस् । अत्र देवदत्ताभिनाश्र-यको हरिकर्मकः सेवनानुकूलो व्यापारः । हर्यभिन्नाश्रयक उ-त्पादनानुकूळो व्यापारः । गोकुळकर्मकगमनानुकूळळ्णाश्र-यकतादशब्यापारानुकूलो व्यापार इत्यायृह्यम् । यन्तु कारक-परीक्षायाम् । तत्र पञ्चविधः कर्तेति शतिज्ञायाभिहितकर्ता उन-भिहिकर्ता चाति भेरद्वयमुक्तम् । तद् आन्त्येव । उक्तत्रयस्यै-वाभियानमनभियानं चेति तदतिरिक्तभेदाभावात् । अन्य-था त्रयाणामप्यभिधानानभिधानाभ्यां भेदषद्कापितिरिति प-श्राविधत्वासङ्गतिरच । अन्यथा कम सप्तविधमित्यप्यसङ्गतं स्या-त् । नत्रविधत्वापचेरित्यवधेयम् । करणतृतीयाया अप्या-

श्रयो व्यापारक्वार्थः । तथाहि । साथकतमङ्करणम् । तमबर्थः मकर्षः । प्रकृष्टं कारणमित्यर्थः । मकर्षश्च यद्व्यापारानन्तरमन्य-वधानेन फलोत्पात्तिस्तन्त्वम् । एवं च सर्वाण्यपि कारकाणि विवक्षया करणानि । उक्तं च वाक्यपदीये । "क्रियायाः परि-निष्पत्तिर्यद्वयापारादनन्तरम् । विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्त-दा स्मृतम् ॥ वस्तुतस्तद् निर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम् । स्था-ल्या पच्यतइत्येषा विवक्षा दृश्यते यत'' इति । एवं चाश्रयांशो मूळे उपलक्षणामिति वोध्यम् । अथैवं सर्वेषां कारकाणां करणत्वे सर्वत्र तृतीया स्यादिति चेन । विवश्यते यदा यत्रेत्यत एव तद्वारणात्। न चैकदा सर्वेषां विवक्षीति । नन्वेवं "कर्ता शा-स्त्रार्थवन्त्वा''दित्युत्तरमीमांसाधिकरणे "शक्तिविपर्ययादि"ति सू-त्रेणान्तः करणस्य कर्तृत्वे करणशक्तिविपर्ययापत्तिरुक्ता न युः ज्येतेति चेत् । सत्यम् । अभ्युचयमातं तदिति यथा च तक्षो-भयथेत्यधिकरणे भाष्यादौ स्पष्टत्वादिति । अधिकरणसप्तम्या अप्याभयमात्रमर्थः । तथाहि । आधारोधिकरणम् । तच्चा-श्रयत्वम् । तत्राश्रयोधेः । आश्रयत्वं चाखण्डशक्तिरूपमवच्छेद्-कम् । न चाश्रयत्वमात्रेण कर्न्तुकर्मकरणानामाधारसंज्ञा स्या-त । स्यादेव यदि तत्संज्ञाभिः स्वविषये ऽस्या न वाधः स्यात् । नन्वेवमपि द्वितीयातृतीयासप्तमीनां पर्यायतापत्तिशित चेन । फलाश्रये द्वितीयायाः व्यापाराश्रये तृतीयायाः कर्तृ-कर्माश्रये सप्तम्या विधानात् । यद्यपि कारके इत्यधिकत्योक्ता-थाः सतम्याः कियाधारे इत्यथीं छभ्यते । तथापि कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वमक्षतमेवेति न दोषः । उक्तं हि वाक्यपदीये "क र्नृकर्भव्यवहितामसाक्षाद्धारयत्क्रियाम् । उपकुर्वत् कियासिद्धौ बाह्मीधिकरणं स्मृत"मिति । एतच त्रिविधम् । औपश्लोषिकं

वैषयिकमभिव्यापकं चेति । कटे आस्ते । गुरौ वसति । मोक्षे इच्छास्ति । तिलेषु तैल्लिमिति । एतच्च संहिता-यामिति सूत्रे महाभाष्ये स्पष्टम् । अवाधिः पञ्चम्यर्थः । अपादानेपम्चमीति स्त्रात् । तच्च ध्रुवमपायेपादानिमिति सुत्रादपायो विश्लेषस्तद्वरेवे सति तज्जनकियावधिभूतम-पादानमित्यर्थकादविधभूतमिति भावः। उक्तं च वान्यपद्धि । "अपाये यदुदासीनं चलं वा यादे वाचलम्। ध्रुवमेवातदा-वेशात्तदपादानमुच्यते ॥ पततो ध्रुत एवाश्वो यस्मादेश्वात्पतः लसौ । तस्याप्यक्त्रस्य पतने कुड्यादि ध्रुवामिष्यते ॥ उभाव-प्यष्ठनौ मेपौ यद्यप्युभयकर्मके । विभागे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र विवक्षिते ॥ मेषान्तरिक्रयापेक्षमवधित्वं पृथक्पृथक् । मेष-योः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक्पृथिन,,ति। अस्यार्थः। अपा-ये इति सतिसप्तमी । तथा च विद्यत्रेषवन्त्वे सति तद्धेतुक्रियाया-मुदासीनमनाश्रयः । अतदावेशात् । विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वा-त्। एषं च विश्लेषहेतुिकयानाश्रयत्वे सति विक्लेषाश्रयत्वं फ-छितम् । दृक्षात्पर्णे पततीत्यत्र पर्णस्य तद्वारणाय सत्यन्तम् । धानतोत्रवात्पततीत्यत्रात्रवस्य क्रियाश्रयत्वाद्वित्रलेषहेत्विति । कु-ज्यात्पततो ऽस्वात्पततीत्यत्रास्वस्य तादृशिक्रयाश्रयत्वेपि तम विरुद्धिमत्याह । यस्माद्द्रवादिति । तद्विश्लेषहेतुकियानाश्रत्वे सतीति विशेषणीयम् । तथा च पुरुषपतनहेतुकियानाश्रयत्वं न विरुद्धिमाति भावः । एवमस्यनिष्ठिकियानाश्रयत्वात्कुड्यादेरिष ध्हतत्विसिखाह । तस्यापीति । नन् भयकर्मजविभागस्थळे परस्प-रस्मान्मेषावपसरत इत्यादौ विभागस्यैक्यात्ताद्विश्लेषजनकाकिया-नाश्रयत्वाभावादपादानत्वं न स्यादित्यत आह। उभावपीति । मेषान्तरइति । यथा निश्चलमेषादपसरदद्वितीयमेषस्थले ऽपसर-

ब्द्वितियगेषाक्रियामाद्यापरस्य ध्रुवत्वम् । तथात्रापि विभान गस्यैक्योपि कियाभेदादेकनिष्ठकियामादायापरस्य ध्रुवत्वामे-त्यर्थः । तथा च विश्लेषाश्रयस्वे सति तज्जनकतिक्रया-नाश्रयत्वं तिक्रयायापपादानत्वमिति भावः । न चैवमपि ब्रक्षात्स्यन्दतइति स्यादिति शङ्कचम् । आसनाच्चलितः इ-तिवदिष्टत्वात् । न चैवमपि द्वक्षात्त्यजतीति दुष्परिहरम् । द्वभस्य धात्वर्थफळाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञया अपादानसंज्ञाया बाघेन प्रश्चम्ययोगात् । तस्मादुक्तावधित्वान्तर्गतन्यापारांशस्य धातु-नैव लाभादाश्रयो विभागइचार्थ इत्याद्यवधेयम् । नैयायिकाः प्रुनः परसमवेतत्वं विभागव्य पञ्चम्यर्थः । विभागपालार्थकत्वे पणीत्पर्ण पततीति स्यात् । न च धात्वर्थतावच्छेदकफळाना-श्रयत्वे सतीत्यपि विशेषणम् । अधोदेशे रक्षे एव लग्नेपणे रक्षा-त्पततीत्यनापत्तेः । न च विभागार्थकपञ्चम्याः परसमवेतत्व-विशिष्टे सक्षणा तस्य च घात्वर्थेन्वयः । परत्वं च त्वद्रीत्यैव स्त्रपञ्चर्यापेक्षयेति वाच्यम् । शुद्धशक्तचा प्रयोगस्थलाभावा-त् । अन्ययैवकारस्य व्यवच्छेदमात्रे शक्तिः पार्थान्यत्वादि-विश्विष्टे लक्षणा फलमेव द्वितीयार्थः परसमनेतत्वे लक्षणेत्यपि स्यात्। एवं च परसमवेतत्वं शक्यमेव। तथा च वृक्षात्वणी प-ततीत्यादौ वृक्षनिष्टाविभागानुकुळवृक्षान्यसमवेतपतनानुकुळच्या-पारवदिति बोधः । परस्परस्मान्मेषावपसरत इत्यादौ एतन्मेष-निष्ठविभागजनकैतन्मेषान्यनिष्ठापसरणाश्रय इति रीत्या स्वयमूह-नीयमिलाहुः ॥ इदं पुनिरहावधेयम् । विभागाश्रयत्वमात्रम-र्थः । न त्वस्मद्रीत्या विश्लेषजनकित्रयाविश्रेषानाश्रयत्वमर्थः । पररीत्या च परसमवेतत्वामिति युक्तम् । व्यर्थत्वात् । पर्णी-त्वर्णामिति प्रयोगस्यैकदा कर्त्रपादानसंज्ञयोबीध्यवाधकभावेनाः

सम्भवात् । अन्यथा ग्रामं त्यजतीत्यादौ त्याजिकमण्यातिच्या-प्तेर्दुर्वारत्वापत्तेः । शाब्दवोधस्यापि द्वितीयार्थनिर्णये निरस्तत्वा-दिति दिक्। वलाहकाहियोततइलादौ निःस्टलेलध्याहलावधि-त्वं द्रष्टव्यम् । रूपं रसात्पृथगित्यादावपि बुद्धिपरिकल्पितमपा-दानत्वं नानुपपन्नम् । इदं च "निर्दिष्टविषयं किं चिद्रपात्तवि-पयं तथा । अपेक्षितिकयं चेति तिधापादानगुच्यते" इति वा-क्यपदीयात्रिविधम् । यत्र साक्षाद्धातुना गतिनिर्दिश्यते तिन-दिष्टिविषयम् । यथाश्वात्पतित । यत्र तु धात्वन्तराथीङ्गं स्वार्थे धातुराह, तदुपात्तविषयम् । यथा बलाहकाद्वियोततहति । निः-सरणाङ्गे विद्योतने द्यतिर्वर्तते । यथा वा कुस्र्छात्पचतीति । आदानाङ्गे पाकेत्र पचिर्वर्तते । यत्र मत्यक्षासिद्धमागमनं मन-सि निधाय पृच्छति तद्योक्षितिकियम् । यथा कुतो भवामिति पृच्छति । पाटालिपुत्रादिति चोत्तरयति । अत्रागमनमर्थम-. ध्याह्त्यान्वयः कार्य इत्याच्छम् ॥ उद्देश्यः सम्प्रदानचतुर्थ्यः-र्थः । तथाहि । चतुर्थीसम्पदाने इति स्त्रात्सम्पदाने चतुर्थी । तच कर्मणायमभिनौतिससम्मदानमिति स्त्रात्कर्मणा करणभूतेन कर्त्रा यमभिमैति ईप्सति तत् कारकं सम्प्रदानं स्यादित्यथेकादु-देश्यविशेषः । सम्यक् पदीयते यस्मै तत्सम्पदानमिखन्वर्थसंशां स्वीकृत्य स्वस्वत्वत्यागपूर्वकत्यागोद्देश्यत्वं चतुर्थ्यर्थे इति तु वृत्त्यनुसारिणः। भाष्यकारास्तु खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति, न शूद्राय मति दद्यादित्यादित्रयोगान्नैतावत्पर्यन्तमर्थः । रजकस्य वस्त्रं ददातीत्यादि तु शेषत्वमात्रविवक्षायां षष्ठीत्याहुः। नन्वेवमजां नयति ग्रामिति नयतिकियाकमिभरजैः सम्बध्यमा-नस्य ग्रामस्यात्र सम्मदानत्वं स्यादिति चेम । यमभिमैतीत्युक्त्या हि यमिति निर्दिष्टस्योद्देश्यत्वलक्षणं शोषित्वं कर्मणाति निर्दिष्ट-

स्य गवादेः शेषत्वं च प्रतीयते । न चेह ग्रामं प्रत्यजा शेषभू-ता । अत एव प्रयोजकलक्षणे प्रासनवन्मैत्रावरुणाय दण्डयदान-मित्यधिकरणे कीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छतीति वि-हितं दण्डमदानं न प्रतिपत्तिः किं तु द्वितीयापेक्षया बळीयस्या चतुर्थीश्रुत्या अर्थकर्पेत्युक्तिमिति प्रपन्चितं शब्दकौस्तुभे । इदं चा ''निराकरणात्कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्पणेप्सितम् । पेरणानुमतिम्यां च लभते सम्प्रदानता" मिति वाक्यपदीयात्त्रिविधम् । आधं सूर्यीयार्धे ददाति। नात्र सूर्यः पार्थयते न चानुमन्यते न च निराकरोतिं। भेरकं यथा। विशाय गां ददाति । अनुमन्त यथा । उपाध्यायाय गां ददाति । ननु दानस्य तदर्थत्वात्ताद-ध्येचतुध्येव सिद्धौ सम्मदानचतुध्यीरम्भो व्यर्थ एवेति चेन्न । दानिकयार्थे हि सम्पदानं न तु दानिक्रिया तदर्था । कारकाणां क्रियार्थत्वात् । सम्प्रदानार्थे तु दीयमानं कर्मित बाक्यार्थभूता-या दानक्रियाया अतादथ्यात्तादथ्येचतुर्थ्यपद्वत्तेः । तदेतत्सूत्र-यति । त्यागार्भं कर्मणेप्सितमिति हेकाराजीयादौ स्पष्टम् । अत्र सर्वत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरभेदं एव संसर्गः। विभक्तीनां धार्मवा-चकत्वात् । न च धर्मवाचकतैव किं न स्यादिति वाच्यम् । आः श्रयत्वरूपस्य वाच्यत्वे आश्रयत्वत्वस्यावच्छेडकत्वापत्तौ गौ-रवात् । तस्य संसर्गतयापि काभेनान्यकभ्यत्वाच । फलन्या-पारयोधीतुनैव लाभात् । कर्मणिद्वितीयेत्यादिसूत्रस्वरसभङ्गा-पत्तेत्रच । पञ्चम्याद्यर्थकसमासानां धर्मिप्रताया निर्दि-वादत्वेनान्यत्रापि तथैव न्याय्यत्वाच्च । सेवेषां प्रत्ययानां कर्पार्थकत्वाच्च । अत एव कृतः कट सामानाधिकरण्यं सङ्गच्छते । अत एव सुवां कमीदयोप्य-र्थाः संख्या चैवेति सङ्गच्छते । न च कर्त्रादिपदान्यत्र सर्वत्र त-

च्वपराणि कृतः कट इति सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्घादित्याः हुः। न च प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरभेदान्वयवोधो ऽव्युत्पन्नः। ऐन्द्रं वैश्वदेवीत्यादौ देवतादिविधिष्ठामिक्षादिवाचकेषुत्या दर्शनेना-व्युत्पत्तेरभावात् । न चाश्रयमात्राधेकत्वे प्रातिपदिकस्यापि तदः र्थकत्वात्प्रातिपदिकमात्रार्थकप्रथमया सह विकल्पापत्तिः। प्राति-पदिकार्थमात्रइति मात्रग्रहणात्तदतिरिक्तार्थीभावे एव प्रथमावि-भानात् । द्वितीयादीनां पुनराश्रयत्वादिरूपकर्मश्रक्तेरपि वाच्यता-षच्छोदिकाया वाच्यत्वादिति ॥ सम्बन्धः षष्ट्रचर्थः । षष्टीशेष-इति सूलात् । शेषे, सम्बन्धमात्रविवक्षायामिति व्याख्याना-त्। ओदनस्य पाक इति कर्मतायां पष्टीत्यादिकं कथमिति चेत्। अत्र वक्ष्यामः । नन्वाश्रयोपि न विभक्त्यर्थः। घटादिरूप-स्य तस्य प्रकृत्येव लाभात्। एवमवाधिरपि द्वशादिरूपो न वि-भक्त्यर्थः । उद्देश्योपि ब्राह्मणादिनीर्थः । तथा चाश्रयत्बादिक-मेवार्थः । अनन्यलभ्यत्वात् । तश्च निरूपकत्वादिना धात्वर्थेग्वे-ति । तत्मकारकवोधस्य सर्वसिद्धस्य संसर्गतयापि छाभ इत्या-दिहेतुकतामालम्बय खण्डियतुमशक्यत्वात् । कर्मणिद्वितीयत्यादेः शक्तितद्दतोस्तादात्म्याभ्युपगमेनोपपत्तेः । अन्यथा दृचेकयोद्धि-वचने इत्याचनुरोधादेकवचनादेः संख्याविश्विष्टाश्रयवाचकताप-चेर्दुर्वारत्वापचेः । तिङ्कुदादेस्तु पचित पक्ता पक्व इत्यादिश-योगेष्वाश्रयवाधानुरोधात्। कृतः कटः देवदत्तः पचित इति सामानाधिकरण्यमतीतेर्युष्पद्यपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम इति व्यवहारस्योपपत्तश्चानुरोधाद्यक्तं कर्तृकमीदिवाचक-त्वम्। सुपां च मकुत्येवाश्रयकाभास तयात्वसम्भवः । पञ्च-म्याद्यर्थकबहुवी्रह्यादीनामप्युक्तरीत्येव तत्तद्विभक्तिमकुत्यर्थकत्व-स्वीकारेण धर्मिपरत्त्वनिविद्देण धर्मिवाचकत्वासाधकत्वात्। अन्य-

था षष्ट्रचर्थवहुन्।हेरापि सम्बन्धिवाचकता न स्यात्। आश्रयत्वस्य वाच्यत्वे तत्त्वस्यावच्छेदकत्वापत्तौ गौरविमाति चेन्न। तस्यैव ता-द्रात्म्येनावच्छेद्कत्वसम्भवात्। प्रामाणिकगौरवस्यादोषत्वाच्च। व्यापकत्बरूपस्यावच्छेदकत्वस्य शक्तिसिद्धावदोषत्वाच्च।तथा-त्वे शक्यत्वं तस्यापि स्यादिति चेस । अशक्यत्वेप्यवच्छेदकत्वस्य वक्ष्यमाणरीत्या सम्भवात्। एवं चाश्रयत्वादेरेव वाच्यत्वे ध्हवे तदेवाखण्डं शक्तिशब्देनोच्यते इति मनिस निधाय शक्तिविभ-क्तचर्थ इति सप्तमीपञ्चम्यौकारकमध्यइत्यादौ भाष्यादौ ब्यव-िहयतइति तदेवाभिमेत्याइ। शक्तिरेव वेति। षण्णां कारकविभ-कीनामिति शेषः । शेषपष्टचास्तु प्रागुक्तं सम्बन्धसामान्यमर्थः। शक्तीनां प्रवृत्तिनिमित्तं स शब्द एक । संशाशब्दत्वात् । उक्तं च हरिणा । "नित्याः षड् व्यक्तयोन्येषां भेदाभेदसमन्विताः । कियासंसिद्धयेर्थेषु जातिवत्समवस्थिताः ॥ द्रव्याकारादिभेदेन तारचापरिमिता इव। दृश्यन्ते त्रन्त्वमासां तु षड् शक्तीनीतिवर्त-ते ॥ निमित्तभेदादैकैव भिन्ना शक्तिः मतीयते । पोढा कर्तृत्वमे-वाहुस्तत्महत्तिनिवन्धन"मिति । एतन्मते ऽनभिहितइत्यत्र तत्त-च्छक्तपनभिधानइत्यर्थः । आरूयातार्थेप्यवच्छेदकत्वेन शक्तिः रस्त्येवेति कार्यव्यवस्था । एवं च देवदत्तेन पुत्रस्य गौईस्तेन ब्राह्मणाय गेहाद्रङ्गायां दीयते इत्यादौ पुत्रसम्बन्धिनी यैका गौ-स्तत्कर्मकदानानुकूलो देवदत्तकर्चृको इस्तकरणको ब्राह्मणसः म्प्रदानको गेहावीधको गङ्गाधिकरणको वर्त्तमानो व्यापार इति बोधः । इत्थमन्यद्प्यूह्मम् । पक्षद्वयेपि कारकाणां यथासम्भवं कियानिर्वर्तकत्वं संसर्गतया लभ्यापित्याद्यूह्यम् । यतु मीमांस-काः, सक्त्वधिकरणे कर्त्तुरीष्टितत्तमं कर्मे, तथायुक्तं चानी-प्सितमिति सुत्रानुरोधादुभयसाधारणं साध्यत्वं द्वितीयार्थः । उ-

क्तं च बाखदीपिकायाम् । "श्रुत्या साध्याभिधायित्वं दितीया-याः मतीयते । कर्न्तुर्यद्शिष्मतं यच्च तथायुक्तमनीष्मतम् ॥ त-त्कर्भ तत् द्वितीयार्थे इत्येतं पाणिनेः समृतिः । बङीयसी च साचारात्मयोगइचास्ति ताहश" इति ॥ सक्तून् जुहोतीत्यत्र च भूतभाव्यनुपयुक्तत्वेन सक्तूनां साध्यत्वासम्भवेन सक्तुकरणक-होमानुकूळव्यापारमतीतये तृतीयार्थः करणत्वं द्वितीयया छक्ष्य-ते । उक्तं च भद्दपादैः । "भूतभान्युपयोगं ।हि संस्कार्ये द्रव्यमि-ष्यते । सक्तवो नोपयोक्ष्यन्ते नोपयुक्ताइच ते क चित् ॥ प्राधा-न्यमेव तत्रापि द्वितीयावदिति स्वतः । विरोधात्तेन सम्बन्धी गुणभावस्तु छक्ष्यते" इति ॥ एवं च त्रीहीनवहन्तीत्यत्रावहनेन बीहीन् भावयेदित्यर्थः। यद्यपि बीहयः सिद्धा एव क्रियायाः साधनानि च। तथा ऽपि संस्कार्यत्वमेव तद्त्र बोध्यम् । एवं सक्तृत जुहोतीत्यत्र सक्तुभिभीवयेदित्यर्थः। अनयैव रीत्या "त-त्मरूपं चान्यशास्त्र" मिति न्यायात्स एष यज्ञः पञ्चविधः । अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावित्यादितक्चामिहोत्रशब्दस्य नामत्वसि-द्धाविशहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इति वाक्ये अग्निहोत्रामिति द्वितीया साथनत्वं लक्षयति । तथा चामिहोत्रेण स्वर्ग भावयेदिति बानयार्थ इत्याहुः। तत्र यद्यपि साध्यत्वे शक्तिविशेष एवा भ्यु-पेय इति कर्मशक्तिर्वाच्योति न विरुध्यते । वक्ष्यमाणरीत्या द्वि-तीया कर्मण्येवेति नियमाभ्युपगमेपि सुपांसुलुक्, छदसिवहुळ-मित्यादिभिष्ठछन्दस्यर्थान्तरोपि साधुता स्रभ्यते । तथापि घढं जानाति रथेन गम्यतइत्यादौ सुपां तिङां च लक्षणेत्येवमा-दि स्वेच्छया न्यायानुरोधेन नैयायिकमीमांसकाद्यक्तां विभक्तौ लक्षणां पूर्वोक्ते प्रमाणोपदर्शनव्याजेन निराचिकीर्षुराह । सुपा-इम्मेतीति । अयमभिनायः । "सुपां कमीदयोष्यर्थाः सङ्ख्या

चैव तथा तिङाम् । प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु चै"-ति वार्तिकात्कमीदेवीच्यतायास्तित्रयमस्य च लाभः। तथाहि। स्वीजसमौद, कर्माणद्वितीया, द्वचेकयोरित्यादेः तिप्तसाझ, छः-कर्पाण, क्र्येकयोः, तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्यकश्च, इत्यादे-इचैकवाक्यतया कमीदेः सङ्ख्यायाइच वाच्यतालाभः।तथा तत्र नियमश्च शास्त्रे मसिदः। कर्मणि द्वितीयैव, करणे तृतीयैव, अ-भिहिते प्रथमैव, एकत्वे एकवचनमेव, नान्यदित्यर्थनियम इत्य-र्थः । यद्वा । मक्रतेषु नियमः । मक्रतार्थापेक्षो नियमः, द्वितीया कर्मण्येव तृतीया करणएव, प्रथमा ऽभिहिते एवेत्यादिरित्यर्थः। जभयथापि व्याकरणस्य "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतोर्थप्रयु-के शब्दमयोगे शास्त्रण धर्मनियम" इतिवार्तिकात्। "समाना-यामर्थावगतौ साधुाभेक्चासाधुाभेक्च गम्यागम्योतिवाश्रियमः क्रियते" इति भाष्यादिभ्यक्च द्वितीया कर्मण्येव साधार्द्वितीयैव कर्माण साधुरित्यादेः सर्वत्रं पर्यवसानाट् द्वितीया करणादौ छक्षणवाष्यसाघुः स्यात् । एवं शास्त्रेणेति वार्तिकादौ सामान्य-शब्दोपादानाद्व्याकरणस्थाः सर्वे विधयो नियमविधय इति ध्व-नितत्वात्तताद्विधिविरुद्धाः स्वेच्छ्या कं चित् न्यायाभासमङ्गी-कुल स्वीकृता मीमांसकनैयायिकाचुक्ता लक्षणा न साध्व्य इति दिक्। यद्यपि सुपां कर्मादय इति वार्तिकं तथापि इति इत्य-₹येत्यर्थः । तथा चोभगसिद्धतापीति भावः । व्याख्यानव्या-रूयेययोरभेदाभिषायेणेदमुक्तमित्यन्ये ॥ २४ ॥

इति वैयाकरणभूषणे कारकार्थनिणयः समाप्तः॥
नामार्थानाह ॥

एकं दिकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा।

## नामार्थ इति सर्वेमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः २५

एकम् । जातिः । द्विकम् । जातिन्यक्ती । त्रिकम् । सार्छक्ने ते । चतुष्कम् । ससङ्ख्यानि तानि । पञ्चकम् । सकारकााणी तानि । तत्र पूर्वपूर्वस्य मातिपदिकार्थत्वे उत्तरमुत्तरं विभक्तघ-थीं विना द्रव्यं चरमपक्षे विभक्तिचौतिकैवेति द्रष्ट्वयम् । तत्र म-थमपक्षे इत्थमुपपात्तेः । जातिरेव पदार्थी लाघवात् नानाच्यक्ती-नां भवयत्वे गौरवात्। न च मत्येकं व्यक्तिभिविनिगयनाविरदः। एवं व्यक्तचन्तरे लक्षणायां स्वसमवेतसमवायित्वं संसर्ग इति गौ-रवम् । जातिशक्तिपक्षे च स्वसमवायित्वं तथेति छाघवात् । किं च। "अन्वयन्यतिरेकाभ्यामेकरूपपतीतितः। आकृतेः प्रथमज्ञाना-त्तस्या एवाभिषेयता''। येनापि व्यक्तिर्वाच्याभ्युपेयते तेनापि जा-तिर्वोच्याभ्युपेयतएव । अन्यथा शुद्धव्यक्तेः शक्यतापत्तेस्तथा-चानन्त्याद्वयभिचाराच तत्र शक्तिप्रहानुपपतिः। एवं चावदयक-त्वात्सैव वाच्यास्तु । एकाकारप्रतीतिश्च शुद्धव्यक्तिवाच्यत्वे न स्यात् खण्डत्वादेरेव शक्यतावच्छेदकत्वात् । पथमत आकृतेरेवो-पस्थितेश्च । एवं च नागृहीतिविशेषणान्यायेन जातेर्वाच्यत्वा-षश्यकत्वादास्तां सैवार्थ इति । नन्वेतं गां दद्याद्वीहीनवह-न्तीति स्थले कथमन्त्रयः । जातौ तद्योगात् । कथं वा दानक-र्भता गौत्वादोरिति चेत् । अत्राक्षेपितव्यक्ता दानाद्यन्वयः क-र्मतापि तस्या एवेत्याहुः । तम । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितेत्या-दिन्युत्पत्तेः कर्मत्वान्वयस्यासम्भवात् । पदार्थान्तरान्वयद्यक्षे-पिते न स्यात् । उक्तं हि तद्भृताधिकरणे "गम्यमानस्य चार्थ-स्य नैव दर्ष विशेषणम् । शब्दान्तरीर्वभ≉त्या वा धूगोयं ज्वल-वीतिव" दिति । कश्चार्सपपदार्थः । अयापात्तारिति चेन्न ।

अनुवपत्तिज्ञानमन्तरेणापि गां दद्यादित्यादितो बोधदर्शनात् । जक्तदोषानतिरेकाच । समानवित्तिवेद्यत्विमिति चेन्न । द्रव्यामित्या-दिघटज्ञाने घटत्वभानाभावात् । लक्षणयोपस्थितव्यक्तौ तदन्वया-भानुपपत्तिरित्यन्ये । तन्न । छक्षणायाः शक्यान्वयानुपपत्तिशाना-र्थानत्वेनोक्तदोषादिति । अत्र वदन्ति । निरूदलक्षणया जाति-व्यक्त्योभेंदाद्वा व्यक्तेकाभः। तदुक्तं भट्टैः, "तेन तल्लक्षितव्यक्तेः कियासम्बन्धचोदना । व्यक्याकुत्योरभेदो वा वाक्यार्थेषु विव-क्षित'' इति । तन्त्रेवं व्यक्तौ संख्याकारकानन्वयप्रसङ्गः प्रत्यया-नामिति च्युत्पत्तेरिति चेन्न । प्रक्वत्यर्थत्वं हि वृत्त्या प्रकृत्युपस्था-व्यत्वम् । अन्यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र तीरेधिकरणत्वान्वयाना-पत्तेः। तथा च छक्षणयोपस्थितव्यक्तौ तदन्वयो न त्रिरुद्धः। नन्वेवं 'स्वार्थादन्येन रूपेण ज्ञाते भवति लक्षणे' ति नियमात्कथं घटत्वरूपेणोपस्थिते लक्षणोति चेन । एतनियमे मानाभावात् । नीलमानयेत्यादौ नीलपदस्य नीलरूपवति लक्षणाभ्युपगमाद्वच-भिचाराच्चेति । तदेतद्भिषेत्यैव 'सवर्णेण्य्रहणमपरिभाष्यमा-कृतिग्रहणादि'ति वार्त्तिकं सङ्गच्छतहति । अथ वा । व्यक्तिमात्र-मेकशब्दार्थः । केवल्रव्यक्तिपक्षस्यापि शास्त्रे बहुशो दर्शनात् । युक्तं चैतत्। व्यवहारेण शक्तिपरिच्छेदकशिरोपणिना व्यक्तावेव तः स्परिच्छेदात् । परिच्छिन्नापि लाघवादग्रे बाध्यतइति चेत् । एवं हि परिच्छिन्नोपि कर्मधारयोग्रे ऽपूर्वविद्याकल्पनभिया बाध्येतेति निषादस्यपत्यधिकरणविरोधः। अपि च। गां दद्यादित्यत्रानु-पपत्तिः । गोत्वादेदिनाद्यसम्भवात् शक्यसम्बन्धरूप्लक्षणाया अग्रहात्। व्यक्त्यन्तरे सम्बन्धज्ञानस्य व्यक्त्यन्तरबोधाहेतुत्वात्। तथात्वे वा हस्तिपकव्यक्त्यन्तरे तत्त्वं धर्मितावच्छेदकीकृत्यापि इस्तिसम्बन्धग्रहाद्यत्र हस्तिपके स न गृहीतस्तस्यापि हस्तिद्ध-

नात्स्परणापत्तेः । सर्वेष्वेव गां नयेत्यादिजातिविशिष्ठवोधकवा-क्येषु द्वतिद्वयकरपनायां गौरवाच्च । युगपद्वतिद्वयावेरोधस्या-दूषणतापत्तेश्च । अत एव 'जातेरस्तित्वनास्तित्वे नाहि किवच-द्विवक्ष्यति । नित्यत्वालक्षणीयाया व्यक्तेस्ते हि विशेषणे, इति मण्डनिमश्राः परास्ताः । जातिव्यक्त्योरभेदाद्दानान्त्रय इति चे-म । तथा सति व्यक्तेवीच्यत्वमायातमेव । आनन्त्याद्यकाकृत्य-धिकरणीयदोषतादवस्थ्याच्च। यत्तु तैरुक्तम् । व्यक्तिर्द्विरूपा सा-मान्यात्मिका विशेषात्मिका च।तत्र सामान्यख्पेण वाच्यतान विशेषात्मनेति । तन्न । विशेषरूपेणावाच्यताया अस्माभिरपि स्त्री-कारात् । य<sup>-</sup>तु मीमांसकादिभिरुक्तम् । "आनन्त्यव्यभिचा-राभ्यां शक्त्यनेकत्वदोषतः । सन्देहाच्चरमज्ञानाच्चित्रबुद्धेर-भावतः'' । केवलव्यक्तेर्वोच्यत्वे तासां बहुत्वाद्वौरवम् । अनः न्तव्यक्तीनामेकपदोपस्थित्यभावेन सङ्केतप्रहासम्भवद्य । ननु यत्र क चिदेव व्यक्ती शक्तिग्रहोस्तु कारणम्, शाब्दबोधे त्व-गृहीतशक्तिकैव व्यक्ति गीसतइत्यक्तीकार्यमिति चे, चाई व्यभि-चाराच्छिक्तिग्रहः कारणमेव न स्यात् । शक्तिग्रहााविषयस्यापि शाब्द्बोधविषयत्वात् । गोपदादश्वादेरपि भानप्रसङ्गद्य । शक्तेः पदार्थान्तररूपत्वात्तरयादच सम्बन्धिकपदार्थस्य सम्बन्धिभेदेन भिन्नत्वात्तत्त्वद्यक्तिभेदेन भेदमसङ्गाच्च । गोपदादियं सा बेति सन्देहमसङ्गाच्च । चरमं व्यवत्युपस्थितेश्च । गोपदात्ख-ण्डत्व।दिरूपेण बोधमसङ्गाच्चोति । यदपि काव्यप्रकाशकारेणोक्तं गौः शुक्ळश्चलो डित्थ इत्यादीनां जातिगुणिक्रयासंज्ञाशब्द-त्वेन विषयाविश्वागः शुद्धव्यक्तिवाच्यत्वे न स्यादिति । तिच्च-न्त्यम् । येन रूणोपस्थिते शक्तिग्रहस्तेन रूपेण पदार्थोपस्थितिः स च धर्मो ऽशक्योपि तदवच्छेदकत्वात् पदात्स्मृतः शाब्दवी-

धे भासते अतो जातिशकारकवोधजनकस्तदवच्छिन्नशक्तिमा-न्वा जातिशब्द इति व्यवस्थावशात् न कश्चिद्दोषः । उक्तं च भद्दपादैररुणाधिकरणे । "आनन्त्योपि हि भावानामेकं कु-त्वोपलक्षणम् । शब्दः सुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यती"ति। प्वं चाच्यापकस्यापि च्यापकतावच्छेदकत्ववदलक्ष्यस्य च न्या-यनये छक्ष्यतावच्छेदकत्ववदकारणत्वेषि कारणतावच्छेदकत्व-वदशक्यत्वेपि शक्यतावच्छेदकत्वं सम्भवत्येव । तत्पकारकः भानमपि हस्तिमात्रादौ हस्तिपकादिसम्बन्धग्रहणात्तद्वपेणोपः स्थितिवत्ससम्बन्धिकपदार्थमात्रएव सम्बन्धग्रहणस्य विशिष्टोप-स्थापकत्वात् । न्यायनयेष्याकाशादिपदानां शब्दाश्रयत्वावि-विष्टे अग्रक्तत्वस्वीकारात्तस्माच्छब्दाश्रयत्वरूपेण, गङ्गायां घोष इत्यादौ तीरत्वादिना, दण्डात् घटत्वेन घटादण्डत्वेन चोपस्थि-त्यर्थे तथानियमानश्यकत्वादिति सुधीभिक्ञम् ॥ द्विकमिति । जातिव्यक्ती इत्यर्थः। अयं भावः।जातिविशिष्टा व्यक्तिः सब्दा-र्थः सङ्केतस्य बोधकत्वस्य वा विश्विष्टे एव ग्रहात्। घटत्वपकार-कघटविशेष्यकवीषे घटशक्तिशानत्वेन कारणतेत्यपि न । द्रव्या-दिपदानामध्येवमापत्तौ घटपदात् द्रव्यत्वप्रकारकवोधमसङ्गात् । न च द्रव्यपदोपस्थितित्वेनापि तत्र हेतुत्वामिति वाच्यम् । तत्प-र्यायान्तरात्तथावोधानापत्तेः । नापि द्रव्यत्वार्थकपद्दशानत्वेन हेतुता । द्रव्यादिपदानामतथात्वेन ततोपि तथा बोधानापत्तेः । न च पद्कानस्य सम्बन्धिकानत्वेन हेतुता। तत्र च येन रूपे-णोपस्थितयोः सम्बन्धग्रहस्तेन रूपेणोपस्थापकत्वानियमाद्भवा-दिपदानां गोत्वरूपेणोपस्थिते तद्भहाद्गोत्वायं ये अक्लग्रहोपे ते-नैव रूपेणोपस्थितिर्नान्यथेति वाज्यम् । पदान्नियमेनोपस्थि-तावि गोत्वादेः शान्दे विषयत्वासम्भवात् । तदंशे शक्य-

भावात् । अन्यया गोपदस्य ज्ञानितग्रहसमये गोत्वस्येव धर्मान्त-रस्याच्युपस्थितौ ततस्तत्पदात्तद्धर्भस्याश्चन्यस्याय्युपस्थितौ श्चा-व्दवीधे भानप्रसङ्गः । घटादिपदादुपस्थितस्याकाशादेरपि शा-ब्देन्वयापत्तेक्चोति । तस्याद्विशिष्टं शक्यम् । एकामिति पक्षस्य चैकमेवान्तर्भाव्य कार्यकारणभाव इत्यभिषायः। तथाहि । घट इत्येतादशबोधे घटत्वज्ञक्तिज्ञानत्वेन कारणता । लाघवात् । न तु घटत्वविशिष्टशक्तिशानत्वेन । शक्तिशानकारणत्वे वैशिष्टच-घटयोर्वच्छेदकत्वमपेक्ष्व घटत्वमात्रस्यैव तत्त्वौचित्यात्। तथा च त्वया तत्कारणतायामवच्छेरकतया घटस्तद्वेशिष्ट्यं चाथिकं प्रवे-इयते इति गौरवम्। अयं च जातिशक्तिवादो गुरूणामपि सम्मतः।। अन्यथा केवलजातावेव शक्तस्यभ्युपगमे कार्यान्विते पदशानितवाद-स्तेषां न सिध्येत् । व्यक्तीनामेव कार्यान्वितत्वात् । यन्तु घट-त्वशक्तिज्ञानत्वेन घट इत्येतादशबोधे कारणतायां घटोस्तीत्यत्रेव घटत्वमस्तीत्यत्रापि तथा बोधापात्तिरिति विशिष्टशक्तिज्ञानत्वेन हेतुतेति । तन्तुच्छम् । घटत्वप्रकारकघटिवशेष्यकशाब्दबोधं प्र-ति घटत्वांशे अन्यामकारकघटत्वशक्तिशानत्वेन हेतुत्वाभ्युगमा-त्। तत्र शुद्धस्याभिकापासम्भवात् घटत्वशब्देनाभिधानं कृतम्। अत एव घटत्वशक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वमते घटत्वत्वप्रवेशाद्गौरवः मिति पत्युक्तम् । वस्तुतो निरवच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन घटत्व-शक्तिशानत्वेनैव तत्र हेतुत्वम् । घटत्वमस्तीत्यत्र च न घटत्वं मकार इति दोषः । तस्माच्छिक्तिर्विशिष्ट्रप्व । कार्यकारणभावः पुनरुपदर्शितरीत्यैवेत्यवधेयम् । उक्तं हि भाष्ये । नह्याकृतिप-दार्थस्य द्रव्यं न पदार्थ इति । अत एव द्विकमिति पक्षेणावि-रोधः । अन्यथान्यतरस्यामामाण्यापत्तेः । विरोधात् । तदाहुः । 'को हि मीमांसको ब्याद्विरोधे वाक्ययोार्पैथः। एकं प्रमाणामित-

रद्यमाणिमतीदृशमि,ति । तथा च द्विकमित्यादेरपि द्विकं शक्य-पित्येवार्थो न तथा कार्यकारणभाव इति ध्येयम् । नन्वत्र पक्ष-द्वये सर्वशब्दानां त्रैलिंग्यं स्यात् । लिङ्गावाचकत्वस्य सर्वत्र तु-स्यत्वादिति चेत्, न । पुछिङ्गाभिषायिपत्ययत्वं तन्त्विमत्युपप्-त्तेः । अत्र ह्युक्तपक्षद्वयेपि लिङ्गस्य मत्ययार्थत्वात् । प्रकृतिवर्जिते केवळप्रत्ययादेव स्त्री ईयतीत्यादौ तत्पतीतेस्तर्थेव न्याय्यत्वात् । इद्मुशन्दात्किमिद्मभ्यां वोघ इति वतुपो वकारस्य घकारादेशे आयनेयीनीयीयः फढलच्छ्यां प्रत्ययादीनामित्यनेन घकार-स्येयादेशे इदम ईशि यस्येति चेति प्रकृतीकारलीपे जगितश्रेति कीपि ईयतीति हि रूपम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्यव शक्तिसिद्धेश्व। स्त्रियामित्यधिकृत्यैवाजाचत्रष्टावित्यादिना टाव्ङी-बादेविधानात् । तस्माच्छसोनः पुंसीत्यादेरनुशासनस्यानुरो-धाच । एवं संख्यादावापे द्रष्टन्यम् ॥ त्रिकमिति ॥ जातिन्य-क्तिलिङ्गानीत्यर्थः । अयं भावः । स्तनकेशवती स्त्री स्यादित्या-दिना विवक्षितमवयवसंस्थानविशेषत्त्वमेव स्त्रीत्वपुंस्त्वादिकस् । न चैतच्छास्त्रीयव्यवहारहेतुः दारानित्यादौ नत्वाभावपसङ्गात्। तटः तटी तटमित्यादै। यथायथं लिङ्गत्रितयनिबन्धनकार्याणा-मासिद्धिमसङ्गाच्चेति वाच्यम् । आरोपादेव निर्वाहसम्भवात्। क्रिज्ञानुशासनस्य रातान्हाहाः पुंसीत्यादेश्व तत्र मानत्वादित्ये-के । भाष्यकारास्त्कतानुपपत्त्यैव तन्मतन्त्रिरस्य स्त्रियामिति सुते सन्त्वरजस्तमसां पाकृतगुणानां दृद्धिः पुंस्त्वमपचयः स्त्रीत्वं स्थितिमात्रं नपुंसकत्वम् । अत एवोत्कर्षापकर्षसन्त्वेपि स्थिन तिमात्रविवक्षायां नपुंसकमिति शास्त्रमुपपद्यते । उत्कर्षापकर्ष-्साम्यावस्थात्रयसाधारणस्थितिमात्रविवक्षायां नपुंसकं भवतीः <sup>इत्पि</sup>त् तदर्थात्। तच्च केवलान्वर्य्थानिष्ठं च । अयं पदार्थ इयं

AJ.

व्यक्तिरिदं वस्त्विति सर्वत्र व्यवहारात् । पुछिङ्गः शब्द इत्या-दिमयोगस्तूपचारात्। पुमान् लिङ्गमस्मात्प्रतीयतइति वा अस्य श्र-क्यमिति वा यौगिको वा । आङोनाास्त्रियां, तस्माच्छसोनः पुं-सीत्यादिशास्त्रीये शाब्दे लौकिके च ब्यवहारेष्येतान्येव निमित्ता-नीत्याहुः । अन्ये तूपचयापचयादोर्वेरुद्धस्यैकत्र समावेशायोगा-त्कथं तटः तटी तटमित्यादणो व्यवहाराः। गुणानां क्षणिकत्वाः भ्युपगमेषि युगपत्तथाव्यवहारानापत्तिः । आत्मा ब्रह्मेत्याः दावविकारिण्यसम्भवक्व । आरोपादिकं च पूर्ववादिनापि सुः वचमेवेति न तन्मतदूषणाभिनिवेदाः सङ्गच्छते। तस्मा "तिस्रो जा-तय एवताः केषां चित्समवस्थिताः । अविरुद्धा विरुद्धाभिर्गीम-नुष्यादिजातिभि" रिति वाक्यपदीयाज्जातिरेव स्त्रीत्वादिकमि-त्याहुः । नन्वेवमपि समनियतानां जातीनां सर्वेत्र मतीतेः केव-छान्वयित्वं वाच्यम् । तथा चात्र मते भाष्यमते च पशुना य-जेतत्यत्र पशुस्तिया यागमसङ्गः विवक्षितेपि पुंस्त्वे तस्य केवला-न्वयित्वेनाव्यावर्त्तकत्वादिति चेना। "छागो वा मन्त्रवर्णा" दिति षष्टान्त्याधिकरणन्यायेनैव निर्वाहात्। किं च। उक्तमतद्वयेपि कु-मारब्राह्मणच्छागादिशब्दानां पुंस्येव प्रयोगव्यवस्थित्यनुरोधेन लौकिकपुंस्त्वविशिष्टे शास्त्रीयपुंस्त्वे शक्तिस्वीकाराचिद्विवसयैवा-नितपसङ्गात । एवं कुमार्यादिशब्दा छौकिकस्त्रीत्वविशिष्टे शास्त्री-यस्रीत्वे शक्ताः । अस्तु वा कुमारशब्द एवोभयत्र शक्तः । ङी-बादि स्त्रियां नादि च पुंस्त्वे द्योतकामित्यवधेयम्। एतच्च लिक्नं केपां विदुभयं केषां चिदेकं केषां चित्त्रयमपीत्र त्र लिङ्गानुशास-नं प्रमाणापिति स्थितं शब्दकौस्तुभे। अत्र प्रथम क्षे लौकिकलि-क्वे पृथक्शक्तिर्न करुप्येति लाघवम् । आरोपदः खट्वेत्यादाव-भ्युपेयः । चरते गौरवमनारोपद्य । भाष्यमते तु ।यं कल्प्यमिति

विवेकः । वस्तुतस्तु भाष्यमते छिङ्गं शब्दनिष्ठमेव । पुछिङ्गः शब्द इत्यादिव्यवहारात् । पुछिङ्गवाचकत्वात्तथेति चेत् । ताई घटः शब्दे इत्यापि स्यात् । आरोपे साति निमित्तानुसरणमित्यादेराति-गौरवात् । अर्थनिष्ठत्वे तटस्तटीतटमित्यादेरात्माब्रह्मेत्यादेरनुप-पत्तेरुक्तत्वाच्च । छाग्या यागप्रसङ्गाच्च । यत्तु छागादिशब्दा-ना पुंस्येव नियतपयोगानुरोधेन लौकिकपुंस्त्वविशिष्टे शास्त्रीये शक्तेस्तद्विवक्षयानतित्रसङ्ग इति । तन्न । एवमप्यचेतनवाचकानां मध्वादिशब्दानां माक्षिकादौ पुत्रपुंसकत्वं वसन्तादौ शुद्धपुंस्तव-मिति व्यवस्था न स्यात्। एवं "स्त्रो ज्ञातावात्मिन स्त्रन्त्रिष्वाः त्मीये स्त्रोस्त्रियां धन" इत्यादिलिङ्गनियमोच्छेदापत्तिः । अत्र प्र-कारान्तरानुसरणे तेनैवोपपत्तेलौकिकलिक्ने वाच्यत्वकल्पनं मुध्रै-व, शब्दनिष्ठत्वे च नानुपपत्तिलेशोपि । तथाहि । व्हस्वत्वदी-र्घत्वोदात्तत्वानुदात्तत्ववत् । स्त्रीत्वपुंस्त्वादिविरुद्धधर्मवत्त्वाच्छ-ब्दा भिद्यन्ते । आनुपूर्वीसाम्यस्यापि तद्वदेवार्थभेदाच्छब्देभद-वादिनो मतइव चोपपत्तेः । केषां चिछिङ्गानुशासनेनैकछिङ्गत्व-ष्ट्यवहारक्च समानानुपूर्वीकत्वेन तेषां तन्त्रेणानुकरणादुपपद्यते । एवं च तटादिशब्देषु समानानुपूर्वीकेषु छिङ्गत्रयं छागादिषूभयं पदार्थादिष्वेकमस्तीति सर्वत्र मुख्य एव लिङ्गमयोगः। तत्र पुंस्त्वे नाभावः स्त्रीत्वादौ टावादि द्योतकम् । तच्च शब्दिनष्टम-पि शब्दवाच्यमर्थपरिच्छेदकत्वेनान्वेति । छिङ्गविशेषविशिष्टस्यै-् वार्थविशेषवाचकताया छिङ्गानुशासनशास्त्रसिद्धत्वात्स्वाश्रयवा-च्यत्वसम्बन्धेन लिङ्गस्यार्थव्यावर्त्तकत्वोपपत्तेः । अत एव प्रयो-गनियमोपपत्तिः । यद्वा । शब्दिनष्ठमेवार्थविशेषिनणीयकमस्तु बहुत्रीह्यादिस्वर इवान्यपदार्थादेः । एवं च पशुनेत्यत्रापि पुंस्त्व-स्य परिच्छेदकत्वात्र पशुस्त्रिया यागप्रसङ्गः । न वा तेषां विरु-

द्धत्वेन क्व चिदारोप इत्यभ्युपगमः। न च पशुश्रव्दस्य नित्य-पुंस्त्वात्पदार्थादिश्चब्दोदिति छिङ्गवत्साधारण्यात्कर्थं स्त्रीपशुच्या-वृत्तिरिति वाच्यम् । पश्वा न तायुं गुहा चरन्तिमिति ऋग्वेदे दर्भनात्पशुनेति पुंस्त्वस्य परिच्छेदकत्वात्र पशुस्त्रिया याग इति . भीमांसायां निणीतत्वाच तस्य नित्यपुंसत्वाभावनिर्णयात् । तथा निर्णयेपि वा नानुपपत्तिः। छागो वा मन्त्रवर्णादिति षष्टान्त्याधि-करणन्यायेन छागव्यक्तिविशेषस्येव पुंस्त्वस्यापि मन्त्रवर्णत एव लाभात्। छागस्य वपाया इति मन्त्रे छागस्येति पठितस्य छाः गभिन्नइव स्त्रियामसम्भवात् । यत्र तु विधौ सन्दिग्धं तत्रापि सन्दिग्धे तु वाक्यशेषादित्यधिकरणेन निर्णयः । सङ्ख्यादिव-त । यथा "सारस्वतौ मेषौ भवत'' इत्यत्र ताद्धितपकृतिः स्ती-लिङ्गः पुछिङ्गो वेति सरस्वत्यै चरुं सरस्वते चरुमिति द्वयोरपि दर्शनात्सन्देहे " एतद्रै दैव्यं मिथुन" मिलर्थवादादेकशेषेण द्वयोर्प्रहणमवधार्यते । आग्नयोष्टाकपालो ऽमावास्यायां पौर्ण-मास्यां वेति वाक्ये तद्धितप्रकृतिरेकवचनान्तो बहुवचनान्तो वेति अग्नये कृत्तिकाभ्यस्ते अस्मा अग्नयो द्रविणं द-त्वेत्यादौ द्वयोरिप दर्शनात्सन्देहे सोग्नये श्रियस्वेति वा-क्यरेषादेकवचननिर्णयः । नन्त्रस्तु ताबदेव, तथापि सर्व-नामनिष्ठालिङ्गस्य चेतनाचेतनस्त्रीपुंससाधारणत्वात्पास्मा अग्नि भरतेति अश्रिगुपैषस्य सारस्वत्यां मेष्यामपि प्रवृत्तिः स्यात्। न चेष्टापात्तः । लिङ्गविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वपाप्ताः सार्-स्वती स्त्रीत्वादित्यूहरुक्षणाधिकरणे पशूनां समानविधानत्वेषि पुंछिङ्गानिर्देशास तत्र मन्त्र इत्युक्तेः । छौकिकछिङ्गवाच्यत्वपक्षे च नानुपपत्तिः मुख्यत्वे गौणताया अन्याय्यत्वेनारोपस्याप्यस-म्भवातियमसम्भवात् । न च सामान्ये नपुंसकामित्यनु। श्रीष्टम-

स्मै इति नर्युसकमेव मेषीसाधारणपस्त्विति वाच्यम् । अन्वेनं माता मन्यतामनु पितेत्यन्वादेशेन पुंस्त्वनिर्णयात्। अन्वादेशे नपुंसके एनद्रक्तव्य इति वार्चिकादेनदिखापचेरिति चेत् । उ-च्यते । पूर्वोपस्थिततत्तदूरेणोपस्थापकादस्मै एनिस्यादिपदा-च्छागत्वादिनेव पुंस्त्वेनापि व्याद्वत्तपश्चनामेव परामशीन मेष्यां महत्तिः । तत्रापि वहनुग्रहाय पुंस्त्वमेवानूचते । युक्तं चैतत्। अन्यथा मतान्तरेपि पुमान्स्त्रियोति सूत्रात् त्यदादितः श्रेषे पुन-पुंसकतो छिङ्गवचनानीति वार्त्तिकाद्वैकशेषेण मेध्यां प्रवृत्तिः किं न स्यात् । एकवचनादेकशेषाभावो निर्णीयतइति चेत् । त-हिं बहुपशुकेषूक्थादिष्वपि मन्त्रो न स्यात् । तथा चाभ्रिगुपै-पत्रच तद्वत्समानविधानाक्ष्चेदित्यधिकरणोच्छेदापत्तिः समान-विषाना अपि पश्चवश्चेत्तथाप्यनेकपशुषु अधिगुप्रैषो भवति द्वि-बहुपछोकेप्येकवचनान्तपछीमन्त्रवदिति तदर्थात्। यचु प्रतिन्य-क्तिगतैकत्वान्वयेनैकवचनोपपत्तिशित । तस्र । प्रत्येकं व्यक्ती-नामुपस्थितये एकशेषाभ्युपगमे एकवचनस्यैवासम्भवात् । स-म्भवे वोक्तरीत्या मेष्याः सम्रहो दुर्वारः। जात्याख्यायां तदिति तु एकशेषेणानेकसङ्ग्रहस्यैव साधकम्। अन्यथा बहुष्वेकवचन-विधानवैयध्यीपत्तेः । कुत्वाचिन्तयाधिकरणप्रद्वात्तिस्तूभयत्र स-मेति । अत एव गुणिपराणां शुक्षादिशब्दानां गुणांशस्याधि-कस्य वोभनेपि विशेष्यपदोदितिछङ्गसङ्ख्यांशेनुवादत्वेन विश्वे-ष्यनिघ्नतोपपत्तिः। अत एव पदार्थमात्रविवक्षायां गुणोत्कर्षाप-कर्षकपछित्रस्याविवक्षितत्वादवर्जनीयसाम्यावस्थया प्रयोगमाभे-मेल्य सामान्येनपुंसकिमाते विधानं सङ्गच्छते । आत्सार्ग-कवचनन्यायात् । अजहािङ्गानां तु दारादिशव्दानां नित्यव-हुबचनान्तानामेकस्मिन्निवागत्या तथा प्रयोग इति ध्येयम् । एवं

च समनियतजात्यभ्युपगमदोषोपि न । छौकिकपुंस्त्वादौ पृथ-क् शक्तच्यस्वीकारेण छाघवं चेति युक्तः पन्थाः मतिभाति ।। च-तुष्किमिति । सङ्ख्यासिहतं त्रिकिमित्यर्थः । पञ्चकं, कारक-सिहतं चतुष्किमित्यर्थः । यद्यपि छिङ्कादीनां त्रयाणामन्वयव्य-तिरेकादिभ्यः मत्ययवाच्यता युक्ता । तथापि मत्ययवाजिते दिषि पश्येत्यादौ तत्मतीतेष्ठिङ्कानुश्वासनस्य मकृतावेव दर्शनाच मकु-तेरिप तत्र शिक्तः करुप्यते । तथा च यस्यैव वाचकताग्रहस्तत प्व तेषामुपिस्थितिः । सम्भेदे चोभयतोपि । अत एव 'वा-चिका द्योतिवा वा स्युद्धित्वादीनां विभवतय'' इति वाक्यपदी-यं सङ्गच्छते । नन्वेवं नामार्थमकारकशाव्दवोधं मित सुवादि-जन्योपिस्थतेईतुत्विमत्यादिकं विछीयेतिति चेन्न । विभिक्त-द्योत्यार्थमादायोपपत्तेः । नैतित्रिमुनिसम्मतिमिति भ्रमं निराचक्टे । शास्त्रहति । सरूपसूत्रादौ ।। २५ ।।

स्थलविशेषे षोढापि मातिपदिकार्थ इत्याह ॥

शब्दोपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात्तदा तथा।
नोचेच्छ्रोत्रादिभिः सिद्धोप्यसावर्थेवभासते २६

शन्दस्तावच्छान्दशानाविषय इत्यनुभवसिद्धम् । "विषयत्वमनाद्दय शन्दैनिर्धः प्रकाश्यतः" इति वाक्यपदीयेनुभवपद्धैनात् । गामुच्चारयेत्यादावर्थोच्चारणासम्भवेन विना शन्दविषयं शान्द्वोधासङ्गतिश्चोति तत्रापि द्वत्तिर्वाच्या। न च छभणया निर्वाहः । निरूद्धभणायाः शक्तचनतिरेकात् । जबगडदशित्यादौ शक्याग्रहेण तत्सम्बन्धरूपछक्षणाया अग्रहाच ।
अग्रहीतायाश्च वृत्तेरनुपयोगात् । शक्तिभ्रमस्यापि वश्यमाणरीत्येवासम्भवात्। एवं भाषाश्चन्दानाम्प्यनुकरणे प्रतीयमान-

त्वात्तेषां शक्तचभावेन लक्षणाविरहादनुपपत्तिश्चेति शक्तिरेव षाच्या। तथा च शब्दोपि यद्यनुकार्यानुकरणयोभेदेन विवक्षा तदा तथेति । अनुकार्यः प्रातिपदिकशक्य इत्यर्थः । अयं भा-वः । पटदिति कुर्वित्याद्यनुकरणस्थलेनुकार्यध्वनीनामनुकर-णाङ्गेदो ध्वानिमयत्ववर्णमयत्वादिविरुद्धधर्मवत्त्वसिद्धः । तथा च तदपस्थित्यर्थमुपस्थितस्य तस्य शाब्दज्ञानविषयत्वनिर्वाहार्थ च शक्तिरवश्यमभ्युपेयेति । नो चेद्भेदविवक्षा । तदा श्रोत्रा-दिभिः। सिद्धः। उपस्थितः। अर्थेव । अर्थवद्भासते न त तत्र स्वतन्त्रद्वतिकल्पनेत्यर्थः । अयं भावः । दृत्तिविषय एव च शा-ब्दबोधविषय इति नियमोतिषसङ्गनिरासाय करुपते । स च निरूपकताश्रयतान्यतरसम्बन्धेन द्वतिमान् तद्विषय इति नियः मेपि नेति, भवाति तस्य शाब्दबोधाविषयतेति । ननु द्वत्तिमत एव भाव्दवोधविषयत्वे प्रत्यक्षादिनोपस्थितघटादेरापि शाब्दवो-भविषयतापत्तिरिति विषयतया शाब्दबोधमात्रं मति वृत्तिसं-स्कारज्ञानान्यतरजन्यपदार्थोपस्थितिईतुरिति निर्णीतमन्यत्र । तथा चात्र द्वतिमस्त्रे श्रोत्रादुपस्थितौ च सत्यामपि ताहशोपः स्थित्यविषयत्वात्कथं शाब्दबोधविषयतेति चेत् । उच्यते । अ-कारादयः क चिच्छक्ताः वर्णत्वात् नलादिपदं क चिच्छक्तं सा-धुपदत्वादिति सामान्यतः शक्तिग्रह एव तत्पदवाच्यः दर्थोस्तीत्याकारके वाच्यत्वसम्बन्धेन पदमकारकवोधे हेतुरित्य-नुभवासिद्धम् । अत एवाज्ञातार्थकेष्विद्मेकं पदामिति ज्ञातेषु चै-त्रगवयनलादिपदेषु श्रुतेषु क एतदर्थ इति पश्चे उपमानतलक्षण-कथनादिना तत्प्रतिवचनानि दृश्यन्ते । अत एव सादृश्याद्यपा-यन तद्बोधकत्वेनोपमानादेः प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यादिना त-ह्रोधकत्वेन कोशादेश्च प्रामाण्यं ब्युत्पादयन्ति । अन्यथा न-

लादिपदानामस्मदादीन् प्रत्यबोधकत्त्वप्रसङ्गदच । नलत्वादिक-देण शक्तिग्राहकभावात्तेन रूपेण बोधकत्वासम्भवात् । न चा-तीतनलादिभाविचैत्रादिवर्त्तमानप्रसिद्धासिक्रकृष्टवस्तुगोचराः सं-स्कारा अनादयो घारारूपेण विशिष्य बोधान्यथानुपपस्या क-रूपन्तइति नैयायिकनव्यकल्पनं युक्तम् । हेत्वसिद्धेः । अन्य-थोक्तपश्राद्यच्छेदपसङ्गात् । किं च देशान्तरगतं प्रसिद्धं चैत्रं काञ्यां गृण्यतां विशिष्यागृहीतसङ्गतिकानामपि नलगुपिष्ठिरा-दिपदादिवद्वोधानुभवात्तदनुरोधेनानादिसंस्काराद्विशिष्य शक्ति-ग्रहसत्त्वाभ्युपगमे तेषामेव कालान्तरे विश्वेश्वरमान्दिरे तं पद्य-तां चैत्रोत्र नास्तीति वाक्याद्वोधो न स्यात् । स्याद्वा विश्विषय गृहीतसङ्गातिकानां तत्र पश्यतामन्येषाम् । विश्वेश्वरदेवास्रयत्वं धार्मितावच्छेदकीकुल चैत्रत्वावच्छित्रपतियोगिताकाभाववत्ता-ज्ञानं प्रति तदेव धार्मतावच्छेदकीकृत्य चैत्रत्वप्रकारकतद्वता-प्रतिवन्धकत्वाभ्युपगमस्य सर्वसिद्धत्वात् । विश्वि-यहीतसङ्गतिकानामिव तद्दश्नात्पदस्मरणं च स्या-त्। तदुक्तम्। "यत्संज्ञास्मरणं तत्र न तद्प्यन्यहेतुकम्। पिण्ड एव हि दृष्टः सन्संज्ञां स्मारायितुं क्षम'' इति । चैत्रोस्ति न वे-तिसंशयश्र न स्यादित्यादि भावपत्ययार्थनिरूपणे वश्यते। तथा च विशेषरूपेण बोधाभावादेव सर्वसङ्गम इति सिद्धा हेत्व-सिद्धिः । तथा च घटचैत्रादिपदानां घटत्वचैत्रत्वादिजातिव-च्छक्तिसम्बन्धेन पदमपि शक्यतावच्छेदकत्वाच्छाब्दवोधे भाः सते । तत्र घटत्वादिजातिवच्छव्दांशे न वृत्तिविषयत्वं कल्प्यम् । मानाभावात्। आश्रयत्वेनव तत्कार्यसिद्धेः। तथा च सम्बन्धः स्योभयनिरूप्यत्वेन सम्बन्धिदृयोपस्थापकत्वाविशेषाद्धटत्वाद्यव-च्छिन्नशक्तचैव घटादिवच्छब्दस्यापि तयैव वृत्त्योपस्थितौ स-

त्यामधेबोधनतात्पर्ये सति तत्र विशेषणतया स शब्दो भासते तत्रापि घटत्वादिरूपेण विशिष्य शक्तिग्रहवतां पदजात्युभयम-कारको बोधो उन्येषां पूर्वोक्तप्रकारेणोपस्थितकेवळव्यक्तौ शक्ति-प्रहाच्छुद्धतद्व्यक्तिविशेष्यकः केवलपद्मकारको घटपद्वाच्यः कश्चिदर्थ इत्याकारको बोध इति विशेषः। यदा तु न गिरागिरे-ति ब्र्यात् कवतीषु रथन्तरं गायति अच्छावाकीयं साम गाय-ति रषाभ्यात्रोणः, ससजुषोरुः, गवित्ययगोहत्यादौ ब्रूयात गा-यति आहेत्यादिाभिः स्थान्यर्थकषष्ठचादिभिश्चान्वययोग्यताकां-क्षादिवशाच्छब्दमात्रे तात्पर्य गृह्यते तदा घटो नित्यः स्वर्गी ध्वस्त इत्यादौ विशेषणांशवच्छब्दस्वरूपमात्रं माधान्येन तथा शक्तया प्रतिपाद्यते । वृत्तिसत्त्वेषि तात्पर्यविरहादर्थीशो न बो-ध्यते । लवणमात्रतात्पर्यदशायां सैन्धवशब्दादश्ववत् बुद्धो वा त्यज्यते । यत्र त्कानन्यथासिद्धतात्पर्यग्राहकाभावस्तत्र वि-शिष्योपदेशेन तथातात्पर्यमाचार्यैर्वोध्यते। यथा स्वं रूपंशबद्दस्या-शब्द संक्रोति स्त्रेण भूसत्तायाम् अमेर्डक् इत्यादौ । न चार्थमा क्तयैव तात्पर्यवज्ञात्प्राधान्येन ज्ञब्दस्यापि प्रतिपादनमित्ययु-क्तम् । तत्प्रकारकव्यक्तिविशेष्यकवोधत्वस्यैव तद्वतिज्ञानकार्य-तावच्छेदकत्वात् । अन्यथा घटो नित्य इत्यादेघेटत्वे छञ्जणा न स्यात्। पाधान्येन बोयार्थं खलु तत्र लक्षणाश्रयणमिति वा-च्यम् । तत्र घटत्वत्वादिरूपेण बोधानुरोधेन छक्षणाभ्युपगमा-त् । अन्यथा घटत्वनिर्विकरपकापत्तेदच । अत्रानुपूर्वीविशिष्टव-र्णानां पदरूपतया केवछतदुपस्थितावपि आनुपूर्व्या अवच्छेद-कत्वेन भानान्नोक्तदोषः विशेष्यच्यक्तयंशाभानात्यदस्य विशेष-णत्वं नास्तीति प्राधान्यमप्यर्थायातम् । मोषवादिभिनैयायिकैः भमेयत्वप्रकारकसक**ळानुभवात्प्रमुष्टाविशेषणकव्यक्तिमा**त्रस्मरणाः

भ्युपगमवत्त्रमुष्ट्विशेष्यकश्चन्दस्मरणाभ्युपगमात् । उच्चारयेत्या-दिसमाभिन्याहारस्य मोषे एवोपयोगात् । वस्तुतो न पदमका-रकवोधत्वमर्थशक्तिज्ञानकार्यतावच्छेदकं किं तु प्रथमोपस्थित-त्वात्सामान्यसामग्रीवशाद्विशेषणत्वेन भानम् । न चैवं कदा चिद्विशेष्यताया अप्यापात्तः। निर्विकल्पकोत्तरप्रत्यक्षे जातेरि-वोपपत्तेरिति तन्त्वम् । तदेतत्सर्वमभिन्नेत्योक्तं वाक्यपदीये । "प्राचत्वं प्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसी थथा। तथैव सर्वशब्दा-नामेते पृथगवस्थिते" इति । अस्यार्थः । द्रव्यचाक्षुषमात्रे आ-क्षोकसंयोगो हेतुः । अन्यथान्धकारेपि चक्षुःसंयोगपात्राद्धटचा-क्षुपापत्तेरित्यविवादम् । तथा चाळोकपत्यक्षोपि स्वस्मादेवोप-पत्तिर्वाच्या। तथा च यथा घटाळोकसंयोगादेव घटस्येवाळो-कस्यापि प्रत्यक्षं तथार्थगोचरशब्दिनष्ठशक्तचैव शब्दस्यार्थस्य च भानम् । यथा वा घटचक्षुःसंयोगाभावे तस्मादेवालोकसंयो-गादालोकस्यैव भानं तथार्थे तात्पर्यविरहे तहुत्यैव सति शब्दे तात्पर्ये तस्यैव बोध इति । एवं च श्रोत्रादिभिारिति मूलेपि श्रोत्रमादिर्यस्योति व्युत्पव्या शक्तिज्ञानतत्संस्कारा गृह्यन्ते । श्रो नेणोपस्थिते शक्तिग्रहादित्यवधेयम् । अत एत गामुच्चारये-त्युक्ते विकृतस्यैवोच्चारणापात्तः। तादृशस्यैव प्रत्यक्षोपस्थित-त्तात् । शब्दस्यामकुत्यर्थत्वात्तत्र द्वितीयार्थोदेशनन्वयापत्तेशच । मलयानां मकुलार्थगतस्वार्थवोधकत्वच्युत्पत्तेः । स्वस्येव मलाक्षे-ण शीमग्रुपस्थितत्वाद्रौरस्तीत्यादावापि स्वपरत्वापत्ते इचेत्यादि-द्षणाभासाः परास्ताः । उक्ततात्पर्यववाद्वृत्यैवाविकृतस्यैव शब्दादुपस्थितत्वात् । अन्यथार्थपरत्वस्यैव न्याय्यत्वात् । त-स्मादुक्ततात्पर्यानिर्णये साति शब्द एव प्राधान्येन भासते तद-भावे त्वर्थविशेषणत्वेनैवेति सिद्धम् । अत एवो "द्विदा यजेत

पशुकापः" "अनिहोत्रं जुहोती" त्यादौ नामधेयत्वं ध्यवस्था-प्य तस्यापि विश्वेषणत्वेनान्वयादुद्धिन्नामकेन यागेन भावयेदि-ति वाक्यार्थः सम्पन्न इत्युक्तिद्यिकरणे मीमांसकैरुक्तं सङ्गच्छ-ते। यतु मीमांसकपते ऽपि नाम्नि कक्षणैव। अन्यथा हत्या ऽनुपस्थितत्वेन शाब्दबोमविषयता न स्यात् । अत एव बाक्या-र्थे भट्टपादेर्चक्षणाभ्युपगम्यते परं तु नामनामिसम्बन्धे सर्वत्रैव साति निरुदेति न दोष इति समादिधिरे। तम साधीयः । ज-करीत्या क्लप्तश्व स्थैवोपपत्ती गौरवग्रस्त छक्षणाकरूपनानीचित्या-त्। लक्षणया सर्वत्रानिर्वाहस्य प्रागुक्तत्वाच्च । किञ्च । एवं हि नामतोच्छेदापत्तेईद्विभिच्छतो म्लनाशन्यायापातः। गुणवि-धित्वे हि 'मत्वर्थलक्षणापत्तेनीमधेयत्वमास्थितम् । विशिष्टिनिधि-पक्षे हि भवेन्मत्वर्थकक्षणा।। सोमादौ गत्यभावात्सा न त्वत्र ग-तिसम्भवा' दित्युक्तेः सा च नामधेयत्वेपि समा चेत्कुतो गुण-विधित्यागः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेर्गुणविधाविवात्रापि बीज-त्वेनापेक्षणात् । नहि विना बीजं छक्षणा । साध्यत्वं द्वितीयार्थ इतिसक्तवधिकरणे व्यवस्थापितत्वेन वाजपेयाधिकरणोक्तन्या-येनैकस्यां कियायां साध्यद्वयासमनायात्काष्ठेस्तण्डुळं पचतीत्या-दानपि मत्वर्धलक्षणाया आवश्यकत्वात्रिक्दत्वानिक्दत्वे अपि समे । गुणविधौ सर्वत्र मत्वर्थकक्षणाभ्युपगमस्य मीमांसकमित-देश्च । अस्मन्मते च नाम्नः शक्यताव च्छेदकत्वेन विनेव ल-भणां यागत्वादिवदुपस्थितेनीमधेयत्वं सुसङ्गतमिति विभावया-मः। अत एव च कथितपदत्वं न क्व चिश्रोष इत्यद्यो " देति सिवता ताम्रस्ताम्र एवास्तमिति व। संपत्ती व विपत्ती व महता-मेकरूपता"। अत्र ताम्रपदान्तरं विना न ताहशों बोध इति कान्यप्रकाशकारेण चोक्तं सङ्गब्छते । अत्र घटकछशपदाभ्यां

घटबोधे विश्वपाभावात्राम्राधिकेन रक्तादिपदेन ताडशवोधसम्भ-वाच्छन्दांतरात्तादश्वविधासम्भव इत्यादेरस्यकतापतेः । अस्म-द्रीत्या पुनस्ताम्रगदरूपविषयवैकक्षण्याद्वैलक्षण्यमित्यवधेयमिति । यद्वा ज्ञानमात्रे शब्द भानमतेन व्याचक्ष्महे । अनुकार्यानुकरणयोर्भेदे अनुकार्यस्तथा प्रातिपदिकार्थः । नो चेद्भदविबक्षा तथापि श्रो-त्रेण गृहीतसङ्गातिकघटादिभिनोंपस्थितेथे पदार्थे घटादै। व इव अर्थी विशेषणीभूतघटत्वादिवद्वासते विशेषणत्वेनैव भासते इ-त्यर्थः । डित्थोयं त्राह्मणोयमिति मत्यक्षइव शाब्देपि स विषयः "न सोस्ति प्रत्ययो कोके यः श्वन्दानुगमाहते । अनुविद्धिषव बानं सर्वे शब्देन भासते" इति प्रसिद्धेः। तथा च घटपद्वाच्य-मानयेति शाब्दवोप इति भावः । अनुकरणे तु स्वातन्त्र्येणैव भानमिति विश्रेष इति । अत्रेदं तत्त्वम् । अनियमेन घटादेर-पि प्रकारान्तरेणोपस्थितिसम्भवाच्छान्द्रबोधविषयतापात्तवार-णाय हुन्ला शब्दादुपस्थितमेव शाब्दबो अविषय इति करपनीयम्। गब्दस्य च नियमेन तदानीमुपस्थितिसन्त्वात्तस्यास्ताद्यतया न श्रान्दवोधविषयत्वानुवपत्तिः। एवं च यथाभिहितान्वयवादि-नां मते वृत्तिं विनैवाकांक्षादिवज्ञाद्वाच्यार्थस्य शाब्दवोधे भानं कुन्जशक्तिवादिनां वा हुन्त्या उनुपस्थितस्यैव भानम् । तथा ह-च्यविषयराब्दस्यापि ज्ञानसामान्यसामग्च्या तात्पर्याकांकादिव-बाद्गीर्नित्या गौरनित्येत्यादी मोत्बादेशिव स्वातन्त्र्येण विशेष-णत्वेन वा भानं भवेत्। पर्वतो वन्हिमानिति शाब्दानुमित्यादि-तस्तदैव वन्द्यार्थेमद्यतिद्शेनाज्ज्ञानसामान्यसामग्न्या एवार्थ-वर्त्तमानकाळभासकत्वकरपनवत्यत्यस्याब्दादी विशेषणतया सर्वत्र शब्दभानानुभवाष्ट्रशानसामान्यसामग्रन्थाः शब्दभासकत्व-करपनात्। तत्रापि विशिष्य गृहीतशक्तिकेभ्यः पदेभ्योथिविशे-

षस्येवार्थाच्छव्दविशेषस्य भानम् । अन्यत्र नलपद्वाच्यः क-विचद्रथ इति पद्विशेषणकवस्तुसामान्यवेष्मवद्रथदर्शनाद्य्येत-द्वाचकं किञ्चित्पदमिति पदस्यापि सामान्यत एव बोधः । अत एव तदुत्तरं विशेषजिज्ञासया किमस्य नाम इत्यादिमश्चम-तिवचनान्युपपद्यन्ते । अत एव वृत्त्याविषयवद् घटादिपदैः सम-वायादिसम्बन्धेन सम्बन्धिन आकाशादेरप्युपस्थितस्यान्वयबी-धमसङ्गः । किं च । गामुच्चारयेत्युक्ते विकृतस्यैवोच्चारणाप-त्तिः । तादृशस्येव प्रत्यक्षोपस्थितत्वात् । शब्दस्यापकृत्यर्थत्वाद् द्वितीयार्थादेरनन्वयापत्तेश्च । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थगतस्वार्थनोध-कत्वच्युत्पत्तेः । स्वस्यव मत्यक्षेण ज्ञान्नमुपस्थितत्वाद्वीरस्तीत्व-त्रापि स्वपरत्वापत्तेश्रोति निरस्तम् । घटादिपदादुपास्थतस्याप्या-काशादेः शाब्दझानविषयत्वाभावस्तन्त्रियामकाभावात् । वि-कृतोद्रिपि सात्पर्याभावात् । सति च तस्पिन् कक्षणादिना त्व-यापि तथा वाच्यत्वात्। न च तात्पर्येणैव सर्वनिवीहे वृत्तिपात्री-**९छदः ।** तस्य ज्ञान्दसामान्ये हेतुत्वानभ्युपगमात् । अननुगमात्। भवदादमुमर्थे मत्येमि वनतुस्तात्पर्ये तु न जानामीति सकछानु-भवासिद्धत्वाच्च । किं तु क चिच्छव्दजन्यवोषप्रधात्वे नियाम-कं तद्विषयकतास्पर्यक्रानं तदन्यगोचरज्ञाने प्रतिवन्धकं वा नातो नानार्थातुपपत्तिः। इत्यं च पदादनेकेषामधीनामुपस्थितावेक-स्येव बानेकसम्बन्धसम्भवे पदार्थविशेषसम्बन्धविशेषयोरध्य-वसानाय तात्पर्य नियामकं करप्पतशति न द्वति विना निर्वाह इत्यादिकमूबम् ॥ २६ ॥

नन्वनुकार्यानुकरणयोभेद एव युक्तः । अभेदेप्यस्तु स्व-स्मिन्स्वस्य शक्तिः । अन्यथानुकरणशब्दानां द्वत्तिविषयाप्रति-पादकत्वेनार्थवत्त्वाभावात्यातिपदिकसंज्ञा न स्यात् । तथा च "वार्त्रध्नी पौर्णमास्यां कवतीषु रथन्तरं गायति" "ऐरं कृत्वोद्रेय" मित्यादिश्रुतयः, एकः, एचोयवायावः, रषाभ्यात्रोण इत्यादिस्त्राणि च विरुध्येरन् । मातिपदिकात्सुवन्ताद्वा तद्धितोत्यत्तेः सिद्धान्तितत्वात् । न चैवं धातूपसर्गादिगणपठितानामनुकरणानामनुकार्यधात्वाद्यर्थवन्त्वात्मातिपदिकत्वापत्तौ विभक्तिश्रवणापत्तिः । अविवक्षयेत्र अइउणित्यादौ स्वरसन्ध्यकरणवत्सम्भवात् । तत्रेकारोकारादेस्तत्तत्तंम् सस्वसन्देइसिद्धेरिव
सत्यां विभक्तौ नलोपजद्यत्वादेरप्यापत्तावदन्तत्वनान्तत्वधान्तत्वदान्तःवादिनिर्णयानुरोधस्य सत्त्वात् । णोपदेशत्वचोपदेशत्वदान्तःवादिनिर्णयानुरोधस्य सत्त्वात् । णोपदेशत्वचोपदेशत्वदान्तःवादिनिर्णयानुरोधस्य सत्त्वात् । णोपदेशत्वचोपदेशत्वदान्तःवादिनिर्णयानुरोधस्य सत्त्वात् । गोपदेशत्वचोपदेशत्वदान्तःवादिनिर्णयान्तरापत्तिगौरवापत्तेद्वानुरोधसत्त्वादित्याशक्कां मनसिकुत्याइ ॥

## अत एव गवियाह भूसत्तायामितीदृशम् । न प्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु तत्स्मृतम् २७

अत एव यतो न भेद उक्तरीत्योपस्थितस्यैव वा भानमत एव गवित्ययमाह भूमकायामित्यत्र हित्तविषयबोधकत्वकः
पार्थवन्त्वाभावादर्थवदधादुरित्यवहत्तेः मातिपदिकत्वाभावे गौः
भूरिति विभक्तचतुत्पत्तिः। तथा च न मातिपदिकं नापि पद,
मेतत्साधु तु भवत्येवेत्यर्थः। अयं भावः। भूमकायामित्याद्यर्थःनिर्देशसहितेष्वसन्दिर्धेषु विभक्तचसंबित्रतिनिर्देशः परम्परापठनादिसिद्धो भाष्यकाराद्यभ्युपगतद्व तस्य वोक्तकाधवानुगृहीताभेदपक्षे एवोपपत्तौ निर्वीजाविवक्षयोपपादनमयुक्तम्। सनिद्यधस्यत्रे तदकर्णेप्यत्र विभक्तिविवक्षाया दुर्बारत्वात्। प्रत्ययः परद्यति नियमाच्च। उक्तश्रुतिषु च वृत्ताववयवानां जदत्स्वार्थत्वाभ्युपगमादनुपपत्तिरस्त्येव भेदपक्षाश्रयणोपि । सा

चावयव्यर्थमवयवे आरोप्य समाधेयेति वृत्तिनिर्णये वश्यते । उक्तमुत्रेष्वप्यनुकार्यशब्दानां स्थानित्वादेशत्वबोधनाय पष्ठी-स्थानेयोगेत्याचनुरोधादसमर्थसमासबद्वस्यमाणरीत्या पातिपदि-कत्वविभक्तचादिकं सौत्रवेव । भुवोतुग्लुङ्खिटोरित्याधप्येवमे-व । तस्माद्युक्ततरमभेदपशं प्रतीमः । अथ मू सत्तायामित्या-दावधातुरितिपर्युदासादेव न प्रातिपदिकत्वं न वा पदत्वम् । अन्यथा पर्युदासनैयध्यापात्तः । कि चाथातुरितिपर्युदासादर्थ-बन्त्वलाभादर्थवद्भइणमुत्तरार्थमिति प्रन्थानामेवमसामञ्जस्या-पत्तिः । भूसत्तायामित्यादेरनर्थकत्वात् । अनर्थकत्वादत्र विभ-क्तिनेंत्यादिक चित्रतसमासाइचेति सूत्रे मनोरमायां स्पष्टत्वात् । अपि च धातुरनर्थक इति व्याहतमित्यर्थवत्सूत्रे मतान्तरदूषणा-य मनोरमापि स्ववचनविरुद्धैव स्यात् । न च भूसत्तायामित्य-नुकरणस्य न धातुत्वं कि त्वेतदनुकार्यस्य भवतीत्यादौ मयुज्य-मानस्यैव तत्रैव नामस्वसुबुत्पन्त्योदीरणाय पर्युदासोपीति वा-च्यम्। एवं हि भूनादयोधातव इति स्त्रस्यानुकरणस्यानर्थक-त्वेनानुकार्यस्य गणपाठाभावेनाथातुतापत्तावसम्भावित्वापत्तेः। तस्य गणपाठितत्वगर्भतायाः पाग्व्युत्पादनात् । घटाभिन्नस्याघ-टत्ववद्धात्वभिन्नस्याधातुताया असम्भवाच्च । किं च । प्रकु-तिवदनुकरणमित्यतिदेशादेव धातुत्वप्रयुक्तपर्युदासलाभात्पाति-पादिकत्वाभावसम्भवे कुतस्तत्पक्षाभ्युपगमः । कथमन्यथा ऋत-इद्धातोरितीत्वं कीरित्याद्यनुकरणे छभ्येत । न चैवं धातुत्वप-युक्तमकातित्वकाभेन न केवळा मक्रातिः मयोज्योति निवेघलाभा-पत्तिः यत्तदेतेभ्यः परिमाणेवतुबिति ज्ञापकेन यावत्कायितवृत्ते-क्रीपितत्वात्। अत एव कीरित्यनुकरणे मातिपदिकत्वं सङ्गच्छते। तसाङ्ग्सत्तायामित्यभेदपक्षसाधकमयुक्तम् । किं चानुकार्यत्वानु-

करणत्वधातुत्वाधातुत्बध्वनिमयत्ववर्णमयत्वरूपविरुद्धधर्मोध्यासाः दभेदपक्ष एवानयोर्न युक्तः । भेदपक्षोपि न युक्तः । भू-बादय इति सूत्रविरोधात् । गणपाठितत्वे सति क्रिया-बाचित्वं धातुत्विमाति हि तद्रथीः । स चाहिमस सम्भावि-अनुकार्यस्य गणे पाठाभावात् । अनुकरणस्या-क्रियावाचकत्वाभावात् । समानानुपूर्वीकशब्द-मात्रतात्पर्यकत्वं तादृशशब्दमात्रताचकत्वं वा अत्र मते अनुक-रणत्वम् । शब्दशब्दवारणाय मात्रपदम् । तस्माद्भसत्तायामित्यु-दाहरणं पक्षद्वयं चासङ्गतमेवति चेत्। अत्रोच्यते । आनुपूर्वीभेद एव शब्दभेदे तन्त्रम्। अत एव नानार्थत्वव्यवस्था। तथा च स्वाभित्रशब्दमात्रतात्पर्यकोषारणविषयत्वार्थतात्पर्यकोच्चारण-विषयत्वरूपे अनुकार्यत्वानुकरणत्वे कथं विरुद्धे। कथं बा भूसत्तायामिति ग्रब्दमात्रतात्पर्यंतस्य कियावाचकत्वरूपं धातु-त्त्रम्। तथा च न पर्युदासत्त्रवात्तीपि । किं त्वनर्थकत्वाका नामत्विमित्यव युक्तम् । प्रकृतिवदनुकरणीमत्यातिदेशेष्यधातुत्व-पयुक्ता संज्ञा दुर्वारेव । छांद्सत्वं त्वगतिकगतिः शोच्छेदकरं चेति बोध्यम्। एवं च न घातुत्वाघातुत्वयोविरोधो-वि । वर्णनित्यतानादिनामानुपूर्वाः ध्वनिमात्रनिष्ठत्वात्तस्योभः यत्र तुरयत्वात् । अव्यक्तानुकरणस्थके व्यक्तिभेदोपि भेदमयोजः कानुपूर्वीभेदाभाबाद्यक्त एवाभेद इत्यभेदवादिनां मतम्। अन्ये त्वित एवार्थभेदाच्छव्दभेदं च मन्वानाः शब्दार्थवाचकत्वाभ्या-मनयोभेंदामिच्छन्ति । अत्र मते गणपठितश्चद्वाच्यत्वं गण-पवितत्वमतो न भ्वादिस्त्रविरोधः । अस्मिन्मते भूसत्तायापि-त्यत्र विभक्तिर्द्धवीरेत्यभिमेत्य पश्चद्वयं छक्ष्यानुसारेण स्बीकृत-माकरे इति न किश्चिद्दीष इति ध्येमस् ॥ २७ ॥

## इति श्रीवैयाकरणभूषणे नामार्थपरिच्छेदः समाप्तः॥ समासान्विभजते॥

सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाथ तिङां तिङा। सुबन्तेनेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः २८

सुपां सुपा। पदद्वयमपि सुबन्तम् । यथा राजपुरुषः। व-ष्ठीति समासः । सुपां तिङा । प्रेपदं सुबन्तमुत्तरं तु तिङन्तम्। यथा पर्यभूषत्। अनुन्यचलत् । गतिमतोदात्तवता तिरापि समास इति वार्तिकात् । सुपां नाम्ना । कुम्भकार इत्यादि । जपपदमति क्लित समासः । सच गतिकारकोपपदानां कृजिः सह समासवचनं पाक सुबुत्पचेरिति वचनाऋवाति सुबुत्पत्तेः प्राक् अत्रोत्तरपदे सुबुत्पत्तेः प्रागित्यर्थात् । अन्यथा चर्मकीती-त्यादौ नळापानापत्तेः । सुपां धातुना । उत्तरपदं धा-तुपात्रं न सुप्तिकन्तम् । यथा कटप्ः । आयतस्तुः । वः चिमच्छचायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दोर्घरचेति वार्त्तिकोक्तनि-पातनात् । अत एव नत्रो धातुमात्रेण समास इत्यनुदा-तम्पदमित्यत्र कैयटः । तिङां तिङा । पिवतस्वादता । पच-तभुज्जतेत्यादि । "आरूपातमारूपातेन कियासातत्य" इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात्समासः । सुवन्तेनेति चेति । चका-रात्तिङामित्यर्थः । जहिस्तम्ब इत्यादिः । "जहिकमेणा बहुलमा-भीक्ष्ण्ये कत्तीरं चाभिद्धाती''ति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात्। स्पष्टं चैतच्छन्दकाँस्तुभे ॥ २८ ॥

स्वयं भाष्यादिसिद्धं तद्भेदं व्युत्पाद्य प्राचीनवैयाकरणी-क्तविभागस्य सन्नक्षणस्याव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिभिः प्रायिकत्वं दर्भवति ॥

समासस्तु चतुर्घेति प्रायोवादस्तथा परः । योयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः स च !। २९ ॥ भौतपूर्व्यात्सोपि रेखागवयादिवदास्थितः।

चतुर्धा । अन्ययीभावतत्युरुषद्वन्द्वबहुवीहिभदात् । अयं मायो-बादः । भूतपूर्वः । इन्भः । काराभः । आयतस्तः । कटप्कः । बागर्थाविव । विस्पष्टपदुरित्याद्यसंग्रहात् । तथापरः मायोबाद इत्यन्वयः। परं दर्भयाते । योयिषिति । पूर्वपदार्थप्रभानो ऽच्य-यीमारः । उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः । उपयपदार्थप्रधानो इन्द्रः । अन्यपदार्थप्रधानो बहुत्रीहिरिति सक्षणस्यः। जन्मचग-त्रं, स्पमति । अर्घपिष्पकी, द्वित्रः, शत्रकुशपकाश्वमित्यादौ प-रस्परव्यभिचारात् । तथाहि । उन्मत्तगङ्गामित्यव्ययीभावे पूर्व-पदार्वप्राधान्या मानाद्वययी भानतक्षणाव्याप्तिरन्यपदार्थप्राधा-न्याद्वद्वीहिकसणातिच्याप्तिइच । अन्यपदार्थे च संश्रायामि-ति समासात् । सूपमतीत्यव्ययीभावे उत्तरपदार्थमाधान्यात्रतु-चवल्रसणातिन्याप्तिरवयीभावलक्षणान्याप्तित्रच । सुवप्रतिना-मात्रार्थइति समासात् । अर्थपिष्यछोति तत्पुक्षे पूर्वेपदार्थमा-षान्यसत्त्वादव्ययाभावस्रभणातिव्याप्तिस्तत्पुरुषस्रभणाव्याप्ति-इच । "अर्थनपुंसक" मिति समासात् । एवं पूर्वकाय इत्या-दितत्पुरुषेपि द्रष्टव्यम् । दित्रा इति बहुवीहानुभयपदार्थमाधा-न्याद् द्वन्द्रलक्षणातिन्याप्तिर्वहुन्त्रीदिलक्षणान्याप्तित्रच । "सङ्ख्य-याव्ययासन्नाद्राधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येय" इति समासात्। वाबकुरापळावामिति समाहारद्वन्द्वे समाहारान्यपदार्थपाधान्या-इंदुवीहिलभणाव्याप्तिकच । तस्माभैतानि सभणानि । कि

त्वच्ययीभावाधिकारपाठेतत्वमच्ययीभावत्वं, तत्पुरुषाधिकार्-पाठेतत्वं तत्त्वमित्यादि द्रष्ट्रच्यमिति भावः ॥ असम्भव-द्रचेषां लक्षणानामिति ध्वनयन्तुक्तिसम्भवमाह । भौतपू-च्यादिति । स्वार्थे प्यञ् । पूर्वं भूतो भौतपूर्च्यस्तस्मात् । उत्स-गोपि, सोपि । रेखागवयादिवादिति । तथा च रेखागवयादिनि-ष्ठलांगुलादेवस्तित्रपद्रवलक्षणत्ववदेतेषामपि न समासलक्षणत्व-म् । तत्र विश्विष्टश्चक्त्यभ्युपगमेन पदानामनर्थकत्वात् । किं तु बोधकत्वमात्रं स्थात् । रेखागवयवदिति भावः ॥ २९ ॥

ननु व्यपेक्षां सामध्यमेकहाति भाष्यकारैः पदार्शतानां व्य-पेक्षावादिनां पाचां मतएतानि लक्षणानि साधून्येव । तथाहि । समर्थः पदाविधिरिति परिभाषायां सामधर्यं व्यपेक्षारूपमेव सूत्र-भाष्यसिद्धम् । एकार्थीभावे समासस्यार्थवत्स्त्रत्रेणैव प्रातिपदि-कत्वसम्भवन समासग्रहणं न कुर्यात्। पराङ्गवद्भावे एकार्थाभावा-भावेन तस्यासंग्रहापत्तेकच । न चेष्टापत्तिः । तथा साति सुवा-मन्त्रिते पराङ्गवतस्वरे' इत्यनन्तरमेव समर्थसूत्रं कुर्यात् । किंचैवं यत्ते दिवो दुहितर्पर्तभोजनिमत्यादौ दिवःशब्दस्यामन्त्रिताने-यातफलकपराङ्गवद्भाववद्यमग्नेजरिता, ऋतेन मित्रावरुणावृता-वृथावृतस्पृशा इत्यादावयम्ऋतेनेत्यादेः सुवामन्त्रितइति पराङ्ग-वद्भावापत्तिः । सम्बोधनप्रथमान्तस्यामन्त्रितस्याग्निमित्रावरुणा-दिपदस्य सत्त्वात्। ननु तिन्निमित्तग्रहणं कर्त्तव्यमिति वार्तिका-त्तस्यामन्त्रितस्य यिनिमित्तं तदेव पराङ्गवतस्यादित्यर्थकान्नायं दोष इति चेत्र । एवं सति मित्रावरुणावित्यस्यापि पराङ्गवद्धा-वानापचेः । ऋतस्य वर्षयितारावित्यर्थेन्तर्भावितण्यर्थोद्ध्येः विव-पि ऋताष्ट्रधाविति रूपम्। न च मिलावरुणौ तिश्विमित्तम् । न च मा भूत्पराङ्गवद्भाव इति वाच्यम्। ऋताष्ट्रधावित्यस्य निघाताना-

पत्तेः । द्वितीयपादादित्वेनानुदात्तंसर्वमपादादाविति पर्युदस्तत्वा-त् । अन्यथेषं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमिपति मन्त्रे पू-र्वपूर्वामन्त्रितस्याविद्वचमानवद्भावान्मेश्चव्दात्परतामुपजीव्य क्रुतो-पि निघातो गङ्गे इत्यादित्रयस्येच शुतदीत्यस्यापि स्वात् । तथा च पादादित्वेपि पराङ्गवद्भावादामन्त्रितस्यचेत्याद्युदात्तता ऋतेन-त्यादेर्दुर्वारा। न च मित्रावरुणावित्यस्य पराङ्गवद्भावो न सम्भव-त्येव आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवदित्यविद्यमानवद्भावादिति वाच्य-म् । परस्य कार्ये हासावतिदेशः पूर्वेग्रहणात् ज्ञापकात् । न च पराङ्गव-द्धावः परस्य कार्यं किं तु स्वस्य। अस्तु वा मित्रावरुणावित्यामं-त्रितं सामान्यवचनम्।ताद्विशेषणस्तावधाविति। तथा च नामंत्रि-ते समानाधिकरणे सामान्यवचनमित्यविद्यमानवद्भावनिषेधान्न दोषः।तस्मात्तिभित्तग्रहणे कृते ऋतेनेत्यत्रेव मित्रावरुण।वित्यत्रा-पि स न स्थात्तस्मात्समर्थपरिभाषयैत्र निर्वाहमभ्युपेत्य तिन्निम-त्तप्रहणं त्याज्यमिति वेदभाष्यशब्दकौस्तुभयोः स्पष्टम् । तथा च परस्परान्वयरूपा व्यपेक्षेत्र सामध्यम् । तच्च कारकाणां क्रिः यायामवान्वयादतेनत्यस्याशाथे इत्यनेनैव सहान्वयास मित्राः वरुणाभ्यामन्त्रय इति सामध्यीभावात्र पराङ्गवद्धावः । मित्रा-वरुणाद्यचाद्यवित्येतयोस्तु पार्ष्णिकाभेदान्वयात्सामर्थ्यसत्त्वा-द्भवति स इत्युपपद्यते । एवमेव च भार्या राज्ञः पुरुषो देवद-त्तस्य, पश्य देवदत्त कृष्णं श्रिता विष्णुमित्रो गुरुकुलमित्याः दौ न समास इत्युपपद्यते । उपपद्यते चाधिहरि राजपुरुषिद्य-त्रगुरित्यादिषु समासः । पदार्थानां परस्वरमन्वयक्त्वसामध्येस-त्त्वात् । अत एव रामकुष्णावित्यादौ परस्परमनन्वयात्सामध्यी-भावेन समासो न स्यात् । एवं धवखदिरा छिन्धीत्यादावाप । न चैकस्यां कियायामन्वयित्वमेव सामध्यमत्रास्तीति कैयटोक्तं

यक्तम्। एवं हि कतः सर्वो मृत्तिकयेत्यादौ कृतः सर्वमृत्तिकः इति समासापतेः । असूर्यम्पद्या हत्यादेरसमर्थसमासत्वोच्छेदप-सङ्गाच । न चैकस्यां क्रियायां कर्यत्वाधेकरूपेणान्वयित्वमेव सायध्ये वाच्यम् । अथ वा चार्थेद्वन्द्व इति विध्यवैयध्यीयाः सामध्येंपि स स्यादिति बाच्यम् । एवं हि बटो भिक्षामट गां चानयेत्यादा ''वहरहर्नयमानो गामक्व पुरुषं पश्चम् । बैनस्व-तो न तृष्यति सुराया इव दुर्भद" इत्यादी चातित्रसङ्ग इत्याशङ्कण युगपदिधिकरणवचने द्वन्द्व इति व्युत्पादितं भाष्ये । तथा च परस्परयभेदान्बयरूपं सामध्यमेवातिमसङ्गपरीहारच्याजेन माः च्यकारैः समार्थतम् । एकार्थीभावपक्षे च तस्मिक्षेव समासः इति समर्थमूत्राञ्चन्यत्वाद्दरहरित्यादी समासामसङ्गाग्रुगपदिभि-करणवचनताव्युत्पाइनवैयध्यीपचेः । अभिकरणं वर्तिपदार्थी रामकृष्णी, तयोर्थुगपद्वने पदद्वयेनाभिधाने द्वन्द्वो भवतीति तदर्थः । ननु सेयं युगपदधिकरणवचनता दुःस्वा च दुरुपपादा चेति भाष्यएव सा द्षितेति चेत्। सत्यम्। विप्रहे सा बुक्पपा-देति तदाभिमायस्य शब्दकौस्तुभादौ व्युत्पादितत्वात् । विश्रहे खस्वपि युगपदिशकरणवचनता दृश्यते भवी च खदिरौ चेत्येब विग्रह इत्यादि, ततः पूर्व भाष्ये च्युत्पादितत्वात्त्रथैव युक्तत्वा-ह । अत एव भवी च खदिरी चेति न विग्रहः । मिकिया-द्वायां प्रथमपृत्तस्यैकवचनस्य स्यागायोगात् । अन्यथा समा-सदर्भनानुरोधेन विग्रहकरणे पष्टीतत्पुरुषोच्छेदः स्यात्। तथा च पष्टचा अलुग्बिधायकानां तत्स्वरादीनां चोच्छेदापत्तिरित्ये-बोक्तं शब्दकौस्तुमे । अत एव तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियामि-स्वनेनापत्यक्रतबहुत्वाविवक्षायां तद्राजस्य कुरिवधीयमानो उङ्गब-इकाकिका इत्यादी सिध्याति । नहि विना युगपदिथिकरणतां त-

द्राजार्थस्य बहुत्वान्वयः । तस्य व्यासच्यवृत्तित्वात् । न च तद्राजान्तेन बहुत्बोक्ती लुगित्येवार्थीस्त्वित शक्क्यम् । त्रियो बाक्नो येवामित्यर्थे मियबाक्ना इत्यन्नापि मसक्नादिति । न च कर्म-थारयेष्यभेदान्वयरूपसामध्यसत्त्वाद् द्वन्द्वाविशेषस्तस्य स्यादिति बारयम् । सपस्पमानपदैरेकाविषयताशाकिवोधजनने द्वन्द्वस्तदर्थ-मेव युगपद्धिकरणवचनतास्वीकारादिति विश्वेषसम्भवात् । न वैवमपि रामकुष्णावित्यादी विरूपाणामपि समानार्थानामित्ये-कश्चेषापत्तिः । विभवत्युत्पत्तेः पूर्वे समानार्थतायामिष्टत्वात् । तदुत्तरमेकशेषामसङ्गात् । पूर्वमेवैकशेष इति सिद्धान्तात् । तथा च विवसयोभयथापि प्रयोगी युक्त एव । पितरावित्यादी ता-त्पर्यानुरोधेनैवार्थविशेषानिर्णयस्य बाच्यत्वात् । तथा च विव-भया व्यवस्था आश्रयणीया चार्ये द्वन्द्र इति न्यासपक्षेपि विभ-क्त्युत्पत्तेः पूर्वे सहभावविवश्चणे एकश्चेषस्तवुत्तरं विवश्चणे च द्वन्द्व इति वाच्यमेव । नन्वेवं साति एकशेषे द्विवचनबहुवचना-न्तेन विग्रहमदर्शनमपि शक्यं वक्तुम् । परं त्वेकवचनान्तेनेव त-त्यदर्शनमयुक्तम् । पागुक्तन्यायेन दिवचनादेरपि न्यायमासः त्वादिति कथं द्विचनान्तेन तत्पदर्शनं निषिद्धिमिति चेत्। प्र-च्यते । नहि येषायेकशेषस्तेषायेव तथाविधानां विष्रहे यवेबाः तस्य नित्यत्वात् । किं तु यदा युगपद्वाचित्वाविवसणा के कश्चेष-स्तदा तहाथकचकारमादाय सः। तथा च तत्र न दिवचनमाप्तिरिति बित्रियमाणे तथा दर्शनादेव तत्रापि युगपद्वाचिताविवक्षां कुत्वा त-था विप्रहो वाच्यस्तत्र चोक्तदोषो युक्त इति । अथ विश्वत्यु-त्पत्तः माक् सहभावविवसायामेवैकशेष इत्यभ्युपगमे तदा सह-भावाविवसणात्मत्येकं विभक्तयुत्पत्ती ततस्तदिवसणे हन्द्वापत्ती घटघटौ घटघटघटा इत्सापत्तिर्दुर्नारा । न चाकुतन्यूइपरिभावया

भाविद्विबहुवचनादिविरुद्धतया वा न प्राग्विभवत्युत्पत्तिरिति र्श-क्यम् । इतरेतरयोगादात्रप्यनापत्तेः । अथ यदि घटत्वादिकः विभीतकत्वाद्यनेकतात्पर्यवशाद्यगपदनेकशक्या विशिष्टलक्षणया वा मातृत्विपतृत्वस्त्रीत्वपुरत्वज्ञगुरत्वाद्यनेकरूपे-णैकस्मादेव पदादुपस्थितौ घटा अक्षाः पितरौ ब्राह्मणौ इवइवु-रावित्यादिश्योगाणां सम्भवान्नैतत्साधनायैकशेषप्रकरणं किं तु घटोयं घटोयमिति धारावाहिकाभिलापवत्साहित्याविवक्षणात्यः स्येकव्यक्तिजातिक्षितिक्षमामात्रे मातृपात्रोः सहभावे च तात्पः र्योद्विभक्त्युत्पन्त्यनन्तरं सहभावविक्षणाद्वा प्राप्तस्य घटघटौ अ-क्षाक्षौ क्षमाक्षमा मातृभ्यामित्याद्यानिष्टरूपस्यासाधृत्वबोधनायेः ति नोक्तदोषः। एवं च साहित्यविवक्षाचिकीषीयामेवैकशेषः व-हुनीहिचिकीषीयामिव नवहुनीहावित्यादिवत्प्रवर्ततहाति करूपः ते । प्रत्ययोत्पत्तव्यर्थगौरवभयात्प्रक्रियादोषप्रसङ्गाच्च नान्तरा कल्पना युक्ता। समासादौ तूपजीव्यत्त्वात्तदादर इति । उक्तं च अब्दकास्तुभे । 'घटकुम्भौ कुम्भकुम्भौ मातृभ्यां चाति पाः क्षिकम् । अनिष्टत्रितयं माप्तं सूत्रेणानेन वार्यते ।। घटावित्यादि-सिद्धिस्तु स्यादेवैतद्विनापि हि। जातिपक्षे व्यक्तिपक्षेपीति नि-ष्कर्षसंग्रह' इति ॥ अत्रापि पक्षे पितामात्रेत्यादिद्वयं व्यर्थ मातापि-तरौमातरापितरावित्यादेरिष्टत्वेन नियमार्थताया असम्भवात । मातराविति तद्थें निवारियतुं सूत्रमिति चेन्न। एकस्य मानुशब्द-स्य पितर्यपरस्य मातरि तात्पर्ये सरूपैकशेषेणापि विशिष्टलक्षणया युगपद्वत्तिद्वयेन वा मातरावित्यस्य दुर्वीयत्वेन सुत्नानर्थक्यादाः रणादिति विभाव्यते । त**ञ्च** । तथापि घटकुम्भावितिवद्रामकु-च्णावित्यस्यासाधुतापत्तेरिति चेत् । पैवम् । सहविवक्षातः पा-🌇 समानार्थतायामेवैकश्चेषात् । अन्यथा द्वन्द्वे प्राप्ते एकशेषा-

त्तदा युगपद्धिकरणवचनताया अन्यभिचारात्समानार्थानामित्य-स्यानर्थक्यापत्तेः । द्वन्द्वविधानवैयर्थ्यापत्तेक्वेति दिक् ॥ नः न्वेवमप्यनेकमन्यपदार्थे इत्यनेनानेकसुबन्तानामन्यपदार्थप्रतिपान दकत्वे बहुत्रीहिविधानाचित्रत्रग्वादिपदानां सर्वेषां तद्भिधाय-कत्वे युगपदधिकरणवचनतासत्त्वाइ द्वन्द्वापात्तेः । न चोत्सर्गाः पत्रादन्यायेनान्यपदार्थमादाय तस्यां बहुवीहिः समस्यमानपदा-र्थमादाय तस्यां च द्वन्द्व इत्यभ्युपेयमिति वाच्यम् । एवं हि समाहारद्वन्द्वासम्भवापत्तेः तस्यान्यपदार्थत्वादिति चेन्न । न तावत्समाहारवाचकत्वेन समाहारद्वन्द्व इति व्यवहारः । राम-कृष्णावानय पाणिपादं बादयेत्यनयोबीधपदार्थान्वययोर्वेलक्ष-ण्यादर्शनात् । किं तु द्वन्द्वश्च माणितूर्येत्यादिमकरणेन माण्या-द्विद्वन्द्वे एकवचनाविधानात्समाहार इव समाहारः एकवचनानिमि-त्तत्वादिति गौणो व्यवहारः । एतदेवादाय द्वन्द्वाच्चुर्षहा-न्तात्समाहारे इत्यादिसौत्रव्यवहारा अप्युपपद्यन्तइति ध्येयम्। न च परस्परान्वयसामध्येपक्षे ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यादिवि-शेषणाचन्वयापत्तिरिति वाच्यम् । सविशेषणानां द्वत्तिर्ने द्व-त्तस्य वा विशेषणयोगो नेति वार्तिकेन विशेषणयोगे समासा-साधुत्वज्ञापनात् । एकार्थीभावपक्षोपि राज्ञः पदार्थैकदेशत्वाना-न्वय आकाङ्क्षाविरहादित्युक्तावपि ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यादेः साधुतावारणाय वार्त्तिकस्यावश्यकत्वात् । अत एव देवदत्त-स्य गुरुकुलित्यादौ साधुत्वज्ञापनाय भवति वै नित्यसापेक्ष-स्यापि समास इति वार्तिकं सङ्गच्छते । न च राजपुरुष इः त्यादौ पदार्थयोरुपस्थितावप्यन्वयः कस्थार्थ इति वाच्यम् । त-स्य संसर्गमर्यादयैवोपस्थितेः । न च नामार्थरो दिनान्वयास-म्भवः । समासेन्यथैव व्युत्पत्तेरिति व्यपेक्षा नां मतस् ।

तस्नाह्यपेश्वापसे पूर्वोत्तरपद्योरर्थसन्त्रात्प्र्यपदार्थमधान इत्या-दिश्यवस्था अध्याप्त्यतिष्याप्त्यादिदोषदुष्टापि नासम्भविनी-स्यात्रद्वां मनसिकृत्याह ॥

जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थे दे वृत्ती ते पुनास्त्रिधा । भेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्यव्यवस्थितेः॥३०॥

यध्यम महाभाष्ये नाना पक्षा निरूपिताः । तथाप्यत्रैन विश्वान्तिस्तेषामिति विभाव्यते ॥ कैयटो इरहत्तक्च यां व्य-बस्यां प्रवन्नतुः । सा न्यायभाष्यानुगुणा नेत्युरेक्ष्येति विद्याहे ॥ तथाहि । यद्यपि सपर्थसूत्रे भाष्यकारैरनेक पक्षा निरूपिता इति भाति । तथापि तद्विवेके सति जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थपक्ष-योरेब पर्यवसानं कभ्यते । तद्यथा । इयं तावद्राष्ये पश्तमृष्टिः पतीयते । समासादावेकार्थीभावः विषद्ववाचये च व्यपेक्षेत्येकः पक्षः । अथ ये देति बर्तयन्ति इत्यारम्य जहत्स्वार्था ऽजहत्स्वार्था चेति पक्षमेदेन मतान्तरम्। समासादाबिप बाक्यवद्वयपेक्षेव साम-र्ध्यामिति चापरं मतमिति । तन्नत्थं कैयटेन निर्णातम् । नित्यशा-न्दिकमते राजपुरुषादीनि बाक्यविषयपदसस्यावयवानि वर्णव-इनर्थकोपकभ्यमानावयवानि तत्त्वतो निर्वयवान्येव केवलम-सत्यमित्रयाश्रयेणान्बाख्यायन्ते नातस्तत्र जहदजहत्पक्षावतारः। अतस्तत्रकार्थीभाव एव । बाक्ये तु व्यवेक्षा । परस्पराकाङ्ग-क्षा च व्यवेक्षेति प्रथमः पक्षः । कार्यशाब्दिकानां वाक्याहि करेपेन दुत्तिनिष्पार्ति मन्यमानानां मते जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थप-भविकरपः । अथ ये हार्च वर्तपन्ति कि तआहुरित्यादिना भाष्यात्तर्येव स्पष्टत्वात्। तत्र जदहस्वार्था नाम राज्ञो विशेष-णान्वयसाहेरणुतारूपप्राधान्यत्याग एव । तद्यथा । तसा राज-

कर्मणि मवर्त्तमानः स्वं तक्षकर्म जहाति न हिक्कितक्रवासिते-त्यादिना दृष्टान्तेन तथैव भाष्ये व्युत्पादितत्वात् । एकार्थीः भावस्त्वत्र पक्षे राजपदेन राजपुरुषयोरुपादानसिध्यर्थमङ्गीक्रियते । तदनभ्युपगमे राज्ञि विशेषणान्वयापत्तेः । अजहत्स्वार्था च राज्ञांशस्यापरित्यागमात्रात् । भिक्षुक्तोयं द्वितीयां भिक्षां छब्ध्वा पूर्वी न जहाति सश्चयाय पवर्त्तते इत्यादिभाष्येण तथैव छा-भात् । अथ वा पुरुषव्यावर्त्तकत्वमात्रेण राजांशस्योपयोगाद्वाज-पदं स्वार्थ जहात्येव । न चैतावता तित्रिमित्तं विशेषदर्शनं निव-र्तते पुरुषे । नहाग्निसम्बन्धजनितपाकजरूपादिनिवृत्तिर्घटेग्नि-संयोगे निवृत्ते भवति । अथ बान्वयाद्विशेषणं भवति छत्वदृश्च-म्पकपुट इतीत्यादिना भाष्ये तथैव स्पष्टत्वात् । तस्माद्वतिनि-ष्पतिवादियते जहत्स्वार्थाजहस्वार्थान्तर्भावेण पश्चद्वयं हिथम् । व्यपेक्षात्रादस्तु स्वतन्त्र एवेति । हरदत्त्तस्तु एकार्थीभावस्तावद्राज-पदेन राजपुरुषोपस्थापनाय पुरुषपदेनाष्युभयोपस्थापनायावदय-कः। अन्यथा राज्ञः पुरुषोश्वश्चेतिवद्राजुरुोश्वश्चेति राज्ञः पुरुषो देनदत्तस्य चेति वापत्तेः। नपुनर्भहत्स्वार्थद्वतौ राजपदानर्थक्यं युक्तं पश्यामः । तथा सति राज्ञो बोधासम्भवेन राजपुरुषमान-येखत्र पुरुषमात्रस्यानयनप्रसङ्गः । न च राज्ञः प्रतीतये समासे शक्तिः कल्प्या, मानाभावात् नापि राजपदं वाक्ये व्युत्पन्नं पुनः समासे न्युत्पत्तिमपेक्षते । न वा राजवीधाय समासे न्युत्पत्तिय-होतेश्यवे । तस्याद जहत्स्वार्थेव हित्तेः । अर्थाभिधानमकारभेद इत्येव साम्यतम्। एवं चैकार्थीभाववद्वचपेक्षापि समासादौ । अन्यथैकाथीं मारमात्रमाश्रित्य द्रष्टुं गतः कृष्णं श्रितो गुरुकुलं विष्णुमित्र इत्यादौ समासमसङ्गः । तस्मादेकाथीभागो, व्यपेक्षा, उज्ञहत्स्वार्था, चेति त्रयं समुच्चितं परिभाषाप्रवृत्तिहेतुः। न

चाप्येतस्मिन्व्यपेक्षायां सामर्थ्यं योसावेकार्थीभावकृतो विशेषः स वक्तव्य इति व्यपेक्षापक्षदूषणार्थकमाष्यविरोध इति वाच्यम्। व्यपेक्षामात्रवादे त्ददूषणाभिधानात् । न चैवमप्येकाशीभाव-शून्ये पराङ्गबद्धावे विभक्तिविधाने च सा न पवर्तेतेति बाच्य-म्। पराङ्गवद्भावे तिश्विमित्तग्रहणात्। विभक्तौ क्रियाकारकस-म्बन्धाविनाभावात्कव चिदन्तरान्तरेणयुक्तइत्यादौ युक्तग्रहणा-च सर्वत्र।दोषेण एकार्थीभावज्ञत्ये परिभाषाप्रवृत्यभावेष्यक्षतेः। अत एव संस्रष्टार्थानां सम्बद्धार्थानामित्यादिना सामध्येद्वयस-मुच्चयो वृत्तौ ध्वनित इति व्युत्पादयांवसूत्र । अत्रेदं प्रतिभा-ति। न तावदाद्यएकार्थीभावोखण्डं समासमभ्युपेत्येति कैयटो-क्तिर्युक्ता। अथ कियमाणेपि समर्थग्रहणे किं सामर्थ्य नाम। पृथगर्थानामेकार्थीभावः सामध्यम् । क्व पृथगर्थानि क्व वा एकार्थानि, वाक्ये पृथगर्थानि समासे एकार्थानि इत्येकार्थीमा-बोपपादकभाष्यविरोधात् । न वा ऽखण्डे पदानि सन्ति । येनैतत्स्यात् । त्रस्ययुक्त्या वाक्यस्याप्यसण्डत्वापत्तेश्च । अन्य-थार्धजरतीयतापत्तेः । ननु नित्यशाब्दिकास्तु वृत्तिवाक्ये नित्ये विविक्तविषये मन्यन्तइति तत्रैव कैयटेनोक्तत्वादत्रेष्टापत्तिरित चेत्। ताई वाक्येप्येकार्थीभाव एव स्यात्। तथा च वाक्ये व्य-पेक्षाति भाष्यमसङ्गतं स्यात् । एवं वावचनानर्थक्यमप्यनर्थकं स्यात् । व्यपेक्षायां समासो न, एकार्थीभावे वाक्यं नेति वि-विक्तविषयत्वादनयोवीध्यवाधकभावो न भवति । एकार्थानां विकल्पनादिति कैयटेनैव तद्भावार्थस्योपवर्णितत्वात् । नह्यस्व-ण्डे बाक्ये परस्पराकांक्षारूपव्यपेक्षासम्भवः । किं बहुना वा-क्यपदयोरखण्डत्वे तुरुययुक्त्या स्थिते व्याकरणस्थविधिमात्रस्या-संख्रनकतापात्तः । मकृतिमत्ययागमादेरसत्त्वातः । अथ पञ्चको-

शकरपनान्यायेन शास्त्रपृष्टतिः पक्तत्यादिकरपनेयन्युच्यते । स-मर्थः पद्विधिः सहसुपेत्याद्यपि शास्त्रान्तर्गतत्वात्तहशायामेवेति कथमखण्डमभ्युपेत्य प्रवर्त्तताम् । तस्मान्नाखण्डपक्षाश्रयणेन प्रथ-मः पक्ष इति स्यादेव तत्रापि जहदजहिंद्वारप्रद्वतिः । एतेन यद्यपि शब्दान्तरमेव द्वत्तिरवयवा वर्णवदनर्थकास्तथापि सा-हरपात्तत्वाध्यवसानं पदानामाश्रित्य पृथगर्थानामेकार्थीभाव इ-त्युक्तमिति पूर्वमुदाहृतभाष्यावतारः कैयटोक्ता विद्वद्भिनीदर-णीयः। अपि चोक्तरीत्या समासवद्वाचयेष्यकार्थीयावाभ्युपगमे व्यपेक्षायां सामध्ये परिभाषायां च सत्यां यावान् व्याकर्णे पदगन्धो नाम स सर्वः संग्रहीतः समासस्त्वेको ऽसंग्रहीतः । एकाथीं भावसामर्थ्ये च समासस्त्वेक एव संगृहीत इति भाष्य-म् । समासएवैकार्थीभावो अन्यत्र व्यपेक्षेति स्ववचनं च विरुद्धं स्यात् । वृत्ताविव वाक्येपि विशेषणयोगानापत्तेश्च । एतेन स-मासादौ व्यपेक्षेकार्थीभावयोः समुच्चयोपि हरदत्तोक्तो ऽपा-स्तः । किं च । जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थयोः समुच्चयोपि विकल्प-मुखेनैव भाष्ये पक्षद्वयावतारात्ताद्विरोधाचादरणीयः। अपि च हरदत्तपक्षे राजपुरुषयोरप्युभयार्थत्वकरूपना व्यर्था। विशेषणा-न्वयनिरासस्य राजपदे तथाकल्पनेनैव वारणात्। राजपुरुषो देवदत्तस्य चेति वारणार्थे तथा कल्प्यतइति चेन्न । एवमपि राजपुरुषा गौर इत्यादिवत्तथा प्रयोगापत्तेर्दुष्परिहरत्वात् । अ-न्यथा राजपुरुषो गौर इतिवद्गौरस्य राजपुरुष इत्यपि स्यात्। भेदः संसर्ग इत्यादिना मूळएव निरिसष्यमाणत्वाच्च । तथा च न पुरुषपदस्याभयार्थताक्तिर्युक्ता । नापि राजपदमात्रस्येति कैयटोक्तिरपि तथा । एकार्थीभावस्य पूर्वपदमात्रनिष्ठतापत्तेः समासनिष्ठतानापत्तेः । समासत्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वात् । उ-

भयनिष्ठत्वस्य चोक्तरीत्या ऽसम्भवात् । अपि चैवं पुरु-षवदस्याप्युभयार्थत्वे राजवदे जहत्स्वार्थता किंन स्यात् राजः मतीतेः पुरुषपदादेवोपपत्तेः । राजपदस्य च तात्पर्यप्रहणार्थः मुपयोगेनानर्थक्याभावात् । चम्पकपुट इत्यादिभाष्येणैवमेव **छा**भाच । अन्यथा तद्भाष्यासामञ्जस्यात् । सम्भवन्त्यामुपप-सौ क्लिष्टकल्पनानवकाशात्। बक्ष्यते चान्यदुपरिष्टात्। तथा-च तस्माद जहत्स्वार्थेव द्वतिशिति हरदत्तमौदिस्तद्रीत्येवायुक्तोति परिभाव्यतां स्रिभिः। तस्मान्न कैयटहरदत्तादिभिक्कं युक्तम्। तस्मादेकार्थीभावो व्यपेक्षा चेति यत्पक्षद्वयं भाष्ये व्युत्पादितं तदे-वाभिमेत्य जहत्स्वाथीजहत्स्वार्थविचारः। एकार्थीमावे जहत्स्वा-र्था, व्यपेक्षायामजहत्स्वार्था । एकार्थीभावश्च समासादौ । पृथ-गर्थानामेकार्थीभावः सामर्थ्यमिति भाष्यस्वरसादिति व्यवस्थां षयं विभावयामः । अत एवैकार्थीयावच्यपेक्षयोमितान्तरत्वेषि संग्रये कोटितयोछेखवज्जइत्स्वार्थाजइत्स्वार्थयोस्तदन्तर्गतयोर-पि विकल्पेनोछेखः सङ्गच्छते । कथं तहीत्र पक्षे अथ ये दृत्तिं व चियन्ति किं ते आहुरिति मतान्तरमवतार्य जहत्स्वार्थादिविचा-रो भाष्ये सङ्गच्छतइति चेत् । उच्यते । नैतन्मतान्तराभि-मायं भाष्ये, विना समुदायशाक्तिं जहत्स्वार्थाया विना व्यवेक्षा-मजहत्स्वार्थायात्रच दुर्वचत्वात् । किं तु द्वत्तिकक्षणाभिधानाय पश्चरुपम् । अत एव परार्थाभिधानं वृत्तिमाहुरिति तल्लक्षणक-थनं सङ्गच्छते । अन्यथा पतान्तरे लक्षणिनर्वचनमेतादित्यभ्यु-पगमे उक्तैकार्थीभाववक्ष्यमाणव्यवेक्षापक्षयोद्वीत्तिलक्षणानभिधाः नान्यूनतापत्तेः । तथा च ये एकाथीभाववादिनो व्यपेक्षावा-दिनो ना वृत्ति कृत्तिक्तिकशेषसमाससनाद्यन्तभातुरूपां पदिन धिस्वारसूत्रे सामर्थ्यवन्त्वेन वर्त्तयन्ति किं ते वृत्तिलक्षणमाडुरि-

ति प्रश्रग्रन्थार्थः । उत्तरयति । परार्थाभिधानामिति । परो वि-शिष्टो योर्थस्तदभिधानं शक्ताचा सक्षणया आकांक्षादिवशात्सं-सर्गमर्यादया वा यत्र सा द्वतिः। एकार्थीभावे शक्तचा व्यपे-क्षायां कक्षणया तद्भिधानवस्त्येवेति भावः । तस्मादुक्तैव वय-षस्था भाष्यसिद्धेत्यभिमेत्य तथैव स्पष्ट्यति । दे वृत्तीति । कै-पटादिरीत्यादरे च भेदाधिक्यस्यापि भावाद्धरदत्तरीत्या जड-त्स्वार्थाविरहाच्च दे इत्ययुक्तं स्यादिति द्रष्टव्यम् । तत्रैकार्थी-भावपक्षेपि जहत्स्वार्थता न युक्ता । राजादिपदानां क्छप्तशक्ति-त्यागायागादित्याशङ्कायामाइ । जहत्स्वार्थेति । जहति पदानि स्वार्थ यस्यां सा जहत्स्वार्था । पदे वर्णबद्धतौ पदानामानर्थः षयामित्यर्थः । अयं भावः । समासादाववश्यकल्पातिरिक्तवा-क्तर्यंव राजविशिष्टपुरुषवीधसम्भवेन राजपुरुषपद्योरपि पुन-स्तद्वीधकत्वं करूपं वृषभयावकादिपदेषु वृषादिपदानामिव । अन्यथा रामादिपदेष्वपि द्रव्यचतुर्भुखनारायणादीनामनयवार्था-नां पदार्थोपस्थितियाव्द्योधयोरापत्तेः । कत्वत्वन्तर्गतकस्य जातीयान्तर्गततीयस्य वयपयचयत्रयणयान्तर्गताऽयस्य यवन न्तर्गताओप्यर्थवत्त्वापत्तेश्च । तथा च मौढ इत्यत्रेव मोढवानि-त्यत्र मादृहोढोढ्येषेष्येष्विति वृद्धेः पदुजातीयायेत्यत्र तीयस्य कित्सु सर्वनामता वाच्येति सर्वनामतायाः ववये पेये चये इ-त्यादीनां छिटि दयायासक्षेत्यामः, बहिषष्टिक्रोपो यञ्च, दे-बाधयवानिति सिद्धयोबीह्या दैव्या इत्यनयोष्टिड्ढाणीवत्यवन्त-त्वान्ङीवापत्तौ मौढवान् पदुजातीयस्म वयाञ्चके पेयाञ्चके चः षाष्ट्रचके नयाञ्चके बाहीका दैवीत्याद्यानिष्टापत्तेः । इत्थमन्यत्रा-प्यनेकशो दोषापत्तिर्दुर्वारा अस्माकमर्थवद्भहणेनानर्थकस्योति प-रिभाषयैकदेशानामनर्थकानामग्रहणाम दोषः। न च यञ्जञ्चे-

त्यनेन बाह्या इत्यादौ कीबापत्तिस्तवापि समा। तस्यापत्याधि-कारे एव प्रवृत्तेराकरे स्पष्टत्वात् । इत्थं चानेकशः प्रयोगेष्व-तिमसङ्गापत्त्या स्वव्यापकशक्ततावच्छेदकानुपूर्वीविरहविशिष्टा-नुपूर्वी शक्ततावच्छेदिका वाच्या । एवं च क्तवतुजातीयाद्य-न्तर्गतक्ततीयाद्यानुपूर्वी न ताहशीति नोक्तदोषः । अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येति पारिभाषोपपत्तिक्च । अन्यथा समुदायान्तर्गतै-कदेशस्यापि स्वातन्त्रवेण क चिच्छक्ते परिभाषाया विषयाला-भेनासम्भवापत्तेः । एवं च समासान्तर्गतराजादिपदानामपि मागर्थवत्त्वं समुदायानुपूर्वीवतो ऽनर्थकत्त्रं वृषपदस्य केवलस्या-र्थव<sup>ु</sup>त्वं न वृषभान्तर्गतस्येत्याद्युपपत्तौ नीछोत्पछं राजपुरुष इत्यादौ प्रत्येकपदजन्योपस्थितिमादाय नोद्देश्यविधेयभावान्ब-यो विशेषणान्वयापत्तिर्वोधावृत्त्यापत्तिर्वा । न वैवं निमित्तापा-थन्यायेनार्थवन्त्वनिमित्तकपातिपादिकत्वपदत्वयोरपि हान्याप-तिरिति बाच्यम् । अकृतव्यृहाः पाणिनीया इति परिभाषा-तिरिक्ततन्न्यायास्वीकारात् । तस्यादच निमित्तं विनाशोन्यु-सं दृष्टा तित्रिमित्तं शास्त्रं न कुर्वन्तीत्यर्थः । प्रकृते च समाससंज्ञायां तयोरुपजीव्यतया आवश्यकत्वेन कारणस्या-वश्यकत्वात् । अत एव समाससंज्ञानिमित्तसुपो छुक्यपि सा न निवरते। न चैचमपि कृतमपि शास्त्रं निवर्तयन्ताति परि-भाषान्तरबळात्कृतस्यापि निष्टत्तिर्दुर्वारा । प्रश्नाळनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरामिति न्यायेनाकरणस्यैव लाघवोपष्टव्यतया युक्तत्वेन ततोपि गुर्व्याः राजा इत्यादौ नळोपे सति ति न्निमित्तको-पधादीर्घहान्यापऱ्या चैतस्याः सिद्धान्तासमतत्वात् । अथैवमर्थ-बद्धहणपरिभाषया नलोपसूत्रमपि राजेत्याद्यर्थवत्त्रातिपादि-के चरितार्थं समासान्तर्गतेनर्थके न मवर्तेत । अपि च । द्वारी-

ग्र.त्रेतिरिक्तशक्तेर्भवत्सिद्धान्तासिद्धत्वाद्वचवस्थापयिष्यमाणत्वाच कुत्तद्धितान्तर्गते धातुमत्यययोर्प्यनर्थकतापत्तिः । तथा च कर्त्तरि कृत् सास्यदेवतेत्यादेरनर्थकतापत्तिः । "प्रयोगोपाधिमा-श्रित्य प्रकृत्यर्थपकारताम् । धर्ममात्रं वाच्य''मिति । यद्वा 'श्रब्द-परादमी' इत्यादिवक्ष्यमाणं मूळं च विरुद्धं स्यात् । केवलक्त-कतवत्वोरनर्थकत्वाविशेषात्मौढ इत्यत्रेव मोढवानित्यत्रापि वृद्धेः तीयजातीययोरुभयोरनर्थकत्वात्पदुजातीयस्मा इति सर्वनामत्व-स्य यत्रवोरनर्थकत्वाद्दिद्हाणिवति ङीपा द्वेपीदैवीबाहीतिप्रयो-गस्य तवाष्यापात्तिश्च तुल्या । राजादिपदशक्ताववच्छेदकगौ-रवं च तवातिरिच्यते । सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति गुणः मृ-जेर्वृद्धिरिति वृद्धिः पात्राध्मास्याम्नादाण्डश्यर्तिसार्त्तेश्वदसदां पिबजिघ्रथमितष्ठमनयच्छपदयर्छभौशीयसीदा इत्याद्योदश्चिन धानादिकं चार्थवित तिङन्ते धातौ चरितार्थं कुदादौ न पवर्तेते-ति च तवाधिकमनिष्टम् । तथा च जय जय भवन् मार्ग्यः पि-वः धम इत्यादिकं न सिध्येत्। यत्तु वृषण्वस्वश्वयोशिति वार्ति-केन वृषणश्च दृषण्वसुरित्यत्र भसंज्ञाविधानाज्ज्ञापकानस्रोपविधा-वर्धवद्भहणपरिभाषापद्यत्यसम्भवः। अनेन हि भत्वं सम्पाद्यते न पदत्वं व्युदस्य पदान्तत्वाभावाञ्चलोपो वार्यते । सोयमर्थवत्प-रिभाषयैव निर्वाहे व्यर्थः स्यात् । तथा च न समासे नलोपा-प्रसक्तिः । वृत्तिमात्रे ऽतिरिक्तंशक्ताविष प्रत्ययानां विधानाय कारिपतम्थमादायानुशासनमग्रियत्वाद्यर्थविचारोर्थवत्पारिभाषाप्र-वृत्त्या वृध्याद्यातिप्रसङ्गश्च न दुर्वारः । शक्ततावच्छेदकगौरवं चा-गत्या पक्षतावदाश्रयणीयम् । त्रसिगृधिष्टिषिक्षिपेः कनुरिति कनोः कित्करणाज्ज्ञापकादानर्थक्येपि धातुकार्यस्य ज्ञापनाच गुणवृ-द्धिपिवाद्यादेशानामप्रष्टितः । गुणानिषेधार्थे हि कित्करणं गुणा-

प्राप्तावनर्थकं स्यात् । तस्माद्वयवानर्थक्ये न दीष इति । चिन्त्यम्। शापकेन निर्वाहाभ्युपगमे टिड्डाणल्द्यसज्द्र्घल्मात्र-च्तयप्ठक्ठव्कव्कर्पः, द्यायासथ, व्थभ्रस्तसृजमृजयजराज-भ्राजच्छशांप इत्यादौ ठञ्दयभ्राजग्रहणं व्यर्थम्।अञ्अय्राज्ग्रह-णैनैव तेषां लाभादित्येकदेशग्रहणे समुदाया न गृह्य-तइति ज्ञापना-र्थे तेषां पृथग्प्रहणमित्यपि वक्तुं शक्यत्वेनैकदेशानामभेवत्वेपि वृध्याद्यतिमसङ्गपारेहारसम्भवात् क्लुनार्थवत्त्वत्यागायोगात्। एवं च धातुकार्यार्थं न ज्ञापकाश्रयणम् । युक्तं चैतत् । अन्यथा के-वलमत्ययानां भयोगाभावेन समुदायशक्तिव्यतिरेकेण स्वधाः क्तचा प्रत्ययैः नवाष्यर्थापत्यायनाद्येवत्यकस्पनाया अपि निरा-छम्बनत्वादुक्तरीत्या जातीयादौ तीयादिकार्यस्य दुर्वारत्वापत्तेः। न च भ्राजिप्रहणं न ज्ञापकम्। राजिसहचारितफणादेरेव ग्रहणास-द्धये तदुपादानात्। विभाक् विभाद् इतिरूपद्वयसाधकत्वेन सार्थ-क्यादिति वाच्यम् । एवं हि पत्वस्य गणकार्यत्वावत्ती यङ्खु-क्यभावापत्तेः । साहचर्यस्य नियामकस्य व्याख्यात् भिरनुक्ते-, इच । एवं सत्यपि रूपद्वयेष्याग्रहक्वेत् सूत्रे राजपदं ऋकारान्ते पठ्यताम् । गणान्तरीयभूाजेरकारान्तत्वमस्तु । तथा सति ना-ग्लोपिशास्वृदितामिति चङ्परे णावुपघाहस्वाभावस्य, ऋकार-कार्यस्य गणान्तरीये ऽकारान्ते प्रवृत्त्यसम्भवेन तस्य णौचङ् युपधायाद्दस्व इत्यनेन दूस्वरूपस्यापि सिद्धौ तत्सिध्यर्थ भाज-भासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्यानित्यत्र माजित्रहणं न कार्यमित्यतिलाघवमपि लभ्यते । अस्तु वा गणान्तरीयभूाजे-रादावृकारः । तावतापि सूत्रे ऋकारान्तग्रहणेन केवलाग्रहण-सम्भवात्। सूत्रे राजपद्मेव वा तन्त्रावृत्त्या राजिद्वयपरमस्तु । साहचर्यादेकदेशेन तस्येव ग्रहणसम्भवात् । एवं च शक्तताव-

गुह्रकलाघवानुरोधेनैकदेशोर्थवानेव । अत एव कृत्तिदित्वि-बिसूत्रेष्वर्थग्रहणं प्रकृतिप्रत्यययोः प्रत्ययार्थप्राधान्यामिति कुदा-दौ सक्रअसिद्धौ व्युत्पत्तिः । राजादिपदे समासात्पूर्व नामत्वा-चर्थमर्थवत्वं समासोत्तरमनर्थकत्वामितिः पक्तत्यादौ प्रत्ययोत्पत्तये थातुत्वमानेतुं कियावाचकत्वरूपार्थवत्त्वम् । प्रत्ययोत्पत्तौ हत्ताव-नर्थकत्वमिति च विरुद्धकल्पनाभावः।पङ्कजपदादौ योगरूढिभ्यां तत्तच्छाक्तिग्रहशाकिनां वोधः "सत्यासक्तपनाः प्रवृद्धनस्कच्छेदी द्विजेन्द्राश्रयो यथानेकमुखोद्धवाश्रयतनुः श्रीर्यत्र संराजते । योग-क्रांच सदा विभक्तिं स शिवो यः कामदेहाश्रयः सद्यः साम्यमयं मयातु भवतां कुष्णेन रुद्रेण वे''ति श्लेषप्राणकाच्ये बोधः।ओं का-रे अकारोकारमकारैर्विष्णुत्वशिवत्वब्रह्मत्वादिना बोधस्तदर्थका-थर्वशिखाद्युपनिषत्पुराणादीनां प्रामाण्यं च सङ्गच्छते। अन्यथा सक्रजैतद्विष्ठवो योगरूढुचच्छेदश्च स्यात्। नन्वेवं पाचयति देव-दत्त इत्यादिणिजन्ते णिचः पूर्वभागस्यार्थवत्त्वे तद्यभावनायाः वर्तमानत्वादिविवसायां मध्ये तिवादिकं स्यात् । अस्माकमा-नर्धक्याद्यातुत्वास प्रसङ्ग इति चेत्र । प्रत्ययः प्रक्वेति सृत्रा-भ्यां प्रत्ययः पर एव न केवलो व्यस्तो मध्ये वा भवतीति निय-मान्मध्ये तिङ्कत्पत्तौ णिचः परत्वहान्यापन्त्या तदसम्भवात्। विधानसमये धात्वव्यवधानसत्वेष्यग्रे तद्वाधे ऽकृतव्यूहपरिभाष-या पूर्वमेवाप्रवृत्तेः । विशिष्य विधानात्तु बहुनः पुरस्तादकनः पक्ततिमध्ये शवादेः पक्वतिप्रत्यययोर्भध्यउत्पत्तिनीन्यत्र । अत एव पक्तेत्यादौ धातुत्वसत्वेषि मध्ये न तिङ् । किंच । क्रोः कित्करणाज्ज्ञापकादानर्थक्योपि कुदादाविवात्रापि धातुकार्यं त-वापि दुर्वारमेद । शमादिपदे च शत्येकवर्णशक्तिग्रहवतां पदा-थोंपस्थितिस्तात्पर्ये सति वाक्यार्थबोधइचेष्ट एवेति न किइच-

त्पत्येकार्यत्वे दोषः साधकं च लाघवाद्यक्तमेवेति चेत्। अत्रेदं मतिभाति । अवधृतशक्तिकानां पदैकदेशानामर्थवत्त्वे तेषाम-र्थवत्सुत्रेण पातिपदिकसंज्ञाविभक्त्युत्पव्यादिकं दुर्वारम् । अत एवार्थवत्पदं पत्येकवर्णवारणायेति प्राचां ग्रन्थाः कालापे दुर्ग-सिंहरच सङ्गच्छते । न चेष्टापात्तः । तन्मध्यपतितस्तद्भइणेन यु ते इति न्यायेन मलेकोत्तरसुपः मातिपदिकावयवत्वाङ्घोप-सम्भवादिति वाच्यम् । धनं वनामित्यादौ झलाञ्जशोन्ते नलो-पः मातिपदिकान्तस्योते चापत्तेः। भासदीप्तौ, यासृरास वागृ शब्दे, दास दाने इलादावन्तर्गतभायारावादाइलादेरिय भा दीती या मापणे रा आदाने वा गतिगन्धनयोः दाण दानइत्यादौ कि-यावाचित्वदर्शनाद्रथवन्त्वाद्धातुत्वापत्तौ मध्ये तिङ्कतपन्त्यापत्ते-इच । न चैकाच्दिर्वचनन्यायेन धातुसंज्ञासमुदायएव भवे-मावयवइति वाच्यम् । समुदायद्वित्वेष्यवयवानां द्वित्वं सम्पन्न-मेवेति तत्र तथास्तु । समुदायस्य धातुसंज्ञायामपि प्रत्येकमव-यवानां पर्याप्त्या तदभावादत्र सा स्यादेवेति वश्यमाणत्वात्। पङ्कजं पीताम्बरः चित्रगुः अणुधनः महागृहः एकाक्षः पण्डित-पुत्रः पुत्रवान् इत्यादौ शङ्कादिभिरन्यपदार्थस्याभेदान्वयापत्तेक्च। न च सति तात्पर्ये इष्टापत्तिः । शाब्दव्युत्पत्तिमात्रोच्छेदापः तः । सर्वत्रैवं सम्भवात् । स्वस्वशक्त्युपस्थापितयोविंरुद्धविभ-क्तयनवरुद्धनामार्थयोरभेदान्वयस्य च सति तात्पर्ये दुवीरत्वा-त्। समुदायेवयवानर्थक्ये चार्थवत्त्वक्रियावाचित्वयोरभावात्र मातिपदिकधातुसंज्ञे इति न विभक्त्युत्पत्तिरभेदान्वयो वा । ठ-ञ्दयादिग्रहणेनैकदेशे समुदाया न गृह्यन्तइति ज्ञापनेनैव निर्वाहे अर्थवड्ग्रहणे नानर्थकस्येति पृथक् परिभाषाया व्यर्थत्वेनास्वी-काराभ राजपुरुष इत्यादौ नलोपामसङ्गो न वा तीयादिग्रहणे

जातीयादिग्रहणमित्याद्यतिमसङ्गः । न चाथेवत्परिभाषायाः प्रथमस्वीकारे काशे कुशइत्यत्र शे इति प्रमुखत्वापात्तः स्पष्ट-इचात्रार्थवत्परिभाषपैव निर्वाहो भाष्यइति बाच्यम् । छक्षण-मतिपदोक्तयोः मतिपदोक्तस्यैव ग्रहणामिति न्यायेनैवानतिमसक्ने तदारम्भस्यान्याय्यत्वात् । सास्यदेवतेत्याद्यपि वैश्वदेवीत्या-दिबोधकपदार्थानु शासनमवयबद्वारा छाघवोपायतया छः कर्मणि-चभावेचाकमेकेभ्यः, अन्हः खः ऋतुसमूहे पाचांष्फतद्धितः, दृद्धा-च्छः, दप्रष्ठक्, काछाइल्, कलेर्डक् इत्यादिवन विकथ्यते । नाह लकारटगादिभ्यः कदापि बोधः किंतु तिबीनायन्नीयादि-भिः। एतदेवादाय प्रयोगोपाधीत्याद्याग्रिमादिविचारोपि प्रकृतिम-त्यययोः मत्ययार्थमाधान्यमिति व्युत्पत्तिरुप्येवमेव । समानातु-पूर्वीकस्य तस्यैव राजपदस्य धातोश्च वृत्तेः प्रागानुपूर्वीशक्तता-वच्छोदिका आसीदित्यर्थवन्त्वम् । तहशायां च तदभावाना-र्थवत्त्वमिति को विरोधः । यथैकस्यैव मणेः सिद्धेश्चोत्तेजकौ-षधिसषाधियादशायां न मतिबन्धकत्वं तदभावदशायां च प्र-तिवन्धकत्वं सर्वसिद्धम् । पङ्कजपदेपि समासशक्तिवादिभि-विचत्रगुः राजपुरुष इत्यादिवद्योगार्थमन्तर्भाव्येव साभ्युपेयतइति न योगार्थवोधानुपपत्तियोंगरूद्युच्छेदो वा । वृक्षविशेषे शक्ते अञ्चकर्णपदे पुनर्यागार्थस्य शक्तावननुपवेशात्केवल्रूहतैव। अत एव सलासक्तमना इलादावरयनेकार्थशकसमासादनेकार्थनो-धान्नानुपपात्तगन्धोपि । न चैत्रमपि व्युत्पन्नानां श्वेतो धावती-त्यादौ कुनवुर इतो धावति शुभो वा तथेत्यर्थद्वयबोधो न स्या-दिति वाच्यम् । पत्यहं विश्वेश्वरो हश्यते इत्यत्र काका प्र-श्रादर्शनोपहासानां तथात्वनत् ''द्वारोपान्तानरन्तरे माये तया सौन्दर्यसारश्रिया शोछास्योरुयुगं परस्परसमासक्तं समासादि-

तस्। आनीतं पुरतः शिरोंशुक्रमधः क्षिते चले लोचने वाचस्तच निवारितं प्रसर्णं सङ्कोचिते दोर्छते" इत्यादौ पच्छन्नकान्ताव-षयाकृतविशेषवोधवच्चोपपत्तेः । ओंकारस्थले चोमित्येकाक्षरं ब्रह्मोति भगवद्वचनात्समुदायशक्तिवदक्षरगतैकत्वस्यापि सिद्धेः मलेकवर्णानामेवाभावात्कवानर्थक्यापादनशङ्का । न च समुदा-यैक्यमादायैकत्वं तापिनीयाथविशिखादिश्वतौ "ततोभूत्रिवृदोङ्का-रो योव्यक्तमभनः स्वराडि" त्युपऋम्य "तस्य ह्यासंख्रयो वर्णा अकाराद्या भृगृद्वह । धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तय" इति भागवताद्यनेकपुराणादौ च वर्णत्रयस्य प्रतिपादितत्वादिति वाच्यम् । वर्णसमाम्नायादौ ऋषिभिव्यव्जनस्यार्थमात्रिकत्वा-भिधानान्यकारेण प्रश्लोपनिषदुक्तमात्रात्रयस्याथविशिखोक्तसा र्भेमात्रात्रयस्य प्रणवस्यार्थमात्रायामपि नाद्विन्दुकलाविकलेति भेदस्य चानेकपुराणाद्यक्तस्यैवमप्यतुपपचेस्तुल्यतयोपासनार्थ-मेवार्घमात्रादेशिव वर्णत्रयस्यापि कल्पनयैव श्रुत्यादौ तथा वर्ण-नस्योपपादनीयत्वात् । तथाप्यकारोकारमकारध्वानिभिः ना-रायणात्रीवब्रह्ममायाविष्ठक्रमेकमेवेश्वरचैतन्यमुच्यतझति न वि-रोधः। "त्रयीं तिस्रो हत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनापि सुरानकाराचै-वेणैं स्निभिरापि दयत्तीर्णविकृति । तुरीयं ते थाम ध्वनिभिरवरु-न्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणा त्योमिति पद" मित्यप्यत एव सङ्गच्छते । तस्मान कश्चिद्वयदानर्थक्ये दोषः। यद्वा । अर्थवन्त्वं क्रियावाचकत्वं च फलोपधानात्मकमेववक्त-व्यम्। अत एवार्थवत्स्त्रेर्थवत्पदमुन्मत्तवाक्योतिव्याप्तिवारणायोति दुर्गसिंहः सङ्गच्छते । तथा च समासांतर्गतराजपदादेरस्त्वानुपूर्वी शक्ततावच्छेदिकेति न गौरवम् । समुदायशक्तिज्ञानस्यावयव-याक्तियानजन्यवेश्विपतियन्धकत्वस्योक्तावयवे धातुसंज्ञाद्यतिप्र-

सङ्गवारणायावश्यकत्वात्स्वार्थेबोधफलोपधानाभावरूपाजइत्स्वा-र्थता सुपपादैव । अस्मिन्नपि पक्षे प्रागुक्तरीत्यार्थवत्परिभाषा-या अस्वीकारान्नातिपसङ्गादित्यवधेयम् । एवं च जदृत्स्वार्थ-नीलोत्पलं अक्ष इत्यादौ नोद्देश्याविभे-तावशादेव यभावान्वयो न वान्यपदार्थे त्रित्वस्य सत्यपि तात्पर्ये उन्ब यवोध इत्यादिकं सङ्गच्छते । ननु समुदायशाक्तिनिबन्धनेपं जहत्स्वार्थता तादशशक्तिमति समासे एव भवेत्। तत्कर्थ वृत्ति-मात्रे जहत्स्वार्थतेति सिद्धान्तो मूळं वा सामान्यतः सङ्गच्छताम । न च वृत्तिमात्रे एवातिरिक्तशक्तिः सिद्धान्तसिद्धति तिन्नवन्ध-नेयमपि स्यादिति वाच्यम् । व्यपेक्षायां सामर्थ्ये परिभाषायां च सत्यां यावान् व्याकरणे पदगन्धः स सर्वः संग्रहीतः समास-स्त्वेको उसंगृहीत इति भाष्यविरोधादिति चेत्र । भाष्ये समा-सग्रहणस्योपलक्षणत्वात् । एकार्थीभावे वृत्तिरन्यथा वानयमिति सिद्धेः समर्थानांत्रथमाद्वेत्यत्र समर्थग्रहणमकत्त्रव्यं कियतइति स-मर्थम्त्रे भाष्यात्।समर्थपदं कृतसन्धित्वार्थकमन्यथा व्यर्थत्वादि-ति तत्रापि भाष्योक्तेश्व । पदिविधिरिति छिङ्गारच । पदमुहिश्य यो विधिः प्रवर्तते तस्यैव पदविधित्वात् । एवं च कृत्सु ये प-दमुद्दिय विहितास्तत्रैव जहत्स्वार्थता नान्यत्रेति द्रष्टव्यम् । यथाश्रुते व्याकरणस्थसर्वविधीनां पदसंबन्धित्वाविशेषाद्व्या-वर्त्तकतापत्तौ पदवैयथ्यीपत्तेरिति दिक् । तथा चैकार्थीभावे एव जहत्स्वार्थता सूपपादेति स एव जहत्स्वार्थपक्षः । नन्व-स्मिन्पक्षे द्वन्दादौ युगपद्धिकरणवचनता व्यथी स्यात्। अहरहारिखादौ एकार्थीभावाभावेन समासायसङ्गादिति चेत्। इष्टापितः। समर्थसूत्रे कथितव्यपेक्षावादिमते परं तादिति द्रष्ट-व्यम् । अत एव सेयं युगपद्धिकरणवचनता दुःखा च दुरुप-

पादा चेति भाष्यएव स्वमतमभिमेल्योक्तम् । ननु विग्रहे सा नास्ति त्येवमिभायं तदित्युक्तामिति चेन्न। समासे तस्याः सा-धकस्य भाष्यकारैरन्यथासिद्धचपवर्णनविरोधापत्तेः। तथा चा-यमर्थः । सेयं पूर्वे च्युत्पादिता युगपदिधिकरणवचनता दुःखा समर्थसूत्रे दूषितव्यपेक्षावादस्मारकत्वात् । दुरुपपादा दुष्टं निः-सारमुपपादनं प्रमाणं यस्याः सा तथा । निष्प्रमाणेत्यर्थः । तथाहि। न तावत् द्यावा क्षामेति च्यासे दर्शनात्समासे सा स्वीकार्या । द्यावा क्षामेत्यस्य छान्दसत्वात् । नाष्यहरहरित्यादौ समासपसङ्गवारणाय सा स्वीकार्यो । समर्थः पदिविधिरिति प-रिभाषयैव तद्वारणात् । धवखदिरावितीतरेतरयोगे भेरीपटह-मिति समाहारे च पुंच्यवन्तौ पश्येत्यादाविवैकपदोपात्तो मि-छितावेवान्वियातां न तु प्रत्येकम् । अन्यथा पत्र्य धवं खिद्ररं छिन्धीत्यादाविव पश्य धवखदिरौ छिन्धीत्यादावापि प्रत्येकान्वय-बोघापत्तिः। तथा च साहित्यरूपेणोपस्थित्यर्थं शक्त्यभ्युपगमे-नैकार्थीभावसामर्थ्यसन्त्वाद्भवाति समासः। अहरहरिति समु-च्चये प्रत्येकं गवादेः क्रियान्वयेन विशिष्टशक्त्यस्वीकारेणासाम-थ्यात्र सः । एवमन्वाचयेपि द्रष्टन्यम् । भाष्यकारास्तुः चार्थेद्व-न्द्र इति स्त्रेथेवद्भहणसामध्यीदेव तद्वारणमाहुः । अन्यथा च द्वन्द्व इत्येवावक्ष्यत् । तथा च समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमा-हारेषु समुच्चयान्वाचययोर्श्यग्रहणसामध्यील्लभ्यस्य चैनेव यः मकाशितोर्थस्तत्र विद्यमानमनेकं सुबन्तं समस्यतइत्यर्थस्याभावा-म समासः। प्रतीयते च गामश्वमित्यत्र समुच्चयो विनापि चकारम् । भिक्षामट गां चानयेत्वन्वाचये चानुपङ्गि पदं चार्थे वर्तते न प्रधानाभिधायीत्यनेकं चार्थं न वर्त्तते अतस्तयोः स-मासाभावेषि इतरेतरयोगसमाहारयोश्चार्थयोविवक्षायां समास

इति चार्थेद्वन्द्र इति सूत्रादेष काभाशिष्यमाणा सेति विभाव्यतां सूरिभिः । उनतं च कैयटेनापि । दुःखेतिप्रतीतावनुपरोधात् । दुरुपपादेति प्रमाणायावात्। द्वद्धन्यवद्वाराद्धि शन्दार्थोध्यवसायो न च प्लक्षशब्दस्य न्यप्रोधाभिधायित्वं दृश्यते । न च गौणार्थ-त्वं प्लक्षशब्दस्य । न्यग्रोधशब्देनैव न्यग्रोधस्य प्रतिपादित-त्वात् । न च प्लक्षन्यग्रोधावित्युक्तेथद्दयमतीतेरावृत्तिः । समास-स्य चानेकार्थाभिधानात्ततः परयोद्धिवचनवहुवचनयोरुपपत्तिरि-ति द्विचनबहुबचनान्यथानुपप-त्यापि नास्ति युगपद्वाचिताप्र-तिपत्तिरिति । तद्राजस्य बहुष्वित्यस्य बहुवचनान्तस्य त-द्राजस्य छुक् स्यात्तेनैव तद्राजार्थेनैव बहुत्वान्वयश्चेदित्यर्थः। स च प्रत्येकं बहुत्वसमनायादुपपद्यते । अस्मित्पक्षे सुवामन्त्रित-इति सूत्रे समर्थःपदविधिरिति शब्दाधिकारमाश्रित्यानुवर्त्व व्यपेक्षारूपमर्थमादायोपपादनीयम् । व्यपेक्षावादमभिमेत्याह । अजहदिति । न जहति पदानि स्वार्थ यस्यां सा तथा । अस्या-भित्रायः प्राक् प्रपञ्चितः । नव्यास्त्वन्यथैवोपपादयन्ति । तथा-हि। परस्परान्वयरूपाव्यपेक्षेव सामर्थ्यं सूत्रसिद्धम्। इसुसोः साम-र्थ्यइत्यादौ समर्थपदस्य तथार्थकत्वक्छप्तेः पराङ्गवद्भावानुरोधा-च्च। अन्यथा पराङ्गवद्भावे एतत्समासादावेकार्याभाव इत्युपगमे सूत्रस्यार्थभेदाद्वाक्यभेदापत्तेः । पुरुषो राज्ञो भार्यो देवदत्तस्ये-त्यादौ राजभारोति समासोप्यत एव न । न चात्रानिभयानाम समास इति भाष्योक्तं युक्तम् । इसुसोः सामर्थ्यइत्यादावपि त-द्वैयर्थ्यापत्तेः । तिष्ठतु सर्पिः पिव त्वमुद्कामित्यत्र षत्वाभावस्या-नभिधानादुपपत्तेः । किं वैविमकोयणचीत्यताज्यहणानर्थक्यं स्यात् । इछि परे यणभावस्यानाभिधानादुपपत्तोरिति । धवखदि-रावित्यादौ चानेकमन्यपदार्थे चार्थेद्वन्द्व इति विध्यवैयध्यीया-

सामध्येषि समासः दध्योदन इतिवत् । अन्वाचयसमुरुचययो-स्त्वर्धग्रहणसामध्यदिव नातित्रसङ्ग इति भाष्यसिद्धं प्रागवीचा-म । नन्वत्र पक्षे ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इत्यत्रापि समासापात्तः । न च सविशेषणानामिति वार्त्तिकात्रिस्तारः । एवंविधानेकव-चनकरुपने गौरवापत्तेः । अत एव न्यपेक्षापक्षपुट्घाट्य अथैत-स्मिन्व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योसावेकार्थीभावकृतो विशेषः स व-क्तव्य इति तन्मतदूषणाय भाष्यम् । विद्यतं चैतत् कैयटेन । यदि वृत्तावेकार्थीभावो नाभ्युपगम्येत तर्हि वाक्यवत्सङ्ख्यात्रि-शेषोपसर्जनविशेषणादीनां प्रसङ्गात्तदभावो वचनेन प्रतिपादः। बावचनं च कर्त्तव्यम् । समानार्थस्य वाक्यस्यानिष्टस्यर्थम् । एवं निष्कौशाम्बिर्गोरथो घृतघटो गुडधानाः सुवर्णालङ्कारो द्विदशाः सप्तपर्ण इत्यादिषु कान्तयुक्तपूर्णिमिश्राविकारसुचप्रत्ययलोपवी-प्साजातिविशेषाभियायित्वं वचनप्रतिपाद्यं स्यादिति गौरवपसङ्ग इति तस्मादयुक्तोयं व्यपेक्षापक्ष इति चेन्न । अस्माकमपि रा-जपदस्य राजसम्बान्धानि निरादीनां निष्कान्खादौ छक्षणाभ्यु-पगमेन पदार्थेकदेशत्वाद्विशेषणालिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वयस्य लक्षण-योक्तार्थत्वाकान्ताद्यप्रयोगस्य च सम्भवात्।सा च निरूदलक्षणा-करणे तथाप्रयोगापत्तिः। लक्षणया तथा प्रतिपादने समासो उन्य था विग्रह इत्यंपि स्वभावत एव स्यादिति वाचनारम्भगौरवमपि नाशङ्कनीयम् । अत एवोन्तभाष्यकैयटार्थं मनसिनिधाय ''वहूनां द्वात्तिधर्माणां वचनैरेव साधने। स्यान्महद्गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रित" इति व्यपेक्षाबाददृषणैकार्थीभावयोः साधनाय वस्यमा-णं मूळमपास्तिमिति वक्ष्यते । तस्पादयैतस्मित्रितिभाष्यं न तद् दु-पणाय तदभावात् । किं तु भूषणाय । अस्मिन्च्यपेक्षासामध्येप-से योयमकार्थीभावकृतोतिरिक्तशक्तिकृतो विशेषः स लक्षणया

स्वयं विभाव्य वक्तव्यः । न तु मया पृथगुच्यते व्यर्थगौरवभ-यादिति भावात्। एवं च वृषणपरतया व्याख्यन् कैयट उपेक्ष्यो विद्वाद्धः । अथ व्यपेक्षापक्षे समासस्यार्थवन्त्वाभावेन प्रातिप-दिकत्वं न स्यादिति भाष्याञ्चय इति चेश्व । समासग्रहणस्या-समर्थसमासे संज्ञाविधानाय विध्यर्थत्वावश्यकत्वेन समाससामान्यस्यापि तत्सम्भवात् । न चासूर्यञ्जादयोरिति क्रापकादसमर्थसमासस्य सा स्यादस्ये छछाडयोरित्यनेन हास्य-शब्दे उपपदे लग् विधीयते । उपोचारितं पदमुपपदम् । पदं च सुप्तिबन्तिमिति स्वीकारादिति वाच्यम् । एवं हि कुत्ताद्ध-तान्तयोरिप ज्ञापकादेव तिसदौ कृत्ताद्धित समासाइचेति सूत्र-वैयध्यापत्तेः। तथाहि। अत्वोधातोरित्यनेनाकारान्तो यो धा-तुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपो विधीयमानौ धातोः साक्षात्या-तिपदिकसंज्ञानिरहेण सुवन्तत्वाभावाद्यचिभमिति भसंज्ञाया अ-पद्यतेरनुपपन इति क्विवादिपत्ययान्तस्य तापाक्षिपत्सामान्या-त्कृदन्तमात्रस्य तज्ज्ञापयति । एवं तद्धितश्चासर्वविभक्तिरिति केवलतद्भितस्य धातुवत्पर्युदासेन प्रातिपदिकत्वाभावेन विभ-क्यन्तत्वविरहादसर्वविभक्तिरिति विशेषणवैयध्यीपतेः। सर्वस्य तदितस्याव्ययत्वापत्तेत्रच तदिशिष्टस्य तामाक्षिपत्सामान्यात्त-द्धितान्तयात्रस्य तज्ज्ञापयति । ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्रेति न्याया-त्कृतिद्वतान्तमात्रस्य सा ग स्यादिति चेत्तर्वश्राद्धभोजी ब्राह्म-णः अनिचन, सर्वचर्मणःकृतःखख्या,वित्यादेरप्यसाधुताप-तेः। असूर्यछछाटयोरिति ज्ञापकसिद्धस्यासार्वत्रिकत्वात्। अथ मुछकेने। यदंशिष्टादौ मातिपदिकत्वापतिः कुद्धहणे गतिकार-कपूर्वस्यापि ग्रहणिमति परिमाषया तस्य कुदन्तत्वात् । तथा च तद्वारणाय जन्मवानिति संग्रहाय च यत्र संघाते पूर्वी भागः

पद्मुत्तरञ्च न मत्ययस्तस्य नेत्यपि वचनं कर्त्तव्यमिति गौरवं स्यादिति समासग्रहणमेव तदर्थमस्तु। एकार्थीभावमभ्युपेत्यार्थव-त्सूत्रेण समासस्य संज्ञास्त्विति चेन । अधातुरिति पर्युदासबळादे-व पूर्वसूत्रेथवत्त्वलाभसम्भवेन व्यर्थस्यार्थवत्पदस्यैवैवंविधनियमाः र्थत्वसम्भवे पृथक् समासे शक्तिकल्पने गौरवात् । न चोत्तर-सूत्रे तदन्तत्वसिद्ध्यर्थमात्रश्यकस्यानर्थक्यविरहात्कथं नियामक-त्विमिति वाच्यम् । उत्तरार्थस्यापीह किञ्चित्रयो इति न्यायेन नियमार्थताया वक्तुं शक्यत्वात् । विनापि तदन्तत्वस्य केवला-नां कृत्तद्धितानां संज्ञाया निष्पयोजनत्वेन डतरडतमान्तयोरिव ळाभसम्भवाच्च । अन्यया केवलडतरडतमयोरि सर्वनामसंज्ञा-पत्तेः केवलमयोगाभावेन सा निष्फलेति चेत्तुल्यम्। किञ्चार्थव-द्रहणानुदु-त्या कथं तदन्तत्वसिद्धिः। केवलकृत्तद्धितयोरपि तत्त-द्विष्यनुरोधेनार्थवन्त्वाक्षतेः अन्यथा पादूहोढोळ्येषैष्येष्वित्यत्र प्रौढ इति क्तान्तवत्त्रोढवानिति क्तवत्वन्तग्रहणस्य तीयस्य ङित्सु सर्वनामताया दितीयस्माइत्यादाविव पदुजातीयायेत्यत्राप्याप-त्तेइच । अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येति परिभाषाप्रवृत्तेरुमयोरनर्थक-त्वादसम्भवात् । अथ डतरडतमयोः संज्ञा व्यर्थेति तदनतत्वासि-द्धिरस्तु । इह च केवलकृत्तद्धितयोः संज्ञायाः फिपोन्तउदात्त इति स्वर एव मयोजनम्। न च मत्ययस्वरेण बाधान तत्सं-म्भवः । येन नापाप्तिन्यायेन प्रातिपदिकस्वरस्य सुब्धातौ धा-तुस्वरवत्त्रबळत्वात् । एवं प्राक्रियाद्शायां कल्पितमर्थवत्वमादा-यार्थवद्ग्रहणपरिभाषा स्पपादा । क्रचिद्धतौ यावर्थवन्तावित्य-न्बये प्राञ्चस्त्यार्थकमतुपा प्रशस्तार्थवन्त्वं लभ्यते । तच्च प्रत्य-याज्ञानेपि सस्रदायव्युत्पञ्चानां बोधात्तस्यैवेति सिन्यस्यर्थवत्य-देन तदन्तत्वामिति चेत्तर्धर्थवदमत्ययः मातिपादिकामित्येवोपपत्ता-

बधातुरिति धातुपत्ययपर्युदासवैयध्यापित्तः । तयोः मश्रस्तार्थ-वन्त्वाभावात् । सुबन्तानामेव प्रशस्तार्थवन्त्वाद्राम इत्यादेरना-पत्तेइच । अन्वयन्यतिरेकाभ्यापर्थवत्त्वं च केवळमत्ययेपि सम-म् । नातस्तेन तदन्तत्वसिद्धिः । वस्तुतस्तु शश्रशृङ्गं नास्तीत्या-दौ शशगृङ्गशब्दस्य संज्ञासिद्धये समासग्रहणं विध्यर्थमेवोचि-तम्। अन्ययाँ सा न स्यात् । अर्थाभावेनार्थवन्त्वाभावात् । किं च यदि वृत्त्यार्थपातिपाद्कत्वपर्थवत्त्वं सूत्रे युवते तर्बेकार्थी-भावस्य त्वया द्वतिमात्रे स्वीकरात्क्रत्तद्धितान्तयोरिप तेनैव सं-ग्रहात्सुबन्ततिङन्तयोरेकार्थीभावाभावेनासंग्रहादर्थवत्सूत्रे मत्य-यान्तपर्युदासस्य कृत्तद्धितसूत्रवैयर्थ्यस्य चापतिर्दुर्वारा । कृद्य-इणाभावेन च मूळकमित्यादिष्वतिप्रसङ्गासम्भवात्र नियमांर्थमपि समासग्रहणावस्यकत्वमिति विभावयामः । तस्मान्न कश्चिद्वचरे-क्षापक्षे दोषः । अयमेव पक्षो नैयायिकाद्यङ्गीकृत इति स्फुटीकरि-ष्यामः। एतन्मते एव वाष्यश्व इत्यादाबीद्तौ चसप्तम्वर्थ इत्यत्रा-र्थप्रहणसामध्यीदादुदन्तस्य सतम्यर्थमात्रपर्यवस्त्रत्वलाभाचदः भावान मध्हासंज्ञेति भाष्ये स्थितं सङ्गच्छते । तस्मात्परसारान्वये योग्यतारूपा व्यपेक्षेत्र सामर्थ्यम् । तच्च पदानां स्वार्थत्यागे न सम्भवतीति अजहत्स्वार्थी व्यपेक्षा चैकेव । तथा चात्र मते छः क्षणानि नासम्भवीनीत्याशङ्का सुदृद्धोति भावः । नन्वत्र पक्ष-द्वयोपि पुरुषांत्रप्राधान्यसत्त्वाद्राजपुरुषः सुन्दर इतिवद्राजपुरुषो देवदत्तस्य चेत्यपि स्यादित्याशङ्कां निरसितुमाइ। ते पुनरिति। वृत्तिद्वयमपीत्यर्थः । तत्र हेतुं पद्र्शयक्षेत्र विभजते । भेद इत्या-दि । वाच्यत्रीविध्यादेव त्रैविध्यामिति भावः । भेदः। अ-न्योन्याभावः । तथा च । राजपुरुष इत्यादावराजकीयभिन्नः पुन रुव इति बोधः। तथा चैतद्विरोधाश्रोक्तप्रयोगापादनामिति भावः।

सम्बन्धमात्रभानामीति पक्षे त्वाह । संसर्ग इति । तथा च रा-जसम्बन्धी इति बोधः । अत्र पक्षे भेदस्य पूर्वमते संसर्गस्य भानमानुमानिकं तदिरोधान्नातिवसङ्ग इति भावः । भेदसम्बन्ध-योरभयोरि शाब्दं भानमिति मते त्वाह । उभयं चेति । तथा चाराजकीयभिनः राजसम्बन्धी च पुरुष इति औपगव इत्य-त्रानुपन्वपत्यभित्रस्तदपत्यं चेति बोधः । यद्यपि संसर्गपपेश्य भेदो गुरुः तद्बोधइच मानसोपि सम्भवति । तथापि बोधकत्वं शक्तिस्सा चेतद्वोधस्याचरकालिकत्वे मानाभावाच्छाब्दयामी-त्यनुच्यवसायान्मानसत्वे नियतानिर्णयासम्भवाच्च गौरवस्य प्रामाणिकत्वाद्वचापारोभावनेति कारिकोक्तरीत्या प्रयोजकत्वा-इच निर्वाधेति द्रष्टव्यम् । पक्षत्रयमप्येतत्समर्थसूत्रे स्पष्टमाकरे । नन्वेतद्वाच्यरूपं त्रिविधं सामध्ये वाक्यमात्रएवेति वाक्ये तावत त्रेषा सामर्थ्यमित्यादिना शब्दकौस्तुभे सूचितत्वाद्वतेस्त्रैविष्यं कथमत्र सङ्गच्छतामिति चेत्सत्यम् । अथ वा समर्थाधिकारोयं इतौ कियते सामर्थ्यं भेदः संसर्गी वेलादिना आहल माध्ये द्यतावेव त्रिविधसामर्थ्यलाभेनादोषात् । वस्तुतस्तु द्वतावेव तात्रितयं युक्तम् । न तु वाक्ये । तथा साति राजपुरुषो देव-दत्तस्य चेतिवदाज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य चेलापि न स्यात्। श-न्दकौस्तुभोषि वाक्ये द्वतिवाक्ये इति व्याख्येयामिति दिक्ता परे पुनर्जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थयोर्छक्षणाद्वतिविशेषत्वं मन्यमाना यत्र शक्याशक्योपसंग्राहकं रूपं छक्ष्यतावच्छेदकं सा sजहत्स्वार्था । यथा काकेभ्यो दिथ रक्ष्यतां भूवा-दयो पातवः लम्बकर्णमानयेत्यादौ दध्युपघातकत्विक्रयादा-चित्वसमनायादिसवन्यादिकमादाय छक्षणायाम् । अन्य-त्र जहत्स्वार्थेति । अन्ये तु नायं विभागः । तथा स- त्येकस्य लक्ष्यतावच्छेदकत्वे शक्यस्य कर्णादेविशेष्यतापत्तेः ।

किं तु यत्र विधयविशेषणतया शक्यस्यान्वयस्तत्राजहत्स्वार्था ।

यत्रोपलक्षणतया तत्र जहत्स्वार्था । चित्रगुरित्यत्र चित्रगोसम्ब
क्वित्वेनोपस्थितावप्युपलक्षणतया जहत्स्वार्थित । यत्रैव यथाकथं
क्विच्छक्यान्वयस्तत्राजहत्स्वार्थान्यत्र च न कथं चिद्गि तत्र

जहत्स्वार्थेत्यपि के चित् ॥ ३०॥

एकाथीं भाव समास एकः संगृहीतो न व्यपेक्षायामिति भाष्यादेकाथीं भाव एव सिद्धान्तसम्मतः । राज्ञः पुरुष इति वा-वयमतिपाद्यार्थस्य विशिष्टरूपेण शक्त्या मितपादनं च तः व्यम् । व्यपेक्षावादिमतं च युक्तिभाष्यविरोधादयुक्तमेवेति तन्मूलको कक्षणानामुक्तिसम्भवोष्ययुक्त इति समाधि हृदि निधाय भा-ष्यकारमतं समासेतिरिक्तां शक्तिं साधयन् समर्थयते ।

समासे खल्ल भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् । बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने ॥ ३१ ॥ स्यान्महद्गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः ॥

तथाहि। चित्रगुरित्यत्र चित्रगोस्वामिनो राजपुरुष इत्यत्र
राजसम्बन्धिनः सम्बन्धस्य वा । उपकुम्भमित्यत्र कुम्भन्
सामीप्यस्य । धवखदिरावितीतरेतरद्वन्द्वे साहित्यस्य पाणिपादमिति समाहारे पदार्थानां वहुत्वादेकवचनान्वयार्थे समाहारस्य प्रतीतये शक्तिरुपेयैवेति भावः । अत्र न्यपेक्षावादिनो नैपायिकाद्यः । न ताबद्धहुवृद्दि शक्तिः । छक्षणयैवोपपत्तेः ।
यद्यपि चित्रगुरित्यादौ चित्रपद्छक्षणायां गोः चित्रान्वयानुपपचित्रपदस्य तत्स्वाम्यर्थकत्वेन तस्य पद्यिकदेशस्वात् ।
गोपद्छक्षणायां गवि चित्रान्वयो न स्यादिति छक्षणा न युक्ता

तथापि पदद्वयमपि छक्षकम् । परस्परं तात्पर्यग्राहकत्वाच्च नाः न्यतरवैयर्ध्यमिति सम्प्रदायः । वस्तुतस्तूत्तरपदे एव स्रक्षणा । प्रत्ययानां सिविहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वच्युत्यत्तेः । ननु तथा-प्यन्यपदार्थे नियततात्पर्याच्छाक्तिरेव । तस्य शाक्तिमात्रानिर्वाह्य-त्वात्। न च तदेवासिद्धम्। अत एव ल्लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तीत्यत्र नान्यपदार्थे तात्पर्ये प्राप्तत्वादिाते पूर्वमीमांसायां नि-रुढामिति वाच्यम्। ताई तत्र तात्पर्याभावात्तव लक्षणापि न स्या-दिति चेस । निरूदलक्षणयापि तिस्वीहादिति नव्याः । तथा तत्पुरुषेपि राजपुरुष इत्यादौ राजपदस्य सम्बन्धिनि लक्षणयो-पपत्ती न शक्तिः । नन्वनुपपत्तिं विना कथं लक्षणेति चेता। यदि न लक्षणा तार्ह राजपुरुषयोरभेदान्वयबोधः स्यात् । तथा राजवाहनामित्यत्रापि । किं चैवं राजसम्बन्ध्यभितः पुरुष इति बोधो न स्यात् । तस्माद्राजपदस्य तत्सम्बन्धिनि निरू ढळक्षणा । नियततात्पर्यानुरोधात् । न तु षष्टचर्थछक्षणा । रा-जसम्बन्धरूपः पुरुष इति बोधापत्तेः । समानाधिकरणइति व्यु-त्पत्तेरिति के चित् । राजसम्बन्धे एव छक्षणा पष्टचा सम्बन म्धमात्रस्य विवरणात् । न चोक्तरीत्या ऽभेदान्वयापात्तः । घटो नेत्यत्र व्यभिचारेण तथा व्युत्पत्तेरसिद्धेः । नवः स्थले भिन्नैव ब्युत्पत्तिरिति चेन । समासोपि तथा सम्भव।दित्यन्ये । कर्म-धारये च न शक्तिने वा छक्षणा पदार्थयोः पदाभ्यामभेदस्य च संसर्गतया लाभात् । अत एव षष्ठीतत्पुरुवापेक्षया कमधारयो कघीयानिति निषादस्थपत्यधिकरणे स्थितम् । उपकुम्भमिः त्यत्रापि सामीप्ये लक्षणयोपपत्तौ न शक्तिः । पाणिपादमिति समाहारेषि समाहारे छक्षणयोपपचौ न शक्तिः । स चैकबुध्यव-च्छित्रत्वं सेनावनादिवत्, तुल्यवदेकित्रयान्वयित्वं चेति चोध-

योः समामिति वदन्ति । अपरे तु पाणिपादमित्यादौ पदार्थमा-त्रमतीतेर्न समाहारे शक्तिर्रुक्षणा वा । तदमतीतेः। न च पाणिपादयोरनेकत्वाट् द्विवचनापत्तिः । अनुशासनादत्त द्विव-चनादेरसाधुत्वादित्याहुः । धवखदिरावितीतरेतरद्वनद्वादावापे ळक्षणयैवोपपत्तौ न शक्तिः । न च साहित्यळक्षणायां चैत्रमै-त्रौ गच्छत इति द्वित्वगमनादेरन्वयो न स्यात्साहित्ये तदभा-वादिति वाच्यम् । इतरेतरद्वन्द्वे साहितस्य पदार्थस्यैव विशेष्य-त्वात् । तस्य च द्वित्वादौ योग्यत्वात् । अत एवेतरेतरद्वन्द्व-समाहारयोभेदः । तत्र साहित्यस्य विशेष्यत्वात् । अत एव त-स्यैकत्वादेकवचनम् । अत्रापि पूर्वपदे स्रक्षणा । प्राथम्यात् । न चैवं तस्याप्रकृतित्वाछक्ष्ये विभक्तवर्थान्वयो न स्यादिति वा-च्यम् । समस्यमानपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वस्यैव स्वीकारात् । सर्वसाधारण्यात्पूर्वोक्तरीत्यादरे चोत्तरपदे एव सास्त्वित स-म्पदायः । नात्र शक्तिने वा लक्षणा । एकस्मृत्यारूढपदद्वया-त्स्वस्वशक्तचार्थयोरेकदा स्मृतिसम्भवादुपस्थिते तत्र द्वित्वान्वय-सम्भवाच । साहित्यमप्येकाक्रियान्वायित्वमग्रे एवावग्रम्यते इति न तदर्थमापि शक्तिलक्षणे । विभक्त्यर्थान्वयस्यापि त्वदुक्तरी-त्यैवोपपत्तेः । न च विभक्तरेकमात्रपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वा-दुभयत्र द्वित्वान्त्रयो न स्यादि।ति वाच्यम् । मात्रपदान्तर्भावेण मानाभावाद्रौरवाच व्युत्पत्तेरासिद्धेः । न चैवमपि योग्यतावच्छे-दकं साहित्यमन्तरेण द्वित्वान्वयासम्भवात्साहित्यलक्षणा । यो-ग्यतावच्छेदकोपस्थितेरनपेक्षणात्। उपस्थिते योग्ये एव तदन्व-यनियमात् । अत एव घटेन जलमाहरेत्यत्र छिद्रेतरस्यैव यो-ग्यतावकादन्वयः । किं च द्वित्वादिरूपप्रत्ययार्थान्वये प्रकृत्य-र्थतावच्छेदकमेव योग्यतावच्छेदकम् । अन्यभिचारात् । छे-

दनादिपदार्थान्तरान्वयोपि तदेव तथा। नन्वेवं क्षौमे वसानावगिनमादधीयातामित्यत्र समुचितयोरिधिकारो न स्यात्। तेन
कर्षणानुपास्थितोरिति चेन्न । उक्तरीत्या आदधीयातामित्यनेन
परचात्साहित्ये बुद्धे सहितयोरिधिकारबोधिसिद्धेः । यत्कर्त्तव्यं
तदनया सहेत्यनेन सिद्धत्वाचिति नव्याः । एवमन्यत्रापि छः
क्षणयोपपत्तौ न शक्तिरित्याहुः । तान्निराचेष्टे । पङ्कतपदवदिति । पङ्कत्रश्वदस्थडमत्ययस्यापि पद्मत्वरूपेण पद्मे लक्षणयोपपत्तौ न रूटिः सिद्धचोदिति भावः । न च पङ्कतपदान्तियमेनोपस्थितेः मामाणिकानां शक्तिव्यवहाराच्च शक्तिरिति वाच्यम् । तुल्यत्वात् । कथमन्यथा निरूदलक्षणेति सङ्गच्छते । यतु पङ्कतपदे न रूटिरिति दृष्टान्तासिद्धिमादुः माभाकराः । तत्र
रथकारवत्सम्भवात् । तत्रापि रूट्यस्वीकारे रथकाराधिकरणहानिरिति ॥ ३१ ॥

ननु पङ्कलपदस्थले ऽवयवमजानतोपि बोधादवयवशक्तिमविदुषोपि बोधाच न लक्षणया निर्वाहः । नवैवं चित्रगुरित्यादौ
रथकारादावपि मकारान्तरवलात्त्येत्यतः समाध्यन्तरमाह । बह्नामिति । अथात्र वृत्तर्धर्मा विशेषणलिङ्गसङ्ख्याद्ययोगादयः ।
तेषां वचनैः साधने गौरवम् । तदर्थं वचनारम्भे गौरवं, तस्मादेकार्थीभावः । अखण्डशक्तिक्व इत्यर्थः । अयं भावः ।
यदि लक्षणाभ्युपेयते तदा शोभनायां गङ्गायामित्यादौ लाक्षणिकेपि सङ्ख्यालिङ्गविशेषणान्वयवद्राजपुरुष इत्यत्र राज्ञः, चित्रगुरित्यत्र चित्रे गवि च, उपकुम्भमित्यत्र कुम्भे, पाणिपादामित्यत्र पाण्यादौ, औपगव इत्यत्रीपगोः, पक्तेत्यत्र पाके, इत्येत्रमादिषु शोभन इत्यादिविशेषणानां लिङ्गसङ्ख्याकारकाणां च
यथायथमन्वयप्रसङ्गादिति । अथ सविशेषणानां वृत्तिनं वृत्त-

स्य वा विशेषणयोगो नेति वार्त्तिकान्नायं दोष इत्यत आह । वचनैरिति । गौरविमत्यन्तेनान्वयः । न्यायेनैवार्थसिद्धौ वा र्त्तिकवैयध्योदिति भावः । अत एव प्रत्याख्यातमेतद्भाष्ये इति व्याचक्षते । तिचन्त्यम् । लक्षणापक्षेपि राज्ञः पदार्थैकदेशत्वस-त्वेनान्वयासम्भवात् । शोभनायां गङ्गायामित्यत्र च गङ्गाप-दस्यैव शोभनगङ्गातीरलक्षकत्वं पदान्तरं तात्पर्यग्राहकामिति ल-क्षणावादिनां मतमिति न दोष इति दिक् । तस्माद्राजपुरुष इ-त्यादौ लक्षणां विना मथममुपपादितं सन्निधानात्संसर्गलाभ इति भाष्यसिद्धं मतमनेन दुष्यतइति भावार्थो वर्णनीयः । ए-तन्मते राज्ञः पदार्थिकदेशत्वामावेन विशेषणाद्यन्वयो दुर्वार ए-वेति भावः । एवं चाथैतस्मिन्व्यपेक्षायां सामध्ये योसावेकार्थी-भावकृतो विशेषः स वक्तव्य इति भाष्यं, यदि वृत्तावेकार्थी-भावो नाभ्युपगम्यते तदा वाक्यवत्सङ्ख्याविशेषोपसर्जनवि-शेषणान्वयः स्यादिति तदभावो वचनेन प्रतिपाद्यः वावचनं च कर्त्तव्यं समानार्थकवाक्यस्यानिष्टत्त्यर्थमिति तद्भ्याख्यायां कैय-टक्च भाष्योदाहतानां लक्षणामस्त्रीकुर्वाणानां व्यपेक्षाचादिनां मते इति बोध्यम् । स्पष्टं चैतत्ताद्दिदां, तत्र तथैव । वचनौरित्यादि भाग्वत् । न च ऋदस्य राजपुरुष इत्यादेः साधुतावारणाय वार्तिकं तवाप्यावश्यकमिति वाच्यम् । तप्ता सुन्दरः घटो नि-त्यः जातिरित्यादिः विना लक्षणां पुत्रे घटत्वे चान्वयमादाय साधुतावारणाय पदार्थैकदेशान्वये वाक्यस्यासाधुत्वस्य सामा-न्यत एव निर्णीतत्वादिति भावः । इद्मुपलक्षणम् । वार्तिः कात्तादश्वमयोगसाधुत्वनिराकरणेपि शाब्दवोधस्तादश्वमयोगात् दुर्निनार इति शक्तिस्वीकार आवश्यक इत्यपि द्रष्टुच्यम् । अ-थातिरिक्तशक्तिपक्षे कथं तदनन्वय इति चेत् । उच्यते । एक-

देशे निराकांक्षत्वाका तत्रान्वय इति । तथाहि । राजपुरुष इत्यत्र राजा, चित्रगुरित्यत्र चित्रादि, उपकुम्भमित्यत्र कुम्भः, पाणि-पादमित्यादौ पाण्यादि पदार्थैकदेशः । तत्र च नान्त्रयः पदा-र्थः पदार्थेन सम्बध्यते न तु तदेकदेशेनेति व्युत्पत्तेः । अथ चै-अस्य नष्ता चैत्रादन्यः देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यत्र विशेषणेष्य-न्वयवद्यापि किं न स्यादिति चेन । तप्तत्वं स्वजन्यजन्यत्वम्। तत्र स्वजन्यपुत्रसम्बन्धन नप्तर्येव चैत्रादेरन्वयः । अत एव घटादन्य इत्यत्रापि स्वमतियोगिभेदसंसर्भेणैवान्वय इति दृष्टा-न्तासिद्धेः । उक्तं हि वाक्यपदीये "समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना। संस्पृश्यावयवांस्ते त युज्यन्ते तद्वता सहे" ति। अत एव समाहारे पाणिपादमित्यत्र समासे शक्तिसिद्धौ पाणि पादं वादयेत्यादौ समाहारे विशेष्ये वादनकर्पत्वान्वयासम्भ-वात्परम्परया तत्रान्वय इति न दोषः । यद्वा ससम्बन्धिकपदा-र्थस्थळे एवैकदेशान्वयः । तथैव व्युत्पत्तेः। तथा च वाक्यप-दीयेप्युक्तम् । "सम्बान्धशब्दः सापेक्षो ।नित्यं सर्वः समस्यते । वाक्यवत्सा व्यपेक्षास्य इत्तावपि न हीयत" इति । पक्षद्वयम-प्येतत्समर्थसूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । यन्तु स्वीकृतायामपि इतौ राजपदाद्युपस्थापिते तदन्वयस्तवापि दुर्वार इति, तज्जहत्स्वा-र्थेति कारिकायां निरस्तम् । तस्मान्न क्छप्तशक्योपपत्तिरि-ति शक्तचा लक्षणया वा विशिष्टार्थबोधकत्वरूप एकार्थीभाव आवश्यक इति भावार्थ इति विभावयामः । यद्वा न पाचीनवै-याकरणोक्तरीत्या क्छप्तशक्तयोपपात्तर्ने वा नैयायिकादिरीत्या अक्षणयोति सर्वत्र समासादौँ शक्तिः स्वीकार्येत्याभेत्रेत्यायं ग्रन्थ इति व्याचक्ष्महे । तथा च वृत्तेर्धमीः प्रातिपदिकसंज्ञा पाची-नसुवृत्तिरपरतदुत्पाचिरूपा बहबस्तोषां बचनैः साधने गौरव-

मिल्यर्थः । तथाहि । राजपुरुषिवत्रगुरित्यादौ प्रातिपदिकसं-शासुबुत्पस्यादिकं सर्वासेद्धम् । तच्च शक्तिलक्षणान्यतरसम्ब-न्वेनार्थवत्त्वाभावादर्थवद्घातुरित्यस्यापद्यतेने सम्भवति । न च कुत्ताद्धितसमासाइचेत्यतस्तेषां पातिपादिकसंग्नेति वाच्यम्। त-त्राप्पर्धवद्भहणानुवृत्तेरावश्यकत्वात् । अधातुरिति पर्युदासादेव पूर्वसूत्रेथेवत्त्वसिद्धावर्थवद्भ हणानर्थक्यात् । उत्तरसूते तदन्त-प्रहणार्थे तदावरपकत्वाच्य । न चैवमनुरूतस्यार्थबद्ग्रहणस्य तः दन्त त्वासिद्धचर्थं क्रुत्ताद्धितयोरेवान्वयोस्तु न समासेपि फला-भावादिति वाच्यम् । निराकांक्षतया तयोरेवान्वयासम्भवात् । एकपदार्थतावच्छेदकावाच्छन्नएवापरपदार्थान्वयस्य साकांश्व-त्वात् । अन्यथैतौ देवदत्तयज्ञदत्तौ पण्डितौ इत्यस्यान्यतरस्मि-अपण्डिते पळाशे छेदनानन्वये धवखदिरपळाशांच्छिन्धीत्यादेश निराकांक्षत्वानापत्तेः । न चैवमप्यसूर्वेपद्या इत्यादावसमर्थस-मासे अर्थवत्त्वाभावात्त्रातिपदिकसंज्ञा न स्यादिति वाच्यम् । तत्र तस्य समासस्य तावदर्थे चक्तावनुषपःत्यभावेनार्थवत्सूत्रेणैव तत्सम्भवात् । उक्तं च समर्थसुत्रे कैयटेन । "असमर्थसमासेपि कियायामुभयोः सिन्पातादेकार्थीभावस्तर् द्वारकोस्त्येवे"ति श्रश-भृकादिपदे पुनर्विश्वकलितमसिद्धं शशशृङ्गादिकमारोपितसम्बन्धे शक्यमतोर्थवत्स्त्रादेव साति ध्येयम् । तस्मान्न समासग्रहणात्सा । कि चैवं कुत्तादितपद्योः समासग्रहणस्य च विध्यर्थत्वे मूळके-नोपदंशिं स्वादौ प्रातिपदिकत्वापात्तः । न च समुदायोत्तरं न कृत्मत्ययागमो उतो न तत्कृदनतिमाति वाच्यम् । कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि प्रहणामिति परिभाषया विशिष्टग्रहणसम्भ-वात् । किं च बक्ष्यवाणरीत्या वाक्यस्याप्यर्थवन्तवे प्रातिपदिक-संक्रापत्तेः । न च तत्मत्ययान्तमेत्रोते वाच्यम् । मत्ययम्रहणे

यस्मात्स विदितस्तदादेस्तद्नतस्य ग्रहणमिति परिभाषया तस्या-मत्ययान्तत्वात् । तथापि चैतदुभयवारणार्थे वाक्यस्य नेत्यपि वचनं कर्तव्यम् । किं च कृत्ताद्धितपदाभ्यां तदन्तस्यैव मातिप-दिकसंज्ञा विधीयते न तद्विशिष्टमात्रस्य । पचतकीतिमध्यस्थि-ततद्भितस्याप्यापतेः । औपगव इत्यादिसुबन्तानामापत्तेश्च । पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्तस्य पर्युदासे पाप्ते ताद्विशिष्टस्य पातिपसव इ-त्यस्यैव पर्यवसन्नत्वात् । तथा च बहुपटव इत्यादौ तदितान्त-त्वाभावात्सा न स्यात् । न च पूर्व विद्यमानजसैत रूपासिः द्धेनैंव पुनः प्रातिपादिकसंज्ञेति वाच्यम् । स्वरभेदार्थं तत्स्वीकारात्। तस्माचित्सिद्धयर्थे वचनान्तरारम्भापाचिरिति भावः । तस्मा-दिति । तथा च समासस्य बहुपटव इत्यादेश्वार्थवत्त्वादर्थव-त्स्त्रेणैव सेति पूलकेनोपदंशिमत्यादौ संज्ञावारणार्थं समासग्रहणं वाक्यस्य चेत्ताई समासस्यैवेति नियमार्थकमिति भावः । यतु वृत्तिमात्रे एवैकार्थी भावात्सुबन्ततिङन्तयोस्तदभावादर्थवतसूत्रे म-त्ययान्तपर्युदासस्य क्रुत्तदितसमासाश्चाति सूत्रस्य चारम्भ एवा-युक्त इत्युक्तम् । यच्चार्थवत्स्रत्रेथवत्वमर्थमतीत्यनुकूलद्विमत्त्व-मात्रम् । तच समासादेर्विशिष्टस्यातिरिक्तत्वाभावात्पद्समुदाय-रूपत्वाच्च पदानिष्ठवृत्त्याश्रयत्वमादायैव शक्तसमुदायस्यापि सुलभमेव । तथा च घातुप्रत्ययार्थमादायैव कुद्नतादेरप्यर्थव-त्सूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञासिद्धिः। न चैवं पचति रामः अजा छागी गामानयेत्यादेरपि पक्रतिपत्ययार्थमादायार्थवस्वात्याति-पदिकत्वापत्तिः । कृत्ति दितसमासाश्चीति सम्पूर्णसूत्रस्य निय-मार्थतया सर्ववारणात् । तथाहि । यादे प्रकृतिमत्ययान्तसमुदा-यस्य संज्ञा ताई कृत्ताद्धितान्तयोरेव । पदसमुदायस्य चेताई स-मासस्यैवेत्येवं नियमः कल्पनीयः। एवं चार्थवत्सूत्रे धातुपत्ययप-

र्युदासेनैनोपपत्तौ मत्ययपदमायर्ख मत्ययान्तपर्युदासोपि न का-र्थः । उक्तानियमेनैव सर्वातिपसङ्गवारणादिति वदन्ति । तत्र । कि-बन्तधातुनां किव्लोपे सत्यधातुारिति पर्युदासात् इयान् इयदि-त्यादात्रप्रत्य इति पर्युदासात्पातिपदिकसंज्ञानापत्तेः। विधायका-भावात् । तद्थे कृत्तद्धिनग्रहणस्य विध्यथत्वे प्रागुक्तेष्वतिप्र-सङ्गो दुर्वारः। अथ तिप्तस्झीत्यारभ्य ङचोः सुविति तिप्पत्या-हारो भाष्यसिद्धस्तमादायातिष् प्रातिपदिकमित्येव सुत्रयतां कृतं मत्ययतदन्तमात्रपर्युदासं विधाय क्वतिद्वतग्रहणेन । समासग्रह-हणं च नियामार्थमास्तां, तथा च समासस्यापि संज्ञा ना-नुपपन्नेति चेन्न । एवमपि पत्येकं वर्णानां केवलकृताद्धितथातृनां च संज्ञावारणायाथेवत्त्वादेरवश्यं प्रवेश्यत्वेन समासासंग्रहस्य गौरवस्य च त्वन्मते दुष्पारिहरत्वात्। यतु समासान्तर्गतप्रत्येक-पदानामर्थवन्त्वपादाय समुदायस्य संज्ञा स्यादेव । अन्यथा टियुभादिषु समुदायशक्त यस्त्रीकारेण समुदायस्य सा न स्यात्। तत्रापि शक्तिस्वीकारे साधुत्वापत्तौ तेषां साध्वसाधुविहरूकारा-सम्भवादिति । तन्तु च्छम् । तथा सति गौरश्वः पुरुषा इस्तीत्या-दौ समुदाये धनं वनमित्यादौ च प्रत्येकं प्रातिपदिकत्वाप-तिः। तथा च सुरोधातुपातिपदिकयोरिति विभक्तिक्रोपस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्योति नलोपस्य चापत्तेः । देवदत्ता-दिसंज्ञासन्देष्टिवव टिघुमादिष्वपि सांकेतिकशक्तचार्थवन्त्वा-त्पातिपदिकत्वसम्भवाद दृष्टान्तासिद्धेश्च । अनादित्वरूपसाधु-त्वमापि टिघुभादीनां सादित्वपक्षे नेति तत्पक्षे एव ते-षां साध्वसाधुवहिष्कारस्तेषामनादित्वपक्षे अनपभ्रष्टत्वादिस्रक्ष-णान्तरपक्षे वा तेषामामे साधुत्वं भाष्यादिसिद्धमेवेत्यसं दन्ध्रणे-न। अथार्थमतीतिजनकज्ञानाविषयशब्दत्वमर्थवत्त्वं बाच्यम्, तचैः

कस्य पदस्य लक्षणया अपरस्य तात्पर्यग्राहकत्वादिना वेत्येव समूहस्य निर्वाधम् । पत्येकं तत्र विभक्तचनुत्पाचिरेकाचाद्विव-चनन्यायात्। सङ्घातस्यैकाथ्यत्सिवभावो वर्णादिति वाार्त्तिका-द्वेति निपातानां द्योतकत्वादिनिणये वश्यमाणरीत्या द्रष्टव्यमिति चेम । अवयवानां द्वित्वे समुदायो नानुगृहीतः समुदायस्य द्वित्वेत्रयवो ऽनुगृहीत इति हि स न्यायः । न चात्र तथा समुदा-यात्सुबुत्पत्तावापि पूर्वावयवानामसुवन्तत्वात् । तथा च वणौत्तरं विभक्तयुत्पत्तौ बहुतरदोषपसङ्गात् । विनिगमनाविरहएवैकाच-द्विचनन्यायबीजामीति चेत्तथाप्यत्र विभवत्युत्पत्तितत्कार्यादिकं प्रकृते विनिगमकम् । सङ्घातस्यैकार्थ्ये तु सिद्धा समुदायश-किः। सङ्घातार्थे एवैकत्वान्वयात्सङ्घाते विभक्तिरित्येव त-दर्शादिति ध्येयम् । अय समासे उत्तरपदस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा न समुदायस्योति, तत्रानुपदं वश्यामः । अथ समासवानयस्य विशिष्टार्थस्यभाषामर्थवन्त्वाबायात्यातिपदिकसंज्ञा नानुपपन्ना । न च शक्यसम्बन्धरूपा सा तत्रासम्भविनी । ज्ञाप्यसम्बन्ध-स्येव अक्षणात्वात् तस्याश्चात्राविरोयात् । गम्भीरायां नद्यां घोष इत्यनुरोधेनास्या एवोचितत्वाच्च । तत्र प्रत्येकं पदेषु तद-सम्भवात् । तथाहि । न तावद्गम्भीरपदं तीरलक्षकम् । नद्यामि-स्यनन्वयापत्तेः । नहि तीरं नदी । अत एव न नदीपदोषि । न च पदद्वे, पत्येकं विशिष्टनदीतीराप्राप्तिपसङ्गात् । न च गभीरनद्योरन्वयबोधोत्तरं विशिष्टनद्यास्तीरं लक्ष्यते नदीपदेन । साक्षात्सम्बन्धात् । नदीपदस्य जानितान्वयवधित्वेन निराकां-क्षत्वात्कथं पुनर्छक्षकत्वामिति चे, त्सत्यम् । तात्पर्यविषयीभूतवी-थाजननादाकांक्षासन्त्वात् । अन्यथा ऽवान्तरवाक्यार्थवोधजन-नयात्रेण निराकांशत्वप्रसङ्गादित्यादिकं साध्विति वाच्यम्।

निस्नं गथीरं गम्भीरामिति कोशाह्रम्भीरादिपदानामपि द्रव्यवा-चित्वेन तुल्यत्वात् । वस्तुतः शूरोदारपदानामिवैषामपि गुण-मात्रे प्रयोगाद्शीनात् द्रष्टव्यवाचित्वमेव । अन्यथा नीळादि-पदानामिव गुणे प्रयोगपसङ्गादिति ध्येयम्। नापि प्रत्ययानां प्र-कुल्पर्थगतेत्यादिन्युत्पत्ते नेदीपदे एव सा न गभीरपदे, तदुत्तर-विभक्तेः साधुत्वमात्रार्थत्वादिति वाच्यम् । अभेदार्थकताया नैयायिकैररुणान्यायान्मीमांसकैश्वार्थवस्वस्वीकारात् । अर्थसान धुत्वे सम्भवति अब्दसाधुत्वस्यान्याय्यत्वाच । गभीरपदे ल-क्षणायां तस्यैव विशेष्यत्वसम्भवाच्च । नापि विनिगमनाविर-हात्पदद्वयोपि विशिष्टलक्षणा । वाक्ये एकलक्षणायां तस्मात्सम्-दायएव सा । अत एव सर्वत्र वाक्येन वाक्यार्थी लक्ष्यतहाते भद्रपादवाचस्पतिमिश्रकल्पतरुपभृतिभिार्निणीतम् । उक्तं च ''बाक्यार्थों लक्ष्यमाणो हि सर्वेत्रैवेह च स्थित''मिति। अत एव माभाकरा अप्यर्थवादवाक्ये माञ्चलक्षणां मेनिरे ति-दुक्तं नयविवेकटीकायां वरदराजेन । यद्यप्येकैकपदसम्बन्धिता भाशस्त्ये नास्ति एकैकपदादमतीतेः । तथापि समुदायसम्ब-न्थितास्त्येत । न च सपुदायसम्बन्धिनि छक्षणा न युक्ता । स-म्बन्धानुषपन्त्योर्छक्षणाहेत्वोः समत्वादिति । अत एवाथातो बसनिक्षासेत्यत्र निकासेत्यत्र निकासाशब्दनान्तर्णीतं विचार-मुपलक्ष्येति विवरणाचार्यैरुक्तम्। अत एव यज्ञायुधिशब्देन यज-णानो चक्ष्यतइति संक्षेपवारीरककृतोक्तम् । यज्ञायुधिशब्दाजि-असाबाब्दयोः सुबन्तत्वलक्षणपदत्वेषि शक्तत्वलक्षणापदत्वाभा-वेन शक्यसम्बन्धरूपलक्षणाया असम्भवात् । अत एव सत्यं इ।नमनन्तं ब्रह्मत्यत्र वाक्ये एव छक्षणेति वेदान्तैकदेशिनः । अत एव तद ब्रह्म विजिज्ञासस्वेति श्रुतौ जिज्ञासाशब्देन विचासो

लक्ष्यते । सा च छत्रिण इतिवत्समुदाये एवेति वेदान्तभूषणक्त-तः । एवं च वाक्यलक्षणापक्षे एवतत्सङ्गच्छतइति स एव न्या-य्यस्तथा सति प्रकृतेपि लक्षणयार्थवत्वात्प्रातिपादिकत्वं नानुप-पन्नमिति चेन्न । शक्यसम्बन्धस्यैव छक्षणात्वात् । अन्यथा ऽपभ्रंशेषि लक्षणापत्तेः । तज्ज्ञाप्यस्य सन्त्वात् । किं चैत्रमिष शत्येकं पदौर्विनिगमकाभावात् पदेषु भिन्ना छक्षणा वाक्ये चा-परोति गौरवं स्यात् । शक्यसम्बन्धपक्षे गाविरहाछा घवमिति । वस्तुतस्त्वेवं साति पदघटितपदानां चानुपूर्वी लक्षकतावच्छेदि-का वाच्योति गौरवम् । अस्मन्मते च वाक्ये ताद्विरहात्पदानां सा नावच्छेदिकोति लाघवम् । किं च । ज्ञाप्यसम्बन्धइत्यत्र व्र-त्या ज्ञापकत्वमर्थवोधजनकज्ञानाविषयत्वमात्रं वा प्रविष्टम् । आद्ये न वाक्यलक्षणा शक्तचभावात्। अन्त्ये प्रत्येकं वर्णनाम-प्यर्थवन्त्वापत्ती विभक्तचाद्यत्पात्तः स्यात् । अपि चैवमेतज् ज्ञाप्यसम्बन्धीदामिति ज्ञानजन्योपस्थितिरेव लक्षणाजन्येति पर्यवसितम् । तथा च समवायादिना घटपद्ज्ञाप्याका-शसम्बन्धिनोप्युपस्थितस्य शाब्दवोधविषयतापत्तिरिति ध्येय-म् । एवं चैतन्मूलकाः पूर्वोक्ता ग्रन्थाः श्लथा एव । एवं च तद्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यवापि न समुदायस्रक्षणा । यतु छत्रिण इत्यत्रेव समुदायळक्षणेति । तदश्रद्धेयम् । विषम-त्वादुपन्यासस्य । तथाहि । युगपहृत्तिद्वयाभ्युपगमे छत्राभावे छक्षणया छत्रिणस्तदभाववन्तश्च गच्छन्तीति बोधोपपत्तेः । तदस्वीकारे च छत्रविशिष्टछत्राभावे लक्षणासम्भवात् । अत ए-वायातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यत्र ज्ञाधातोः साध्यावस्थापच्छाने छक्षणा सनदव विचारे इति स्वीकृत्य श्रोतव्य इत्यादिश्वितसमानार्थत्वा-य कर्त्तच्येतिपदं वाध्याहृत्य ज्ञानाय विचारः कर्त्तच्य इति सू-

षार्थं इति नृसिंहाश्रमैविवरणटिप्पणतत्त्वविवेकयोर्निणीतम् । इदं पुनिरहानधेयम् । ज्योतिष्टोमः स्त्रर्गसाधनमित्यत्र साध्यत्वे-नोपस्थितिं विनापि यथा साध्यसाधनभाववोधस्तथात्राप्यनु-वादाादिदोषपरीहारायाध्याहृतेन कर्तव्येतिपदेनेष्ट्रसाधनत्वार्थकेन साध्यसाधनभावनोधसम्भवान्मास्तु साध्यावस्थज्ञाने लक्षणा । तरच साधनत्वं ज्ञाननिरूपितमेव । धातोङ्क्षणाकलपकस्यैव तत्र मानत्वात् । कर्त्तव्य इत्यत्र तव्यपत्ययो ऽहीर्थे भविष्यतीति चेत्तार्हे श्रुतिसमानार्थत्वहानिः स्यात् । अत एव प्रत्ययानां प्र-कुत्यर्थगतेत्यादिन्युत्पत्तेस्तन्यार्थः साधनत्वपपि कृतावन्त्रियान विचारइति परास्तम् । तथा च श्रुतिसमानार्थत्वायेति वा अस-क्रतं स्यादिति दिक्। तस्मादिवयानिवर्तकतावच्छेदकधर्मविशिष्ट-ज्ञानस्यैव विचाररूपश्रवणसाध्यत्वात्ताहगर्थकं साध्यावस्थपद-मिति तत्त्वमित्यास्तां मकुतानुपयुक्तविचार इति दिक्। तथा च प्रातिपदिकसंज्ञारूपं कार्यमेव शक्ति साधयति धूम इव बिन्ह-मिति तात्पर्यार्थ इति युक्तं पश्यामः। अथ वा हत्तिधर्माणामुदे-इयनिषयभावेनान्वयाभावादीनामित्यर्थः । अयं भावः । नील-मुत्पलं पण्डितो बाह्मण इत्यसमासइव नीलोत्पलं पण्डितब्राह्मण इत्यादी नोदेश्यविषयभावेनान्वय इति सर्वसिद्धम् । तथा वष-द्कर्तुः पथमभक्ष इत्यत्र भक्षानुवादेन प्राप्यविधानापात्तिपाशङ्क्य प्रथमभक्ष इति समस्तमेकं पदं तत्र चैकपसरत्वा स्रकांक्षेन भक्ष-णमुद्दिश्य माथम्यविधानं युक्तिमिति मक्षान्तराविधिरिति वषट्का-राच्च मक्षयेदिति शेषलक्षणे । अङ्गैः स्विष्टकृतं यजतीत्यत्र पशी चोदकपातः स्विष्टकृत्मयानहविभ्यों हृदयादिभ्य एकादशभ्यो-पि कर्तव्यत्वेन प्राप्त इति व्यङ्गीरिति वचनमङ्गानुवादेन त्रित्व-विधानार्थमित्याशङ्क्य एकं हीदं समासपदं तत्सर्वमुदेशकमुपादा-

यकं वा युक्तम् । उत्तराईन्तृह्दिय पूर्वाई विधीयमाने मसरभे-दात्सामर्थ्यविघातात्समासो न स्यादिति त्रित्वविशिष्टाङ्गान्तर-विधिरिति बाधलक्षणे च व्यवस्थितमेकार्थीमावानभ्युपगमे ऽसङ्गतं स्यात् । साति च तस्मिन् घटपदे घटघटत्वयोरिव वि-शिष्ट्रश्वक्रयेव त्रित्वविशिष्टांगोपस्थितौ न वाक्यार्थरू उद्देश्यविधे-यभावादिना ऽन्वयो युज्यते । न चान्यतरपदे विशिष्टार्थछक्षण-यैव नायं दोष इति वाच्यय् । अग्रिमकारिकायां तदसम्भवस्य च्युत्पाद्यिष्यमाणत्वात् । न च यद्भत्तयोगप्राथम्याद्यदेश्यतावो-धकस्य तद्वत्तयोगपाश्चात्यादिविधेयताबोधकस्य चाभावास तथे-ति वाच्यम् । प्रथमो भक्षः पण्डितो ब्राह्मण इत्यत्रापि सति तात्पर्ये भक्षबाह्मणाद्युदेश्यकपायम्यपाण्डित्यादिविधयकवोधः द्श्वेनेन तस्य व्यभिचारित्वात् । किं तु भक्षब्राह्मणाचुद्देश्यकमा-थम्यपाण्डित्यादिविधेयकचाब्दबोधे भक्षाद्यपस्थापकपदसमिन-व्याद्दृतप्राथम्यवाचकपदोपस्थितिरेव नियामिका । इत्थमेव सर्व-त्रोहेदयविधेयभावस्थले व्यवस्था । सा च निर्वाधैव । न च तवाप्येवं तथान्वयबोधापत्तिः। इत एव जहत्स्वार्थतास्वीका-रात्। न च ममापि तथैव निस्तारः । तथासाति राजादिवो-थाय समुदायशक्ति विना तस्या ऽसम्भवेन तदुपपादकत्वेन च शक्तिस्वीकारापत्ताविष्टसिद्धेः । न चोद्देश्यविधेयभावाविच्छ-श्राविषयतया शाब्दवोषं प्रत्यसमस्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरित्येव कार्यकारणभावोस्त्विति वाच्यम् । दामोदरः पूज्यः राजपुरुषः सुन्दरः प्रथमभक्षः कर्तेच्यः पीतवासाद्यतुर्भेजः गङ्गाधरः स-वेश्वरः राजपुरुषश्चित्रगुः 'यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादैन्द्रवा-यवाप्रान् गृह्णीया' दिल्यादौ तथा बोघानापत्तेः। प्रकारान्तरस्य दुर्वचत्वात् । न च भक्षस्याङ्गनां चोद्देश्यताबोधकाद्वितीयादेः प्रा-

थम्यत्रित्वादेविधेयताबोधकस्तृतीयादेश्वाभाव एवैकप्रसरताभं-गञ्जव्दार्थ इति वाच्यम् । पण्डितो ब्राह्मगः भन्नः प्रथम इत्या-दाबुद्देश्यविधेयभावयोरित स्वर्गकामो यजेतेत्यादौ कर्मत्वकर-णःवयोरिव च बोधसम्भवात् । तयोर्छोक्षणिकत्वोक्तिस्तु बा-क्यार्थलक्षणाभ्युपगमान्नानुपपना । न च विधेयवाचकपदस्य परतन्त्रोपस्थापकत्वम्, उद्देश्यवाचकपदस्य प्रधानोपस्थापकत्वम्, तादृशोपस्थितिविषयत्वं चार्थस्योद्देश्यत्वम् । तच्चैकपदे अच्यु-त्पन्नं कल्प्येतेत्येवैकपसरताभङ्गशब्दार्थ इति वाच्यम् । अतिरि-क्त भक्षमप्राकृतकार्यतां चापेक्ष्य तथाकल्पनस्यैव युक्तत्वात्। प्रथमो भक्ष इत्यत्रेव समासेपि पदइयसत्वाच्च । पदभेदे चोई-श्यविधेयभावप्रष्टतेर्दुर्वीरत्वात् । अवान्तरविभक्तचभावस्य दिध मधुरमित्युदेश्यविधेयभावे ऽपि सत्वेनाप्रयोजकत्वात् । समासा-तिरेकेणैकनामार्थयोः परस्परानन्वयोपि तत्रैव एकपदोपस्थाप्या-नां परस्परमन्वयकलपनवत्त्रथापि कलपनासम्भवाच्च । न चा-द्वानुवादेन त्रित्वं मक्षानुवादेन प्राथम्यं चै नात्र विधातुं युक्तम्। अङ्गानां बहुत्वेन बाधात् । अध्वर्यादिभक्षाणामपि प्राथम्यापत्ते-अ । तथा च स्विष्टकुत्साधनत्वावाशिष्टांगं वषट्कर्तृविशिष्टं भक्ष-णं चान्यतइति स्वीकार्य तथा च नैरपेक्ष्यत्याग एव बीजमि-ति शङ्कचम् । प्रथमभक्षपदे भक्षाणां ज्यङ्गिरित्यत्राङ्गानां च वि-बोष्यतया तद्विशेषणाविवक्षायामपि राजपुरुषः सुन्दर इत्यत्रेव नैरपेक्ष्यहान्यभावात् । न च विशिष्टोदेशे वाक्यभेदापित्तरेव तद्धीः जम् । केवलाङ्गानाम्भक्षस्य चोद्देष्टुमशक्यतया हविरात्येधिकरण-न्यायेन ताहशोहेश्यलाभादिति विभावयामः । अथैवं सप्तदशार-त्निर्वाजपेयस्य यूयः, एकं साम तृचे क्रियते, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ती, त्यादौ वाजपेयसम्बन्धियूपारत्निम् ऋ-

चमुष्णीषं चोहिश्य साप्तदश्यत्रित्वछौहित्यानां विधिन स्यात्।
समासे उद्देश्यविधेयभावाभावादिति चन्नः। "विधाने चानुवादे
च यागः करणामिष्यते। तत्समीपे तृतीयान्तस्तद्वाचित्वं न पुः ज्यतिविस्वीकारेपि वृह्षिर्भयेजेतेत्यादौ द्रव्यविधिवद्यागस्योदेश्यत्ववद्यपत्तेः। अत एव यद्यपि चतुरवत्ती यजमानः पञ्चावत्तेव वपा कार्यत्यत्रावत्तानुवादेन पञ्चत्वविधानं व्याख्यातम् । अन्याच रित्यां वषद्कर्ष्तुः प्रथमभक्ष इत्यत्रापि भक्षानुवादेन पाथ-व्यविधानं कृतो निति तु समं समासेष्युद्देश्यविधेयभावस्वीकारे। तुचे कियतइत्यादौ भावनानुवादेनैव जित्वाविधानम् । तच्च क्रगाश्रितमेवोपिस्थतिमिति तथैव छभ्यते। एवमन्यत्रेत्यपि समम्भक्षान्तरिवधानायापि विध्यध्याद्दारेण भावनोदेशसं-भवादिति दिक् । एतेन कर्मधारये तु न चिक्कि वा छक्षणोति परास्तम् ॥ ६२ ॥

यनु इन्हें अप न शक्तिने वा लक्षणीति। तदपि नेत्याह ॥ चकारादिनिषेघोथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम् । कर्त्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वरमाकं तदिति रिथतिः ३३

निषेध इत्यन्तेनान्वयः । आदिर्दूषणान्तरार्थो भिन्नक्रमध । चकारोनिषेधादिरित्यर्थः । अयं भावः । रामकृष्णावानयेति इन्द्रस्य विवरणे चकारादिः प्रयुज्यते न समासे । न च इ- तौ चकाराद्यर्थो नास्तीति वक्तुं शक्यम् । तथा साति तस्य विवरणत्वं न स्यात् । समानार्थकसमस्यमानपदसमूहस्यैव वि- ग्रहत्वात् । चकाराद्यर्थवोधस्य सर्वसिद्धत्वाच्य । चार्थेद्वन्द्व इ- त्यादिना तत्तदर्थएव समासानुशासनाच्च । न च वस्तुतःचार्थे सति द्वन्द्व इत्यादिस्तद्र्थः । भू सत्तायामित्यत्रापि तथात्वाप-

ते: । क्वाप्यनुशासनादर्थनिर्णयो न स्यात् । किं चैवं सहवि-वक्षाविरहेपि भेरीपटइं वादयोति स्यात् । वस्तुतदचार्थस्याव्या-वर्तकतया चार्थइत्यस्य वैयध्यापत्तेइच । न च कर्मधारयवा-रणार्थं तत् । एवमपि त्वदुक्तरीत्या ग्रामं गत इत्यादिद्वितीया-तत्पुरुषादौ द्वन्द्रपसङ्गस्य दुर्वारत्वात् । न च द्वितित्यातत्पुरुषे ग बाधः । कर्मधारयेपि तथात्वाविरोधात् । चार्थस्य वाच्यत्वे च तदाविवक्षणान्न द्वन्द्व इति तद्वाचित्वमवश्यं वाच्यम् । अतो न त-द्वाचकचकारप्रयोगः । उक्तार्थानामप्रयोग इति भाष्यात् । किं च भवप्रकारकशब्दबुद्धिं प्रति तदुपस्थापकपदाब्यवहितोत्तरवर्त्ति-विभक्तिजन्योपस्थितिईतुरित्यावदयकम् । अन्यथा धववन्तमा-नयेलादौ धवादेः कर्मत्वादिमलयपापत्तेः । तथा च धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ न धवे तदन्वयः स्यादिति । नन्वस्तु द्वन्द्वादौ छक्षणा समासान्तरवत् । परं तूत्तरपदस्यैवेति नायं दोषः । तस्यैव सर्वत्र प्रातिपदिकसंज्ञाप्यस्तु । नातः प्रागुक्तोपि दोषः । विशिष्टस्यात्रातिपदिकत्वेपि समासोत्तरं प्रत्ययसम्भवात्। वि-शिष्टलक्षणयार्थोपस्थितानुदेश्यविधेयभावेनान्वयासम्भवाचिति चे-त्। अत्रोच्यते । उत्तरपद्मात्रस्य प्रत्ययान्तत्वेन प्रातिपदिक-संज्ञाया एवासम्भवः, । न च तल्लोपोत्तरं पुनः सेति वाच्यम् । पूर्व प्रातिपदिकसंज्ञां विना छोपासम्भवात । न च राजन् उ-स् पुरुष सु इत्यत्न सत्यां समाससंज्ञायां प्रातिपदिकसंज्ञोत्तरं प्-र्वसुव्निद्वत्तौ पुनरुत्तरपदमात्रस्य सा संज्ञेति वाच्यस् । विादी-ष्टस्य समाससंज्ञायामप्यर्थवत्वाभावेन प्रातिपादिकत्वासम्भवात् । उत्तरपदस्य संज्ञायाः मागेव सिद्धत्वेन पुनस्तस्या व्यर्थत्वाच्च । पुनः प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रत्ययान्तत्वेनासम्भवाच्च । लुप्तेषि पूर्व-तने पत्यये पत्ययलक्षणस्य दुर्वारत्वात्। अत एव प्रथमत एवोत्तर-

पदस्यैव सविभक्तिकस्य पातिपादिकसंज्ञा । ततः पूर्वसृश्निवृतौ तयैव संज्ञया विभक्तिः स्यादेवेति न वाच्यम् । अर्थवत्त्वाभावेन विभक्तिविशिष्टस्य तदसम्भवात् । मध्यवार्त्तविभक्तचनिष्टात्तिम-सङ्गाच्चेति न किं चिदेतत् । न च तवापि मध्यवतिविभक्तिनि-वृत्तिर्न स्यात् । एकार्थीभावस्य परिनिष्ठिते राजपुरुष इत्यादावे-वाभ्युपगमात् । राजन् इन्स् पुरुष सु इत्यादावर्थवत्वाभावेन मातिपदि कत्वासम्भवात्सुपोधातुपातिपदिकयोरित्यस्यापद्वतेः। अलौकिकपाकियावाक्यान्तर्भावेण शक्त्यभ्युपगमे च पष्ट्रचादि-घटितानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वात्परिनिष्ठितसमासादर्थप्रत्यः यानापत्तेरिति वाच्यम् । तिवादिशक्तेर्छकारादाविव परिनिष्ठि-तशक्तेरलांकिके आरोपाभ्युपगमेनार्थवत्वात्प्रातिपदिकत्वसम्भ वात्। अत एव विशिष्टशक्तचैव विशिष्टार्थवुवोधियपायामछौ-किकप्रक्रियावाक्यस्यैव समासरूपेण प्रयोगो नान्यथेति सिद्धे वावचनं न कार्यमिति भावेन कृतं वावचनानर्थक्यं स्वभावसिः द्रत्वादिति वार्तिकं सङ्गच्छते। एवमेव व्यवेक्षायां न समासः एकार्थीभावे वाक्यं नेति भाष्यकैयटौ सङ्गच्छेते। एवं च वाव-चनानर्थक्यं मन्यमानो वररुचिः समासनित्यतां मेने इति मी-मांसकभूमो अयास्तः । विवेशचितं चैतद्यस्तातः। यन्तु कर्मधारये-प्युत्तरपदलक्षणयैव निर्वाह इति । तम् । तथा सति लक्षणाञ्च-न्यत्वेन तद्दतः षष्ठीतत्युरुषात्कर्मधारयस्य बळवत्वमिति निषा-दस्यपत्यधिकरणादिषुकं दत्तजलाञ्जलि स्यात् । किं चैवं सति तत्र विभक्तचर्थान्वयानापात्तिः। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थगत-स्वार्थ बोधकत्वव्युत्पत्तेः । उत्तरपदोत्तरं प्रत्ययविधानाभावेन तस्यामकातित्वात् । एवं धवलदिरावित्यादावपि न लक्षणया निर्वाह इत्यावश्य की शक्तिः। एवञ्च वहुत्रीह्यादावि समुदायलः

क्षणासम्भवस्योक्तत्वादुत्तरपदेष्यसम्भवाच्च शक्तिरावदयकी-विशिष्टार्थवोधार्थमिति साधकम् । उक्षणाशङ्कामथेत्यादिना सु-चयन्नाह । अथेति । कर्मधारयादावपि छञ्जणयैव निर्वाह इति चेत्तर्हीति शेषः । व्युत्पत्तिः प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थवी-घकत्वरूपा । ते इत्यन्तेनान्वयः । अस्माकं, विाविष्टवाक्तिवा-दिनाम् । तत्, व्युत्पत्तिरक्षणं न्यायेनार्थात्सद्धमित्यर्थः । यन्तु समासादिसाधारण्येन विभक्तेः सिश्विहितपदार्थगतस्वार्थवोधक-त्वव्युत्पत्तिरभ्युपेयेति नानुपपत्तिरिति । तन्न । स्रक्षणादिनेत-रभेदसाधने विशिष्टार्थे एव विभवत्यर्थान्वयस्य सर्वसिद्धत्वात्। जपकुम्भिमत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचाराच्च । द्यीयददाति । जवति गौरीयती छक्ष्मीविद्यतइत्यादौ द-ध्यादौ वतुवर्थान्वयापत्तेश्व । सान्निध्यसत्त्वात् । अरूपाणि द्र-व्याणीत्यादौ नवर्थे भिन्ने प्रत्ययार्थिलिङ्गसंख्यानन्वयापत्तेइच । अन्योन्याभाववाचकस्य नञस्तद्वति छक्षणास्वीकारात्। किं च। राज्ञः पुरुष इत्यादौ षष्ट्रचर्थस्य पुरुषे उन्त्रयवारणाय सिनिहित-पूर्वपदार्थगतस्वार्थवोधकत्विमत्यभ्युपेयम्। तथा च दिध बहुपदुर्द-दातीत्यत्र दाध्न बहुजर्थान्त्रयापत्तिः । पटावनन्वयापत्तिञ्च । सर्वेकइत्यादौ सर्वेब्दस्य पूर्वेपदत्वाभावाच्य । यन्तु तत्रापि सिन्नामित । आनुत्रासानिकसिन्नार्थे विवासितत्वात् । तथा च य-त्पदोत्तरं या विभक्तिरनुश्चिष्टा सा तदर्थगतं स्वार्थे बोघयतीत्यः र्थः पर्यवसन्नः। समासे च समस्यमानपदोत्तरमेव विभक्त्यन-शासनमतस्तद्रथेगतं स्वार्थे बोधयतीति । तत्र च पूर्वोत्तरपद्यो-र्योग्यतादिकमेव नियामकमिति। तिचनत्यम्। समासस्य वि-शिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां जायमानाया विभक्तेविशिष्टोत्तरमेवा-नुशासनम् । न तु सपस्यमानपदेभ्य इति वैयाकरणानां स्पष्ट-

त्वात्। अथ प्रकृतित्वं न प्रकृतितापर्योप्त्यधिकरणत्वम् । किं तु तदाश्रयत्वमात्रम् । तत्समृहे प्रत्येकमवयवेष्वपीति चेन्न । प क्कजमानय दाण्डिनं छिन्धि । जूलिनं पश्येत्यादौ सत्यपि तात्प-ये विना छक्षणां पङ्कदण्डग्रुळानामानयनच्छेदनदर्शनकर्मतयान्व-यबोधमसङ्गात्। अपटानानयेत्यत्र पटे कर्मत्वाद्यन्वयापत्तेश्च। न च दण्डादीनां विशेषणतया न तत्रान्वयः । वन्हिमान्धूमादि-त्यत्र पञ्चम्यर्थज्ञानज्ञाप्यत्वस्य वन्हावनन्वयापत्तेः । ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः तण्डुळं पचतीत्यादौ राजादीनामिव स्वातन्त्र्या-बाधा च । यन्तु प्रत्यया व्यवहितपूर्वपदत्वमेव प्रकृतित्वम् । तदः न्त्रितस्वार्थवोधकत्वं च पूर्वपदार्थप्रधानाद्वययीभावादुभयपदा-ध्मधानद्वन्द्वादर्धिपिष्परयादितत्पुरुषाच्चान्यत्र नियतिमाति तदः नुरोधादुत्तरपदे एव बहुवीही लक्षणा । अस्तु वा सर्वेत्रैवायं नियमः । अव्ययीभावद्वन्द्वादावुत्तरपदलक्षणयेव शक्यानिर्वाह-त्वादिति । तत्तुच्छम् । अन्यवाहितपूर्वपदत्वस्य बहुपटुः सर्व-क इत्यादौ पदुसर्वादिश्वव्देष्वव्याप्त्या दथी इयति ददाती-ति बहुपहुद्दातीत्यादौ द्ध्यादावतिव्याप्त्या च प्रकृति-त्वासम्भवात् । विभाषासुषोवहुच्युरस्ताचु अवययसर्वनाम्नास-कच्याक्टोरीते स्त्राभ्यां तयोरादौ मध्ये च विधानेनानते तदः सम्भवात् । एवं व्यतिसे इत्यादावुवसर्गस्यापि तिङ्बक्वतित्वा-पत्तिः । किं चैतं नव्यरीत्या द्वन्द्वन्यायेन छन्नणाविराहिणि द्वि-त्रा इति बहुवीहौ पूर्वपदार्थे विभक्त यथीन्वयो दुरु गयाद एव । तस्मात्मत्ययविधानावाभित्वमेव मक्ततित्वम् । तच न समासाः दावुत्तरपदमात्रस्येति तल्लक्षणयामपि पत्ययार्थान्वयानुपपात्तिर्दु-र्वारेति । यदापि प्रकृत्यर्थत्वं तज्जन्यज्ञानविषयत्वमात्रं तचात्रा-विरुद्धामिति। तमा । पङ्कजमित्यादौ पङ्केतिमसङ्गात्। कि च।

धर्व हि गामुच्चारयेत्यादौ शब्दस्य स्वपरतायां छक्षणेति सि-दान्तहान्यापत्तेः । घटं पत्रयेत्यादौ शब्दात्समबायेनाका ज्ञोप-स्थितौ निभक्त्यर्थान्वयापत्तेश्व । न च सति तात्पर्ये इष्टापात्तः। इत्युच्छेदापत्तेः । तस्माद्गृत्या प्रकृत्युपस्थाप्यत्वं बक्तव्यम् । त-था चावश्यिकैव समूहशक्तिः । अथ प्रत्ययप्राग्वार्तपद्जन्योप-स्थितिविदेष्टयत्वं प्रकृत्यर्थत्वम् । तच्च द्वनद्वादावुभयो, रव्ययीभावे पूर्वपदस्येति चेस । चिक्रणं पद्येत्यादौ चक्रोतिमसङ्गात् । गा-मानयति कुष्णो दण्डेनेत्यत्र कुष्णे करणत्वान्वयापत्ते इच । ब-हुपटुः सर्वेक इत्यादावन्याप्तेः । इयहधीयती स्त्री ददातीत्या-दावातिप्रसङ्गच । यदुत्तरं प्रत्ययो विहितस्तत्त्वे सतीति वाच्यः मिति चे, दिहापि तदभावस्योक्तत्वात् । अथ समस्यमानपदा-र्थगतस्वार्थबोधकत्वमेव वाच्यं, तथैव व्युत्पत्यन्तरकल्पनादिति। मैनम् । पङ्कजं पश्य राजपुरुषमानयेलादौ पङ्कादौ कर्मत्वाध-न्वयापत्तेः । अथ प्रकृत्यर्थमकारकशान्दवीर्थं प्रति प्रत्ययजन्योः पस्थितिईतुरिति सामान्यतो न हेतुहेतुबद्धावः । मानाभावात् । घटः कमेत्वमित्यादौ बोयस्य तथा ब्युत्पत्तिप्रह्वाछिनामिष्ठत्वा-त् । अनिष्टत्वेपि घटमकारककर्यत्विविवेष्यकचाब्दबाद्धं प्रति घटार्थकपदोत्तरकर्मत्ववाचकविमक्तिजन्योपस्थितिहेतुरिति वि-शिष्यैव सोस्तु न तु सामान्यतः तत्प्रत्ययविधानावाधित्वरूपस्य प्रकृतित्वस्य कार्यतावच्छेदककोटिप्रविष्टस्याननुगतत्वात् । अ-नुगमे च दण्डेन गामभ्याजेत्यत्र दण्डे कर्मत्वस्य गावि करणत्व-स्यान्वयस्य दुवीरत्वापत्तेः। अस्मद्रीत्वा तु नायं दोषः। एवं च समासे उत्तरपदकक्षणायां न विभक्तयथीनयानुपपातिः। पुरुषमानयेत्यत्र पुरुषपदस्य राजाविज्ञिष्टपुरुषे तात्पर्ये साति विज्ञि-ष्टकर्मत्ववोधेन तादशक्षोषे पुरुषपदोत्तरकर्मत्ववोधकविभवत्युपस्थि-

तेर्हेतुत्वकरानात्। एवं चित्रगुः धवस्वदिरौ छिन्धीत्यादाविप द्रष्ट-व्यम्। तथा च वळप्तकार्यकारणभावादेवोपपत्तिरस्माकामिति छा-घवम् । विशिष्टशक्तिपक्षे च तादशबोधे राजपुरुषपदोत्तरिय-क्त्युपस्थितिहेंतु।रिति कार्यकारणभावान्तरकल्पनायामातिगौरवा-पत्तेः । किं च । सामान्यतो हेतुहेतुमद्भावाभ्युपगमे स्तोकं प-चित शोभनं पचतीत्यादौ नामार्थस्य साम्राद्धात्वर्थेन्वयानापः तिः। तस्याप्रत्ययार्थत्वात्। अपि च। प्रकृतित्वाननुगमेन सा-मान्यतो हेतुहेतुमद्भावग्रहासम्भव इति चेत् । उच्यते । सामा-न्यतो हेतुहेतुमद्भावानभ्युपगमे चिकिणमहं पूजयामीत्यादौ नकस्येः न्यर्थेइवान्यत्राप्याकाङ्क्षासत्त्वादन्वयापत्तिः । न चानासन-त्वाकान्यत्रान्वयः । निष्ट् पद्माव्यवधानमासात्तः। गिरिराप्ति-मान् भुक्तं देवदचेनेहि ताल्पर्वप्रहवतो गिरिर्भुक्तमाग्नमान् देवः दत्तेनेत्यत्राबोधमसङ्गत् । किं तु पदजन्यपदार्थोपास्थातिमात्र-म्। सा च समूहालम्बनादिरूपा तुल्येव। कथमन्यथा बज्रांकु-श्रध्यजसरोरुहस्राञ्छनाट्यं भगवतश्चरणारविन्दं भजेतेत्यादावा-सतिः। किं चैवं हेतुहेतुमद्भावानुपगमे काष्टं तण्डुलः पचिति रा-मो नाणो इतो वालीत्यादी करणत्वकर्मत्वकर्तृत्वादिसम्बन्धेन काष्ट्रवागतण्डुल्ररामादेः पाकहननादिकियास्वन्बयप्रसङ्गः। कर्म-त्वादिविशेष्यकदोये एव द्वितीयादिजन्योपस्थितेईतुत्वात् । अत्र कर्मत्वादेरविश्वेष्यतया द्वितीयाद्यभावेष्यक्षतेः । अत एव स्तोकं पचतीत्यादौ तव तदन्वयोष्युपपद्यते । अस्मन्मते चाभेदे कर्म-ण्येव चेयं द्वितीयेति धात्वर्थनिर्णये प्रपञ्चितम् । नन्वभेदाति-रिक्तसंसर्गेण नामार्थप्रकारकचान्दवोधं प्रति तदुत्तरसार्थकविभ-क्तिजन्योपस्थितिहेंतुरिति कार्यकारणभावादेव नायं दोष इति वेस । दण्डिनं चिक्रणं पश्येत्यादौ व्यभिवारात् । इनादेरिव-

भक्तित्वात् । मत्ययजन्योपस्थितिरेव हेतुगहित्वति वेस । दधीय-ती ददातीत्यादौ दभ्नो मतुवर्थे उन्वयायत्तेः । विहितत्वेन प्रत्य-यो विशेषणीय इति चेख । समासेपि पत्येकपदोत्तरमविधाना-चल्लक्षणायामापे विभक्तचर्थानन्वयापत्तेः । कि च । पङ्कनं प-क्येत्यादौ पङ्कादेः कर्मत्वमत्ययाय सा तथा हेतुहेतुमद्भावस्यैचा-सम्भवात् । अन्यवहितोत्तरवर्त्तित्वं विश्वक्तिविशेषणं वाच्यमिति चेत्र । तां पद्मय, आचार्यकल्पं पूजय, अक्ततरं जित्रतमं प्रार्थये-त्यादौ टाबादिन्यनहितावे भक्खर्थानन्वयप्रसङ्गात् रिक्ताव्यवहितत्वं विशेषणामिति बेस । दण्डियनतमानयेत्यादौ दण्डादेः कमत्वान्वयावारणायतेः । गौरवाच्च । तथा च यथो-क्तमेव युक्तम् । प्रकृतित्वं तत्वर्याः नयधिकरणत्विमिति न दोष इ-त्युक्तम् । यदि तादृशकार्यकारणभावष्रहासम्भव इति । तम । यथा पितृत्वपुत्रत्वादेशननुगतत्वेषि स्वापितृभ्यः पिता दद्यादि-त्यादी वैत्रपितुभयभवेत्रो दद्यान्मैतापितुभयो मैत्रो दद्यादित्यादि-सर्वीपसंहारेणान्वयवीधः । यथा वा दारत्वस्वत्वयत्वादेरनतुग-तत्वेपि ऋतौ स्दद्यारान् गच्छेदेव, "ऋतौ नोपैति यो भार्यामनृतौ यइच गच्छती"रयादौ चैत्रीयतदारसम्बन्धितदृतौ चैत्रस्तान् दारा-नभिगच्छेत् चैत्रस्तदारीयतदनुकालीननमनम्बुर्वन्मत्यवैतीत्यादि-स्तथा बोधस्तथा तत्तान्नि क्षितप्रकृतित्वाननुगमेषि प्रकृत्यर्थपकार-कवार्थं प्रतीत्यादिशब्दात्सव्योपसंहारेण कार्यकारणभावाग्रहस-म्भवात् । स्वत्वत्वपितृत्वत्वादीनामनुगमनेन तदेव स्वरूपसदुपल-क्षणीकृत्य तदादिवच्छक्तिप्रहाड्, आकाङ्क्षावश्वाच्च विश्विष्य प-दार्थवोध इत्यपि तुरुपस् प्रकृतित्वं स्वरूपसदनुगमकमादाय शक्ति-ग्रहः आकांक्षावशात्कार्यकारणभाववोधकवाक्याद्विचिष्य तद्भह इत्यस्य सुवचत्वात्। न चैवं धात्वर्धफलस्य तद्धें एवान्वय एवं क-

थं स्यादिति वाच्यम् । धात्वर्धाम्बये तथात्वेनादोषात् । अत एव पद्य नृत्यतितरां पचातिकल्यामित्यादौ समुदायज्ञकत्यभाः वेपि धात्वर्षभावनया सह धात्वाख्यातार्थहव तरवाचर्थोप्यन्वे-तीति दिक् । यच्च पुरुषपद्मात्रस्य निशिष्टार्थकक्षणास्यस्रे का-र्थकारणयावः क्लुप्त इत्यादि । तन्न । समासे वाक्तिप्रहाहो-धस्थले उन्वयानुरोधेनास्यापि क्लप्तत्वादित्यास्तां विस्तरः । तस्मायुत्तरपद्मात्रस्यात्रक्षतित्वाञ्च कर्मधारयद्वनद्वयोस्तद्वक्षणाया-मि विभक्त्यधीन्वयसम्भव इति दुर्वारा शक्तिः। एवं बहुवीहा-विभाव वयं विभाव यामः । यद्वा । साधकान्तरमाह । अथेत्या-दिना । न्युत्पत्तिः । अन्वयनियामकं तद्रक्को लक्षणापक्षे स्या-दित्यर्थः । अयं भावः । राजपुरुष इत्यादौ सक्षणायामपि न नि-र्वाहः । तथाहि । राजपदादेः किंसम्बन्धिन लक्षणा सम्बन्धे वा । नान्त्यः । ओदनः पचतीत्यत्रान्वयबोधापत्तिवारणायाभे-दातिरिक्तसंसर्गकपातिपदिकार्धप्रकारकवोधे विभक्तिजनयोपस्थि-तेईंत्रत्वकरूपनात्। ओदनस्य च पाके द्वितीयादिविभक्त्यभावेन भेदेनान्वयासम्भवात्। एवमभेदसंसर्गकपातिपदिकार्थमकारकवो-थे प्रातिपदिकादिजन्यैवोपस्थितिईतुरभ्युपेया । नीलो घट इ-त्यादी च विभक्तिः साधुत्वार्था । उक्तं बनिभहितसूत्रे भाष्ये । अथवा कट एव कर्म तत्सामानाचिकरण्याञ्चीष्मादिभ्यो द्वितीया भविष्यतीति । भीष्पादीनां स्वयमकर्पत्वेषि विशेष्यसम्बन्धिः न्यैव विभक्त्या अधितव्यम् । तदेकयोगक्षेमत्वातः । केवछानां च प्रातिपदिकानां परश्चेति नियमादशयोगाईत्वात् । ततो यथे-अरसुहदः स्वयं निर्धना अपि तदीयेनैव धनेन फलभाजः। एवं गुणा अपीति तु कैयटः । अथ देवदत्तो घटमानयतीत्यत्र देवद-त्त्रवटयोः सत्यपि तात्पर्ये अभेदान्त्रयः कथं न जायते कारणस-

स्वात्। न च विरुद्धविभक्तिरहितपदजन्योपस्थितिई तुरिति वाच्य-म् । वैत्रस्य सुतस्य धनामित्यत्रातिमसङ्गताद्वस्थ्यादिति चेना । विभवत्यर्थमनन्तर्भाव्य नामार्थान्वयष्रोक्तव्युत्पत्तः कल्पनात्। एतदेवाभिप्रत्य राज्ञः सुतस्य धनमित्यत्र दूषणमभिधाय दूषणा-तरं मागवी वामेति दिक् । एवं च समानाधिकर मातिपदिका-र्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तेः राजसम्बन्धरूपः पुरुष इति बोधापत्तः। समासे भिसेव व्युत्पत्तिरिति चेत् । स्वीकृतैव ताई चिक्तः । नवः स्थलेपि सम्बन्धस्रभागैवीपपत्तिनिपातानां द्योतकत्त्राह्या नानुपपत्तिरितिं वक्ष्यते । नाद्यः । राजपुरुष इत्यादेः कर्पधार-यत्वापत्तेः । समानाधिकरणतत्पुरुषस्यैव कर्मधारयत्वात् । यत्तु समासपूर्वद्वायां यत्राभेदान्वयस्तत्रेव कर्मधारयः यत्र भेदेन तत्र तत्पुरुषमात्रमिति । तत्र । नित्यसमासे विग्रहशून्यत्वेन ता-दशकर्मधारयतत्पुरुषयोरव्याप्तेः । तत्राप्यछौकिकविग्रहसत्वेपि राम सु इत्यादेनिराकांक्षतया ताहगन्वयवीधस्वरूपायोज्यत्वा-त्। यच्च किञ्चिद्धिविष्टद्वितीयादिविभवत्यर्थतावच्छेदकविशि-ष्ट्रवतो यत्र नाभेदान्वयस्तत्रैव कर्पयास्यः। अन्यत्र तत्पुरुषः । र। ज उरुप इत्यादी राजत्वादिविशिष्ट पष्ठ चर्थसम्बन्धत्वविशिष्टं कक्ष्यताव च्छेदकमिति न कर्मधारयत्वम् । केवछं सम्बन्धित्वेन ळक्षणाय राजरूरेणेव ळक्षणायां च कर्मधारयत्वभेनेति करप-नम्। तन्न अदेयम्। राजसम्बन्धियद्योध्नैत्रस्व शब्दयोर्धनस्वा-मिश्रव्योद्य पष्टीसमासोत्तरं पुरुषसुवर्णराजवन्दैः सह कर्म-थारयस्वीकारेण तत्राच्याप्तेः । सम्बन्धस्वत्वस्वामित्वादेः पष्ठय-र्थत्वाभ्युपगवात् । न च समासात्पूर्वं यत्र पदयोस्तुरयविभक्तिम-च्यं तत्रैव कर्मधारयो नान्यत्रेति वाच्यम्। पूर्वीवस्थाया अपि समा-सार्थाविवक्षानुसारणैव करण्यतया भवद्रीत्या समासवाक्ये तत्यु-

रुषकर्मधारययोबीधिविश्रेषाभावेन पष्ट्रयाद्यन्तभीवेण पूर्वावस्था-करणनस्याप्यसम्भवात् । अत एव च न विविष्यमाणसमानार्थं विवरणिमाति व्युत्पत्तिभङ्गोपि। अन्यथा असमानार्थत्वे विवरणत्वं न स्यात्। तथात्वे वा ऋक्तिपरिच्छेड्कत्वं न स्यात् । तस्माञ्च-क्षणाया असम्भवादावाद्ययकैव समृहश्वकिरिति दिक् ॥ अय वा ओदनः पचनीत्यादिवारणाय प्रातिपादिकार्थमकारकवोधमा-तं प्रति सुवजन्योपस्थितिहेतुर्वाच्या । नीलं घटमानयेत्यादौ च मत्येकं विश्वषणविश्वष्ययोभीवनायायेवान्वयः। पार्षणको ऽभेदाः न्वयस्तु न बाब्दः। उक्तं हि भाष्ये । अथ वा कटोपि कर्प भीष्मादयोपि कर्याणीत्येव सिद्धमिति । एतदेवारुणाधिकर्णे जैनिनीयैः परिष्कृतम् । अस्तु वा विशेषणविभक्तिरभेदार्था तर् प्युक्तम्भाष्ये । न चान्या उत्पद्यमाता तत्सम्बन्धमुत्सइते ब-क्तुमिति कृत्वा द्वितीया भविष्यतीति । भिष्मादियुक्तकटसम्ब-न्यिकर्मत्वं प्रतिपाद्यम् । तत्र यथा कटज्ञब्देन भीष्मत्वादीनाः मनभिधानात्तदभिधानाय भीष्यादिश्वब्दप्रयोगस्तथा द्वितीयापि तेभ्यो भविष्यति। नह्यन्यथा ताद्विशिष्टत्वं कटस्य प्रतिपाद्यितुं शक्यते इति कैयटः । युक्तं चैतत् । एककार्यकारणभावकल्पने लापवात् । चैत्रा नास्तीत्यत्रापि मतियोगिलार्थकपथमाद्वारैवा-न्वयः। तथा च चैत्रः पचाति नीलो घटः स्तोकं पचतीत्यादौ प्रथमादेरभेदोर्थः । एवं च विभक्त्यर्थमद्वारीकृत्य प्रातिपदिकार्थ-स्यान्वयायोगात्। राजपुरुषः नीलोत्पलमित्यादावन्वयाय विश्विष्ट-शक्तिः व्युत्पत्त्यन्तरं वा आदर्तव्यमिति दिक् । तदेतद्भिमेत्यो-क्तम् । बहुव्युत्पत्तीति विभावयामः । अन्ये तु प्राप्तमुदकं यं, जा-यया मितप्राहिते गन्धमाल्ये ययेति विग्रहे यत्कर्मकपाप्तिकर्जुदकः म्। जायानिष्ठत्रेरणाविषयीभूतयत्कर्त्वेकमतिग्रहकर्मणी गन्थमाल्ये

इति बोधः । प्राप्तोदकः जायाप्रतिग्राहितगन्धमाच्यामिति वृत्तौ त्रककर्वकमाप्तिकर्ष जायानिष्ठपेरणाविषयीभूतगन्धमाल्यकर्षकग्र-हणकत्रीमिति बोधः । तथा च विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासाय बाक्ये क्लप्तं व्युत्पत्तिभञ्जनं समासे स्यात्परेषाम् । अस्माकं तः द्भञ्जनमेकार्थीभावकृतविशेषात्मकत्वान्न्यायसिद्धामित्यथेत्यादेर-र्धः । एवमृढो रथो येन, उपहृतः पशुर्यस्म, उद्भृत ओदनो यस्याः, बहवः पाचका यस्यां शालायामित्याद्यपष्टचर्थबहुवीहि-विग्रहे यदनडुहादिकर्तृकोद्वहनकर्म रथः, यद्वद्वाद्यहेरयकोपहर-णकर्म पशुः, यत्स्थाल्याद्यवधिकोद्धरणकर्म ओदनः, यच्छा-लाघिषकरणकभावनाश्रया बहुव इत्यादिः रथपशुरुचोदनपा-चकादितत्तत्पदार्थिविशेष्यक एव बोधः। समासे तु ऊढरथः उपहतपगुरुद्धतौदना बहुपाचिकेत्यादौ रथकमकोद्वहनकत्ती, प-श्वक्रमकोपहरणोदेश्यः, ओदनकर्षकोद्धरणावाधः, बहुपाककर्त्र-थिकरणित्याद्यन्यपदार्थविशेष्यक एव वोधः। एवं च भिन्न-भिन्नव्युत्पत्तिकल्पनमपेक्ष्य शक्तिकल्पनमेव वरं किं न रोचये:। एकाथीभावकुतविशेषात्मकत्वाद्स्योपपत्तेः। तथा च क्लुप्तश्च-क्त्योपपत्तावतिरिक्तशक्तिकल्पने गौरविमिति शब्दमात्रमेवास्ति भवताम् । व्युत्पत्यादिनामान्तरेण तस्याः स्वीकारादित्यभिने-त्याह । अषष्टचर्येतीत्यप्येवधेव च्याचक्षते । तिच्चन्त्यम् । पौन-रुक्त्यापत्तेः । च्युत्पत्तिभञ्जनानुवाद एव स इत्युक्तावपि नैत-चुक्तिसँहम् । परैरापि समासे विशिष्टान्यपदार्थे ङक्षणाभ्यपग-मेन तद्विशेष्यकवीयसम्भवादिति दिक् ॥ ३३ ॥

साधकान्तरमाह ॥

अषष्ठययर्थबहुनीहो च्युत्पत्त्यन्तरकल्पना ।

## क्लप्तसागश्चास्ति तव तरिंक शक्तिं न कलपये:३४

अषष्ट्रचर्थबहुवीहिद्दितीयान्तार्थकबहुवीहिस्तत्र व्युत्तपत्त्यन्त-रकल्पना क्लप्तत्यागश्चास्तीति वरं शक्तिकल्पनेत्यर्थः । अय-माञ्चयः। चित्रगुरित्यादौ स्वाम्यादिमतीतये शक्तिरावद्यकी। न च लक्षणया निर्वाहः । सा हि न चित्रपदस्य चित्रस्वामि-नि चित्रा गौरिति बोधानापत्तेः स्वामी गौरित्यापत्तेश्च । पदार्थः पदार्थेन सम्बध्यते न तु तदेकदेशेनेति न्यायात् । अत एव गोपदे गोस्वामिळक्षणेत्यपास्तम्। न च चित्रा गौरिति बा-क्त्युपस्थाप्ययोरन्वयबोधोत्तरं गोपदेन चित्रपदेनैव बोभाभ्यां वा उपस्थिताविशिष्टस्वार्थसम्बन्धी छक्ष्यतइति वाच्यम् । एवम-पि प्राप्तोदक इत्याचषष्ठचर्थबहुवीही तदसम्भवात् । प्राप्ति-कर्त्रभित्रपुदकमिति बोधोत्तरं तत्सम्बन्धिग्रामळक्षणायामप्युदक-कर्चकपातिकर्म प्राम इत्यर्थालामात् । प्राप्तिति क्तपत्ययस्यैव कर्त्रधेकस्य कर्माण छक्षणीत चे, ताई समानाधिकरणमातिप-दिकार्थयोरभेदान्वयन्युत्पत्तेरुदकाभिन्नं पाप्तिकर्मेति स्यात् । अ न्यथा तहुचत्पत्तिमङ्गापत्तेः । प्राप्तेभीत्वर्थतया कर्तृतासम्बन्धेन भेदेनोदकस्य तत्रान्वयासम्भवाच्च । अन्यथा देवदत्तः पच्यत-इत्यत्रानन्वयानापत्तेः। अथोदकाभिन्नकर्तृका प्राप्तिरिति बोधो-त्तरं तत्कमे ग्रामो छक्ष्यतइति चेन । प्राप्तेधीत्वर्धतया कार्थ प्रति विशेष्यत्वासम्भवात् । प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थपाधान्य-नियमात् । पाप्तपदे पाप्तेर्विकेष्यतया तस्या एव नामार्थत्वेनी-दकेन सममभेदान्वयापत्तेश्च । एवमूहरथ इत्यादावपि द्रष्टव्यम्। अत एव चित्रगुरित्वादौ गोपदस्यैव लक्षणा साक्षात्सम्बद्यात्, चित्रपदस्य रूपवाचकतया तल्लक्षणायाः परम्परासम्बन्धरूपत-

या गुरुत्वादित्यपास्तम् । अषष्ठचर्यवहुनीहावन्तर्गतप्राप्तादिप-दानामाप कत्रीदिवाचकत्वेन साक्षात्सम्बन्धसत्त्वेन विनिगम-नाविरहतादवस्थ्यात् । अत एवाषष्ट्रचर्येति विशेषणमुपात्तम् । न च प्राप्तादिपदानां यौगिकत्वात्तछक्षणाया धातुप्रत्ययतदर्थज्ञान-साध्यतया गौरवादुत्तरपदे एव सा कल्प्येति वाच्यम् । तद्-द्वानं विना तात्पर्यनिर्णयासम्भवेनोत्तरपदेपि तस्या असम्भवा-त्। शूरादिपदानां द्रव्यवाचकतया शूरगुरित्यादौ विनिगमना-विरद्दाच्च । न च मत्ययसिश्वधानकाभायोत्तरपदे एव सेति नवीनोक्तं युक्तम् । तथा साति बहव्हिरेवासम्भवापत्तेः । अने-कमन्यपदार्थे इत्यनेनानेकसुबन्तानामन्यपदार्थपतिपादकत्वे तद्वि-थानात् । कथं चिदनेकेषामन्यपदार्थप्रतीत्युपयोगित्वेन तत्सम्भ-वेपि घटादिपदेष्वपि सम्रदायशक्तिविलोपापन्त्या दुवेचम्। त-थाहि । चरमपदस्यैवान्यपदार्थकक्षणया समुदायशक्त्यस्वीकारे घटगोस्तम्भादिपदेष्वपि घट चेष्ठायां गम्लः गतौ स्तम्भ रोधने इत्यादिधातुभ्यः पचाचजादिभिन्धुत्पादनसत्त्वेनान्तर्गतपत्यये जातिविशेषलक्षणया नियतबोधः सम्भवत्येव । नन्वेवं पाचका-दिपदवद्यटादिपदमपि यौगिकमेवास्तु । न च रूढालाभः । भूवादिपदानामेव ताहरात्वात् । अत एवैतदव्युत्पनं प्रातिपदि-कामिति मुकुटः । अर्थवत्सूत्रारम्भसामध्येन ताद्दशस्य कस्य चिदवश्यकरप्यत्वादिति चेन्न । एवं सति रुट्या निर्णयः नवापि न स्यात्। सर्वेषां यौगिकत्वापत्तेः। मूकपदेपि मूं का-यतीति योगसम्भवात् । कै गै रै शब्दे इति धातूनां स्पष्टत्वात् । अर्थवत्सूत्रारम्भस्य बहुपटव इत्यादिसायकत्वेन चरितार्थत्त्रा-त्। ज्ञापकत्वे वा त्वद्रीत्या ज्ञाप्यास्त्रामादनुपपत्तिरेव । एतेना-पष्टचर्थवहुर्वीहौ विनिगमनाविरहाहुभयत्रापि लक्षणास्त्वत्यपा-

स्तम् । घटादिपदेष्वपि धातुप्रत्यययोस्तत्सम्भवात् । तस्मादाः विषयकेव समुदायशक्तिरिति समुदायार्थ इति विभाव्यतां सु-रिभिः। वस्तुतस्तु अवयवानां शक्ति छक्षणां वा ऽजानतामापे बाळानां समुदायन्युत्पादने बोधः सर्वानुभवसिद्धः। अत एव तेषां समुदायार्थवोधेपि विना व्याकरणादिव्युत्पत्ति पदविभा-गसापथ्यीभावोपीत्यप्यनुभवसिद्धम् । न वैतेषां शक्तिश्रमाद्योध इति युक्तम् । बोधकत्वस्याबाधेन तज्ज्ञानस्याभ्मत्वात् । पदत-द्रथघटितशक्तेभ्रमासम्भवस्यासक्रदावेदितत्वात्। न चाज्ञातैव प-त्येकपदलक्षणोपयुज्यतइति शंक्यम् । अग्रहीतशक्तिकादप्यर्थोप-स्थित्यापत्तेः। तीरादौ गङ्गासम्बन्धाग्रहवतो गङ्गायां घोष इ-त्यादौ बोघापत्तेश्व। तथा च प्रत्येकदृःत्यज्ञानेपि बोधादाविध-का समुदायशक्तिः । घटादिपदेष्वपीदमेव तत्सायकम् । अत एव पङ्कजपदेपीत एव तत्स्वीकारः प्रकारान्तरासम्भवादित्युक्तप्राय-म्। न च समुदायशक्लानदशायां लक्षणयापि बोधान शक्तिः। गङ्गादिपदानामपि तीरादौ शक्तिग्रहदशायां लक्षणया प्रवाहबो-धकत्वाच्छक्तिसिध्यनापत्तेः । अत्रावयवेभ्य इव तीरादिपदेभ्यो-पि लक्षणया गङ्गाबीयदर्शनाच्च । अपि च । भाषास संस्कृते च व्यवहारसाम्येपि शक्तत्वाशैक्तत्वनिर्णयो विना णकोशादिकमसम्मावित इति गृहीतप्रामाण्यात्तसमात्समर्थः प-द्विधिरिति सूत्रतज्ञाष्यादि सामान्यरूपादनेकमन्यपदार्थेत्यादि विशेषाच्च समासशक्तिनिर्णयो दुर्वार एव । उक्तं च प-राशरीयपुराणे । पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणम् । सर्वीपकारकं ग्राह्मं कृत्स्नं त्याज्यं न किञ्चनेति ॥ न साधुत्वमात्रपरिच्छेदकत्वं शास्त्रस्योक्तं न निर्णायकत्वमिति वाच्यम् । भवद्रीत्या शक्तत्वस्यैव साधुत्वपर्य-

बसानादित्याद्यन्यत्र माक् मपञ्चितम् । वश्यते च अत एवाइ-णाधिकणारम्भोष्युपपद्यते । अन्यथा पूर्वपक्षस्यैवासम्भवात्तद-सम्भवापत्तेः। तथाहि । किमरुणिया वाक्याद्धित्वा पकरणे निवेदयः किं वा कीणातिना सम्बध्य तदक्षमेकहायन्यामिति संगये कीणातिना सम्बध्यमानस्तृतीयासंयोगातकरणकारकं स्यात । न चामूर्तस्य तद्यक्तिमिति नास्य ऋयसम्बन्ध इति ततः पृथग्भूतः प्रकरणे निविज्ञतइति हि पूर्वः पक्षः । स चानुक्तिस-म्भवः। समासग्रक्त्यस्वीकारे पिङ्गाक्ष्येकहायनीग्रब्दयोरपि पि-इत्वाक्षित्वैकत्वहायनत्वादेवीच्यतया तेषामप्यमूर्वत्वात् कीणातौ करणत्वासम्भवेन कीणातिकरणस्यैतद्वाक्यादलाभादारुण्यस्य षाक्यभेदशङ्काया एवासम्भवात् । त्रिष्वपि लक्षितद्रव्यविध्यु-पपत्तौ नाक्यभेदशङ्काया निवीजत्वाच । वहुवी्ह्योररुणशब्दस्य च लाक्षणिकद्रव्याभिधायकताया अविशिष्टत्वेन बहुवीहोरिव द्र-व्यविधायकत्वं नारुणपदस्येत्वत्र विनिगमकासम्भवात्। वाक्य-भेदेन प्रकरणे निवेशस्याप्यसम्भावितत्वाच्च । तथाहि । प्रकः रणेष्यमूर्त्तत्वात्त्रियाभिः कारकत्वाच द्रव्यैरपि सम्बन्धोऽसं-म्भवी । अनुपात्तानि च द्रव्याणि कथं गुणेनानेन सम्बध्येर-न्। न च तृतीयया प्राकरणिकानि करणद्रव्याण्यन्य गुणस्त-त्पारिच्छेदकत्वेन विधीयते न तु गुणस्यात्र तृतीयया करणत्वं येन द्रव्यसम्बन्धो न स्यात् । तृतीयया द्रव्याणामुपादानाच्य नातुपादानदोपोपीति वाच्यम् । नहि तृतीया करणद्रव्याभिधा-यिनी येन तया तेषायनुवादः स्यात् । शक्तय एव निष्कृष्टा वि-भक्तिवाच्या इति मीमांसकसिद्धान्तात् । अथ पातिपदिकमेव गुणवचनमपि छक्षणया द्रव्यपरं तच तृतीयासंयोगात्करणम्। तथा च गुणविशिष्टं करणं पतीयते । तत्र करणतयावगतानि पक-

रणगतानि विशेष्यतयानूच विशेषणभूतो गुणः परिच्छेदकत्वे-न विधीयते । येन द्रव्येण किं चित्कियते तेनारुणगुणकेनोति पूर्वपक्षाशय इति चेन्न। एवं हि लक्षितद्रव्यस्य ऋयएव करण-त्वसम्भवाद्वाक्यभेदायोगात्। अथ श्रौतैकहायन्यवरुद्धे लाभाण-कद्रव्यनिवेशो न युक्त इत्युक्तमेवेति चेन्न। पिक्राक्ष्येकहायनीशब्द-योरापि समासत्वाञ्चक्षणयैव द्रव्यमतिपादकत्वेनैकहायन्याः श्रौत-त्वासम्भवात् । तस्मात्पूर्वपक्षासम्भवादरुणाधिकरणोच्छेदापत्ते-र्वहुनीहौ शाक्तिरावश्यकी। अन्यथा यौगिकानां द्रव्यवाचकस्वसा-धनं वार्तिकोक्तं च व्यर्थे स्यात् । अथ त्रयाणामपि गुणवाचकत्वे अमूर्तत्वात्क्रीणातौ करणत्वासम्भवात्रिभिरपि प्राकरणिकद्रव्या-नुत्रादेन गुणा विधीयन्ते इति पूर्वपक्षरचनेति चेन । अनुवा-दाय त्रयाणामपि द्रव्ये लक्षणाभ्युपगमेन तत्रयविशिष्टक्रयभा-वनाया अपि विधिसम्भवे कीणात्यनन्वयस्याप्राप्तानुवादेना-नेकाविधाने वाक्यभेदस्य च पौर्णमास्यधिकरणन्यायेन निरस्त-तया पुनः चाङ्कितुमप्यज्ञक्यत्वात् । अथैकत्वे द्रव्यगुणयोरैकः कम्यांत्रियमः स्यादिति सूत्राविरोयाच्च । द्रव्यगुणयोः समा-वेशे एव सूत्रपष्टत्तेः स्पष्टत्वात् । तस्मादरुणाधिकरणारम्भाय त्वयापि बहुवी्द्यादौ शक्तिः स्वीकार्येत्युक्तयामः । बहुवी्हौ छ-क्षणायाः समस्यमानानेकपदतत्सामानाथिकरण्याङोचनापेक्षा-धिक्येन विल्धिक्वतत्वाम तेन द्रव्याविधिः स्यात् । किं तु गु-णशब्देनैवेति ऋयसाधनद्रव्यनिवेशस्य पूर्वीत्तरपक्षयोः साम्या-त्तदाक्षेपपूर्वपक्षस्य वाक्यीयद्रव्यानिवेशासिद्धान्तस्य चायोगाद्ध-हुवीही शक्तचस्वीकारे अरुणाधिकरणारम्भासम्भव इत्यप्या-हः। अथैवं निषादस्थपत्यधिकरणोच्छेदापात्तः। निषादः स्थ-पातिर्यस्योति बहुव्शिष्टणा निषादस्वामिके श्रुतिष्टतः ग्रञ्दः क-

र्मधारये वाक्यवृत्त इति न्यायेन बहुवीहरेवापत्तेः । यन्तु क-र्मधारये यावन्तः श्रुतपदार्थास्तावतां वाक्यार्थे उन्त्रय इति मान बल्यम् । बहुव्रीहितत्युरुपयोस्त्वेकस्यैवेति ततस्तयोदौर्वेच्य-म्। पष्टीतत्पुरुषादौ बहुवीहौ चैकस्यैवान्वय इति तयोर्घचापे साम्यं तथापि तत्पुरुषे एकपदार्थत्यागी बहुवीही द्वयोरिति बहुवीहेदौँबैन्यमित्याहुः। तिचनन्यम् । बहुवीहौ शक्तिपक्षे बहु-ब्रीही अतिवृत्तता। कर्मधारयतत्पुरुषयोत्रीक्यवृत्ततेति अतिकि-क्राधिकरणन्यायेन बहुवीहरेवापत्ते निषादस्थपत्यधिकरणाद्यच्छे-दावारणात् । न च बहुवीहाविष विनियोजकं बाक्यमेवेति न तत्र तन्न्यायत्रवृत्तिरिति बाच्यम् । नहि विनियोजिकां अति ब्रूपः । किं तु अभिधात्रीम् । अत एव रथकाराधिकरणे योगादू-हैः प्रावल्यं सिद्धान्तितम् । तथा च ताहशस्थले वाक्याच्छु-तेः पावरुपे यच्छीप्रपद्यत्वादि बीजं तन्न्यायेन कर्मधारयादि-कं पराभूय बहुव्यीहिरेव स्यादिति बदाम इति चेन्न । बहुधास्मा-भिन्ययिन कर्मधारयोपि शक्तेः पाग्व्यवस्थापनात् द्वयोरपि श्रुति-त्वेन विरोधाधिकरणन्यायस्थात्रापद्यतेः । कर्मधारयानिर्णयस्य तत्पुरुषस्वरेणेव सम्भवाच । अत एव स्वरस्य पष्टीतत्पुरुषे साम्यात्स एवाशङ्कच निरस्तः । नन्वेवमपि इन्द्रपति।धिकरणे स्वरत एव वहुवीहिनिष्यसम्भवात्ततपुरुषाशङ्का नावतरेदिति चे, त्तवापि स्वराद्धहुव्शिहिनिर्णयस्य स्थूळपृषतिमनद्याहीमाळभेते-त्यादिवत् सम्भवात्तद्वतारासम्भवस्य तुल्यत्वात् । उक्तं हि शब्दकौस्तुभे मूलकुता। एवसेवेन्द्रपीतस्योपह्तो भक्ष यामीत्यत्रापि स्वरेणैव निर्णये इन्द्रपीताधिकरणमवैयाकरणान्त्रति : क्रत्वाचिन्तया बा नेयामीते । नन्वेतदसङ्गतं वृतीयाकर्मणीत्यनेन वहर्मणि क्हान्ते परे पूर्वपदं त्तीयान्तं प्रकृत्येति पूर्वपदमक्रतिस्वर विधानेन बहु-

वृद्धि पकुत्या पूर्वपदिमाति बहुवृद्धिस्वरस्येव सम्भवात्तस्मानि-र्णयासम्भवात् । अन्यथा नखानार्भन्नम्भवतीत्यत्रापि तत्पुरुषत्वं न स्यादिति चेत् । अत्रोच्यते । अचेतनदेवतायाः यानास-म्भवात् पिवतिर्दानलक्षणार्थे इति वात्तिके स्पष्टमेव। उक्तं च शास्त्रदीपिकायामपि । तत्पुरुषे इन्द्रपीतशब्द इन्द्राय दत्तस्येत्येवं विशेषणं स्यात् । न चासाविन्द्राय दत्तः पूर्वसङ्कालिपतो हि हुताहुतसमुदायस्तस्मै दत्तस्तदवयवस्त्वयामित्यादिना । अपि चै-वं इन्द्रामिभ्यां पीतेपीन्द्रपीतत्वस्य डित्थडपित्थयोमीतरि डित्थ-मातेतिवद्ववतुं शक्यत्वादैन्द्राग्नेपि मन्त्रलिङ्गाबाधान्मन्त्रपतृत्तावै-न्द्राग्ने तु छिङ्गभावात्स्यादित्यधिकरणोच्छेदापत्तिः। तस्मात्पीतः शब्दो दानार्थक इति स्वीकार्यम् । तथा चेन्द्रोदेश्यके दाने इन्द्र-स्य कर्नुत्वकरणत्वयोरसम्भवान ततस्तृतीयोते तृतीयाकर्मणी-त्यस्य प्रश्वतिः सम्भावितैव न । अथ कर्न्तुकरणतृतीयाया अ सम्भवेषि हेतुतृतीया स्यात् । न चोषपदिविभक्तेः कारकविभ-क्तिर्बळीयसीति न्यायान्न हेतुतृतीया सम्भवतीति वाच्यम् । एवं हि त्वया सम्प्रदानचतुर्थी वाच्या तथा च समासो न स्यात्। तादर्थ्यसमासस्य बाल्छरक्षितग्रहणात् ज्ञापकात्पक्वतिविकारमात्र-विषयताया व्युत्पादितत्वादिति चे, त्रि तृतीयापक्षेपि समासास-म्भवात्सापि न युक्ता। तृतीयातत्कृतार्थेत्यादितद्विधायकेषु हेतुन्-तीयायाः समासानभिधानात् । तृतीयेति योगविभागश्रतुर्थाति योगविभागेन तुल्यः। विकरिक्षतग्रहणानर्थक्यं च तृतीयासमा-सविधायकान्तरानर्थक्यापत्या तुल्यम् । तस्मात्समासङ्खान्दसः षष्ठीसमासो वेति वाच्यम्। तत्र स्वरान्त्रिणय इति सुष्दूक्तम्। अथ चेतनदेवतापक्षे इदमधिकरणम् । तत्र पानसम्भवात्कर्तृतु-तीया स्यादिति चे, त्तर्श्चेन्द्राप्ने तु छिङ्गभावात स्यादित्याधिकरण-

विरोधः स्पष्टः। किं च चेतनत्ववदनेकत्वस्यापि युक्तिसाम्या-दापत्ताविन्द्रादिशब्दानां जातिशब्दतापात्तः । स्वीकृतं च त-थोत्तरमीमांसायां देवताधिकरणे, तथा च जातिकालसुखादि-भ्योनाच्छादनात्रींकृतिपतपतिपन्ना इति विधानादन्तोदात्तताप-त्तौ स्वरिवरोधः सिद्धान्ते स्यात्। तस्माद्यक्तः खराम्निर्णयः। व-स्तुतस्तु पीतश्चदस्य दानार्थकत्वे तत्पुरुषापत्तिर्दुर्वीरा । समुदा-यदानेवयवानामि दानात् । अन्यथा धान्यराशिदानेप्येकदे-शस्वीकारो न पत्यवेयात्। अत एव सर्वेपदानाथिकरणे "न-न्वग्न्यादिभ्यो दत्तं कथं स्विष्टकृते दीयते स्वन्तस्य पुनः स्वी-कारे शिष्टाचारविराधाादित्याशङ्कच प्रत्यक्षवचनविहितत्वान दो-ष" इति परिहृतं सङ्गच्छते । अन्ययोर्वरितस्यैकदेशस्य त्याग-विरहाच्छङ्काया एवाभावादलग्नकतापत्तेः । न चात्र समुदाय-दानमेव नास्तीति वाच्यम् । पूर्वसङ्काल्पतो हि समुदायस्तस्मै द्त्तः तद्वयवस्त्वयमित्यादिग्रन्थानामुक्त्यसम्भवापत्तेः। "तस्मा-त्तत्पुरुषे स्वार्थकाभः स्यादुत्तरपदे वहुवीही द्वयोरन्यपरत्वात दुर्वछत्वधी"रिति पूर्वपक्षे पीतशब्दे छक्षणेति सिद्धान्तवचः शि-ष्यधन्धनमात्रमिति विभावयामः । किं तु स्वराद्धहुवीहौ समुदा-यश्चित स्वीकृत्य श्रुत्या वा निर्णय इत्येव तन्त्वं भद्दपादैरभ्युपे यमिति परिभाव्यतां सूरिभिः । ग्रन्थस्त्वत्थं योज्यः । अष-ष्ट्रचर्यवहुन्। हिद्दितीयाद्यन्तार्थकबहुन्। हिः । षष्ट्रचर्थबहुन्। ही दा-मोदरं इत्यादौ रूढेरपि स्वीकारात् केवलं यौगिकत्वसूचनाये-दं तत्रापि व्युत्पत्त्यन्तरस्य शक्तेः कल्पनात् क्लप्तस्यानन्यछ-भ्यार्थन्यायस्य त्यागज्ञ तत्र मीमांसकम्मन्यस्यास्ति । तत्कि-मन्येष्वपि समासेषु शक्ति न कल्पयेरिति । अषष्टचन्तेति पाठे स्वरूपसद्धिशेषणं परमतनिराससृचकम्। तद्यथा । इत्थं ह्याहु-

मीमांसकाः । चित्रगुरेकहायनी पिक्नाक्षी इत्यादौ चित्रा गावी यस्येति न विवरणम् । किं तु चित्राणां गवामयमिति । उक्तं बारुणाधिकरणवार्तिके । यदि ह्यन्यपदार्थः षष्ठचन्त एव स्या-त्ततो यथा राज्ञः पुरुष इत्यत्र षष्टचन्तत्वाद्राजा पुरुषविशेषणं भवति प्रथमान्तत्वाच पुरुषः प्रधानत्वरूपेण समासार्थो भवति । एवमेव चित्रग्वादिपदैरिप देवदत्तादिविशिष्टा गाव एव प्रतीये-रन् न चित्रगोविशिष्टदेवदत्तादिः । तस्माच्चित्राणां गवामय-मितीइशेथे बहुब्हिर्वर्तते । यद्यप्यन्यथाविप्रहस्तथाप्युत्तरकालमी द्रशार्थदर्शनादेवमेव विग्रहोपि वनतव्यः । अतश्च सम्बन्धविशिष्टा-भिगोंभिर्देवदत्तादिविशिष्ट इति समासार्थी विज्ञायतइति।यद्यप्ये-वमपि चित्राणां गवां राज्ञः पुरुष इत्यादौ षष्ट्रचर्थप्राधानयद-र्शनात्समासेपि तथात्वापत्तिः। न चेष्टापत्तिः। यथैव राज्ञः पु-रुष इत्यत्र षष्ट्रचां प्रयुज्यमानायां सम्बन्धः प्रधानमूतो विज्ञा-यते कृते तु समासे निष्टतायां विभक्तौ पूर्वीत्तरपदयोः पत्येकः प्रयोगदृष्टार्थात्यागात्सम्बन्धाधिक्यस्य च सामीप्यावगतिविश्वि-ष्टार्थमत्ययादेव सिद्धेन सम्बन्धपरः समासो भवति एवमेव बन हुर्वीहावपि न सम्बन्धपाधान्यमित्युत्तरग्रन्थविरोधात् । तथापि चित्रगोसरवन्थी राजसम्बन्धवांश्च समासाथ इत्येव युक्तम् । सम्बन्धविशिष्टाभिगौभिशिति पूर्वप्रन्थस्वरसात् । सामीप्यात्सं-म्बन्धभानामिति त्वयुक्तमेव । निषादस्थपत्यधिकरणभङ्गपसङ्गा-त्। पष्टीतत्पुरुषेपि छक्षणाविरहेण गौरवविरहात् । अस्मद्री-त्या च सम्बन्धविशिष्टे लक्षणायां गौरवं स्फुटमेव । तथा च राजसम्बन्धावीशिष्टाभिन्नः पुरुष इति बोधः। न चैतपपि तत्पु-रुषे विग्रहसमासयोः समानार्थत्वहानिर्नोद्धतेति वाच्यम्। राजा चासौ पुरुषद्रचेत्येव विग्रहस्य तन्त्ररत्नात्मतीतेः। अत एव द्व-

न्द्वे युगपदिषकरणवसनत्वदर्शनाद्रामौ च कृष्णौ चेत्येव विग्र-ह इति महाभाष्ये स्थितमित्याहुः । तत्र यद्यपि पष्टचन्तेन समासे विग्रहेण समानार्थत्वहानिर्नोद्धतैव तत्पुरुषे प्रथमान्तानामेव समासे पष्टीति समासविधायकस्य पष्टचा आक्रोशहति समा-सपष्टचा अलुग्विधायकानां पष्ठीप्रत्येनसीति स्वर्वेकक्षण्यस्य ची-च्छेदापत्तिरिति विग्रहसमासयोरतिसमानार्थत्वनियमो स्त्येव । अथ षष्टचन्तेनैव विग्रहोस्तु । परं तु समासवद्वचासेपि राजपदं सम्बन्धिकक्षकं षष्ठी चाभेदार्थेति स्वीकार्यमतोत्र स-मानार्थत्वहानिरिति चेत्तथापि षष्टचर्थस्याभेदस्य विग्रहे प्रा-धान्यात्समासे तदापत्तरवारणादिति दूवणमस्त्येव तथापि स्कु-टत्वात्तदुपेक्ष्याह । अषष्ठचन्तेति । दूषणवीजगदर्शनम् । अ-प्रथमात्रिभक्तचर्यइति वार्त्तिकेन प्रथमान्तार्थे तदसम्भवस्य क-ण्डत एव प्रतिपादितत्वाञ्च चित्राणां गवामयामिति विग्रहपद्र्यानं युज्यते । अषष्ठयर्थवहुव्रीहावेवमप्यर्थसाम्याळाभाडचेति भावः। तथाहि । प्राप्तोदक इत्यादावुदककर्चृकपाप्तिकमेंति ंवोधः सर्व-सिद्धः। अत एव समासेनाभिहितत्वाम द्वितीयेत्यनाभिहितइ-खादौ स्पष्टम् । एवम्हरथ इत्यादावपि द्रष्टन्यम् । अत्र समा-ससमानार्थको विग्रहो ऽसम्भावित एव । द्वितीयान्तान्यपदार्थ-स्य विग्रहे धात्वर्धिक्रियाविश्चेषणत्वात् । नन्वत्रापि प्राप्तस्योद-कस्यायं, कृतस्य विश्वस्यायम्, ऊढस्य रथस्यायम्, उपहृतस्य प-श्रोरय, मुद्भृतस्यौदनस्येय, मित्यादिविग्रहः कार्य इति चेत्।एवं हि ग्रामकर्मकपाप्तिकर्नृत्वमुदके चदककर्तृकपाप्तिकर्मत्वं च ग्रामे न छभ्येतेति गृहं पातस्योदकस्याश्रयो ग्राम इति वत्प्राप्तोदकं ग्रा-म इत्यपि स्वात् । अपि च । समासे पूर्वोत्तरपदार्थयोविं शेषण-त्वाद्विग्रहेषि तथैव वाच्यत्वे द्वाकौकिकप्रक्रियावावयं प्रथमान्तेन

पष्टचन्तेन वा । नायः । अलौकिके प्रविष्टानामेव पक्षान्तरे वारिनिष्ठितेषि मयोगसम्भवे उपस्थितपरित्यागस्यान्याय्यत्वात्व-ष्ट्रचन्तत्वेन विग्रहप्रदर्शनायोगात् । तथा असम्भवाच्य । त-थाहि। कुतसु विश्वसु इत्यादि सर्वत्र स्थितौ विभाषा समाससंक्रायां यदा सा जाता तदा मातिपदिकसंज्ञा । ततः सुपोषातुमातिप-दिकयोरिति विभक्तिकोपो भवति । यदा द्वा सा न भवति तदा तस्या विभक्तेः को निवारयितेति विभाव्यताम् । तथा च तस्या एवोत्तरं प्रवृत्तातुशासनाच्छूवणं स्यातः । इत्थमन्यत्राप्य-श्चम् । न द्वितीयः । श्रेषोबहुवीहिरित्यत्र यस्यैव त्रिकस्य न स-मास उक्तस्तस्यैवोक्तादन्यत्वात्तन्मात्रगत एवात्र शेषो विवक्षि-त इति प्रथमान्तानामेव स इति भाष्यकारैर्व्यवस्थापितत्वात्। तस्यान्नोक्तविग्रहसम्भवः । एतेनानिहोत्रं जुहोतीत्यत्रापि विधि-बाक्ये अनये होत्रमस्मित्रिति यौगिकमग्निहोत्रनामोति वदन्तो गीमांसकाः परास्ताः । यक्तकं परिमळे नात्यन्तं व्यधिकरणवः हुर्वीहेरसम्भवः । सप्तमीविशेषणेबहुर्वीहाविति शापकेन कण्डे-काळ इलादौ तदभ्युपगमात् । तदेवं व्याप्तिन्यायेन सच्छास्न-जन्मा हि विवेकसाभ इत्यादिपञ्चम्यन्तोप्यवज्यों बहुव्रीहिरिति वामनेनोक्तत्वाच्च । परं त्वेकज्ञापकसिद्धोध्यसौ न सर्वत्र यु-क्तः । शेषोबहुवीहिरित्यनुशासनवैयर्थ्यापतेः । किं तु प्रामाणि-कप्रयोगातक चिदेवेति । ताच्चिन्त्यम् । सप्तमीविशेषणेवहुवी-द्याविति ज्ञापकसिद्धस्यापि ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्रेति परिभाषा-विरोधेन सर्वत्र प्रष्टस्ययोगात् । अन्यथा शेषोबहुत्रीहिरिति सु-वानर्धनयं च स्यात् । किं चैवं वैयाकरणाख्यायां चतुध्यी श्रुति ज्ञापकात्प्रकृतिविकारभावाभावेषि चतुर्थीसमासस्वीकारा-पचौ तनिरासकत्वोक्तिविरोधापात्तः। तथा "अथातो धर्मजिह्ना-

सा'' "भथातो ब्रह्माजिक्कासे"त्यादौ धर्माय जिज्ञासा, ब्रह्मणे च जिज्ञासेत्यादि व्याचक्षाणाः शवरस्वामिनः प्राचीनवृत्तिकृतश्च भद्दपादेवीचस्पातिमिश्रमभृतिभिक्च पर्यवसितार्थप्रतया व्याख्ये-याः पर्यनुयोष्याद्य न स्युः । नहि ज्ञापकसिद्धत्वस्य तुल्यत्वेषि तएव मामाणिका विपरीताइच शक्यन्ते वक्तुम् । यन्तु परिमक्षे मकातिविकारभावाभावेपि चतुर्थीसमासस्वीकारे चतुर्थीतद्र्येति सूत्रे विकरिश्ततग्रहणवैषध्यीपिचिरित्युक्तम् । तन्विहापि समम् । षस्तुतस्तु अग्निहोत्रपदमन्द्रोदाचं पडचते । तच्च समासस्येत्य-नेन तत्पुरुषादावुपपद्यते । बहुनीहौ तु बहुनीहौ प्रकृत्या पूर्वपद-मिति विशिष्य स्वरान्तरविधानादत्र तदभावादयुक्त एव बहुवी-हिरिति तद्वर्भ यौगिकामिदं नामेत्याचयुक्तमेव । तस्माचादि यौ-गिकं नामेत्याग्रहस्तदा ह्यतेस्मिश्निति होत्रम् । ताभ्यामन्यत्री-णादय इत्यधिकरणे तः । तत अग्नेहींत्रमानिहोत्रामिति तत्पुरुष एव । एवं स्वरो न विरुद्ध इत्यादि सुधीभिर्नोयम् । तस्मात्य-ष्ट्रचन्तादिना विग्रहासम्भवादगत्यात्र विग्रहवाक्ययोदिशेषण-विशेष्यभावांशे साम्यत्याग इति स्थितम् ॥ ३५ ॥

नन्बस्तु प्रथमान्तानामेव बहुव्रीहिः पक्षे चित्रा गावो यस्येत्यपि वाक्यमस्तु । परं तु विग्रहत्वं चित्राणां गवामित्यस्यैव
आतिसमानार्थत्वात् । अन्यथा विग्रहाच्छक्तिनिर्णयो न स्यात् ।
एवं प्राप्तोदक इत्यत्रापि प्राप्तमुदकं यमित्यस्य न विवरणत्वं
किं त्दककर्नृकपाप्तिकर्मे ग्राम इत्यस्यैव । न चैवं समस्यपानपदैविंवरणविरहाद्धदुन्हिनित्यसमासतापात्तः । समासार्थवोषकवाक्यासम्भावन एव नित्यसमासत्वात् । यथोन्मक्तगत्नं छोहितगन्नमित्यादेः । अत्रान्यपदार्थे च संज्ञायां समासः । संज्ञा
चोन्मक्ता गन्ना यस्मिकित्यनेन न बोध्यतहति न छोकिको वि-

ग्रह इति स्पष्टमन्यत्रोति चेन्न । जन्मन्तगङ्गोति गङ्गाद्वारसंज्ञेति वा-क्यस्य तत्रापि विग्रहत्वसम्भवात् । नित्यसमासोच्छेदापत्तेः । अधिहरीत्यत्रापि हरिनिष्ठतेति वाक्यसम्भवात् । अत एव यत्र न क्रोंकिको विग्रहः स नित्यसमास इति सिद्धान्तकामुद्यां ग्र-न्थकृतेव व्युत्पादितम् । एवं च चित्रा गावो यस्योति न वि-वरणम् । बहुन्त्रोहेर्नित्यसमासत्वादिति मणिकारोक्तिरप्यपास्तेति दूषणं स्फुटत्वादुपेक्ष्य दूषणान्तरमाह ॥

आख्यातं तद्धितकृतोर्यात्काञ्चिद्धपदर्शकम् । यणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः ॥ ३५॥

तद्धितकृतोयित्किञ्चिद्धवीधकं विवरणमाख्यातं तत्रापि विषयेगो दृष्टः । तथाहि । आक्षिकः कुम्भकार इत्यत्राप्तकरणक-क्रियाश्रयः कुम्भानुकूळव्यापाराश्रय इति वोधः । तद्विवरणे ऽभैदीव्यतीत्यादावश्वानिष्ठव्यापारजन्या भावना । कुम्भं करो-तीत्यत्र कुम्भनिष्ठोत्पत्त्यनुकूळा भावनेति वोधः । तथा च विशेषणविशेष्यभावांशे समानार्थत्विवरहेष्यन्यांशे विवरणत्वं शक्तिनिर्णायकत्वं च समानार्थत्वातस्यादिति भावः ॥ ३५ ॥

नन्वेवं सर्वत्र समासे ग्राक्तिस्वीकारे कर्मधारयतत्पुरुषयो-स्तुल्यत्वापित्तत्था च लाघवात्कर्मधारय इति निषादस्थपत्य-धिकरणिवरोधः। स्वरादेरिप साधकान्तरस्याभावात्सिद्धान्ता-सङ्गतिश्रेत्यत आह ॥

पर्यवस्यच्छाब्दबोधाविदूरप्राक्क्षणस्थिते । शक्तिप्रहेन्तरङ्गत्वबहिरङ्गत्विचन्तनम् ॥ ३६॥ पर्यवस्यंक्चासौ भाव्दबोधक्च तस्माद्विदूरक्चासौ प्राक्क्ष-

णक्च । तदानीतनळाघवपादायाधिकरणाविरोध इत्यर्थः । अयं भावः । निषादस्थपतिपदे समासशक्तिपक्षे निषादरूपे स्थपती, निषादानां स्थपतौ, निषादस्बामिके पुरुषान्तरे चेत्येवं सर्वत्र शक्तत्वान्नानार्थम् । तथा च नानार्थे तात्पर्यवज्ञाद्विशेषावगति-रिति निषादस्थपतिपदस्य निषादरूपे स्थपतौ निषादानां स्थ-पतौ वा तत्करप्यमिति सन्देहे उपस्थित्यादिलाघवानिषादरू-पे तजेव तत्करूपते। परेषामपि सति तात्पर्ये यष्टीः भवेशयेति-बल्लक्षणाया दुर्वारत्वात्तात्पर्यमेव कल्प्यकोटावविध्यते इति न काश्रिहोष इति । यतु परिमळे, षष्टीसमासेपि कर्मधारयबत्पदा-र्थयोः पदैरुक्तत्वाद्भेदस्यैव षष्टचर्थस्यापि संसर्गमर्यादया छा-भान्न कक्षणा युज्यते।न च विष्रहवाक्ये विभक्त्यर्थस्य संसर्गत-या अप्रतीतेः समासेपि तत्प्रकारकवोधार्थे छक्षणापेक्षेति वाच्यम्। पर्वतो वन्हिमानित्यत्र मतुवर्थस्य पक्षसाध्यसम्बन्धस्येव विभ-क्त्यर्थसंसर्गस्यापि संसर्गतया प्रतीत्युपपत्तेरित्याशंक्य ऐक्ये कायवं सम्बन्धे भेदकरपनागौरविमाति सावित्रिकः कर्मधारयब-कीयस्ते हेतुः । राज्ञः पुरुष इत्यादौ तु भेदनियतषष्ठयाद्यतु-रोधादैक्यत्याग इत्यन्नुवन् । तन्न श्रद्धेयम् । विरुद्धविभक्त्यन-वरुद्ध शांतिपदिकार्थ योरभेदस्यैवोक्तरीत्या युक्तत्वेन षष्ठचर्थद्धा-रा भेदेनान्वयस्यासम्भवात् । एतेन षष्टचर्थो छक्षणीय इति करपतरुकाराद्यक्तिरयुक्ता । तथा च सम्बन्धिन्येव छक्षणा । अत एव "निषादपदमेवं तु स्थपती कक्षणां वृजेदि"ति पार्थसार-थिमिश्रेणोक्तम् । अत एव राजा चासौ पुरुषदेवेत्येव ते विगृत्नं-न्ति । एवं भेदे गौरविमिति सिद्धान्तोप्ययुक्तः । वस्तुतो भेदा-भेदयोः सत्त्वन गौरवाद्यभावात् । तत्र तात्पर्थं कल्पनीयामिति चेन । तस्य पदाप्रतिपाद्यतया तत्कल्पनायोगात् । एवं मतुवर्थः

सम्बन्धः संसर्ग इत्यप्ययुक्तम् । नैयायिकभीमांसकैः सम्बन्धिः बाचकत्वस्यैव स्वीकारात् । 'भूमनिन्दाश्रशंसासु नित्ययोगितिः बायने । सम्बन्धेस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादय' इति भाष्ये तु विश्वेष्यत्वेनैव बाच्यत्वस्वीकारादिति ध्येयम् । चिन्तनामित्यत्र नासङ्गतमिति शेषः ॥ ३६ ॥

इति वैयाकरणभूषणे समासशाक्तिनिर्णयः ॥ शक्तित्रसङ्गात्पदमात्रे एवातिरिक्तां शक्ति समर्थयते ॥

इन्द्रियाणांस्वविषयेष्वनादियोंग्यता यथा । अनादिरर्थेः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥३०॥

शादावि तेन सम्बन्धेनाभावात्रातिप्रसङ्ग इति । यद्वा । घटप-दात् घटो बोद्धन्य इत्येतादृबनिलक्षणतत्तत्पदार्थसम्बन्धत्वं शक्तित्वम् । अपभूंशकाक्षणिकादौ च न तस्याः सम्बन्धत्वम् । संस्कृते तस्याः सम्बन्धत्वस्यावश्यकत्वादन्यत्र चारोपादेत्रोप-पत्तेस्तत्करपकाभावात् । तथा च नातिमसङ्गादिदोष इति । न सावेक्षत्वानवेक्षत्वे इति । मिश्रास्तु, अस्माच्छब्दाद्यमर्थी बोद्धन्य इतीच्छयोचरितत्वं शक्तिरतो न छाक्षणिकाद्यतिप्रस-इः। न चाधुनिकमैत्रपदान्याप्तिः। द्वादशेन्हि पितेत्यादितो ना-मत्वेन तेषामीइवरोचचिरतत्वात् । न च नापभूं वितवे इत्यादिना-पभूं शस्यापि तदु चारितत्वम् । तत्र तदिच्छयो चारणाभावात् । इह तु नामपदार्थी छोचनयेव तथा तात्पर्योत्रयनादित्याहुः । तम । वैदिकलाक्षणिके शवत्यापत्तेः । किं च नामपदस्येश्वरी-च्चरितत्वेषि चैत्रादिपदं तेनानुच्चारितमेवेति कथं तेषां तत्र शक्तिः। न च नापशब्देन तद्वाचकः शब्दस्तं प्रयुक्तीतेति तद-र्थपर्याळोचने तद्वाचकत्वरूपेण तत्तत्पदानामीश्वरोच्चरितत्व-यस्त्येवेति वाच्यम् । तद्वाचकत्वं यदि तच्छक्तत्वं तदा शक्तः निर्णये दुईंयं, यदि च तद्बोधकत्वमात्रं तदा यकिन्सित्सङ्केतिते द्वादश्रेन्हि पितृपयुक्ते शक्त्यापत्तेरिति दूषणमलाहुः । तस्पादी-वरसङ्कतः शक्तिरिति स्थितम्। अत्र माध्वाः । शब्दार्थयोः स्वाभाविक एव सम्बन्धः । तथा च प्रथमाध्याये प्रथमचर्णेतु-व्याख्याने । प्रत्यक्षवच्च प्रामाण्यं स्वत एवागमस्य द्वाति । दि-वृतं चैतत्सुधायां जयतीर्थेन । शब्दस्यार्थेन सह सम्बन्धः स्वा-भाविकः सङ्कत एव वेति संश्वये सिद्धान्तयति । स्वतए-वेति । स्वाभाविकेनैव सम्बन्धेनेत्यर्थः । तदुक्तं जैमिनिना, औत्पत्तिकस्तु भव्दस्यार्थेने सम्बन्ध इति । ननु साति स्वा-

भाविके सम्बन्धे न्युत्पश्चवदन्युत्पन्नस्यापि बोधः स्यात् । नश्च-ग्निरविदितशक्तिर्न दहतीत्यत्र प्रत्यक्षादेः स्वाभ।विकेथेप्रत्यायक-त्वे सत्यपि यथेन्द्रियसिक्षिकषीपेक्षा तथात्रापि सङ्केतग्रहसिवस्यैव बोधकत्विमलाइ। प्रत्यक्षवच्चेति। अथापि स्वाभाविकः सम्ब-न्धः सर्वेषां शब्दानां सर्वेरर्थेः समास्थीयते कस्य चित्केन चिटे-व समं वा। नाद्यः। शब्दार्थव्यवस्थानुपपत्तेः। अन्त्ये, आर्थ-क्लेच्छानामनियमाभावप्रसङ्गः । तथाहि । आर्था हि यवज्ञब्दं दीर्घशूके प्रयुन्जते दीर्घशूकमेव च बुध्यनते म्स्रेच्छास्तु प्रियक्री प्रयुञ्जते प्रियंगुं च बुष्यन्ते इत्येवं नियमः स्वाभाविक्यां शक्तौ न स्यात्। नहि प्रदीपो रूपप्रकाशनशकी रसमपि प्रकाशयति। सङ्केतपक्षे सङ्केतानियमाद्नियमो युज्यतइति चे,न वयं क्व चिद-पि शब्दस्य सङ्केताद्वोधकत्वं नास्तीति ब्र्यः । किं तु क्व चि-त्स्वाभाविकया शक्त्वा बोधः क्व चित्सङ्केतादित्यनियमो यु-ज्यते । यद्वा । स्वाभाविकी शक्तिरेकत्रैवास्ति । व्युत्पत्तिवज्ञा-द्वयवहारनियमसम्भवात् । यथा खळु शुनितसन्निकर्षेण चक्षुषा कश्चिच्छुक्तिकां प्रतिपद्यते किवद्रजतम् । न चैतावता चक्षुवो ऽर्धप्रत्यायकत्वं न स्वाभाविकम् । तथा शब्दस्यापि शक्त्यनुसाः र्यननुसारिन्युत्पत्तिलक्षणसहकारिवज्ञादानेयमेपि स्वाभाविकज्ञ-क्तिसद्भावः सम्भवतीति । तदिदमाइ । प्रत्यक्षवच्चेति । इया-न्विशेषः । शब्दः सङ्केतेनापि बोधको न प्रत्यक्षमिति । ननु स्वा-भाविकसम्बन्धग्राहकत्वेन सङ्केतावश्यकत्वे कि स्वाभाविकया श्वनत्या। अथासति स्वाभाविके सम्बन्धे सङ्केतनियम एव कथं स्यात्। सत्यम् । सर्गादिभुवा हि महर्षिदेवतानां परमेश्वरा-नुग्रहवतां परमेश्वरात्सञ्जेतस्य सुश्चकत्वात् । तद्वचवहाराच्चा-न्येषामित्यसात्पर्यन्तं सुग्रहः सङ्केतः । न चैवं साध्वसाधुविभा-

गो न स्यादिति वाच्यम्। यत पर्भेद्द्वरसङ्केतः स साधुरित्य-भ्युपगमादिति चेत्। अत्र ब्रुमः । परमतेपीव्यरसङ्केतएयाङ्गमस्म-दादीनामिप वा। आद्ये कथमार्यम्ळेच्छानामनियमो बोधकता-याम् । तत्रेश्वरसङ्केतस्याभावात् । किं चैश्वरसङ्केतोपि गृहीत ए-वाङ्गम् । अन्यथा व्युत्पन्नानां बोधापत्तेः । ग्रहश्चास्मदादिव्य-वहारात्तथा चास्मदाञ्चपदेश एव शक्तिः, किपीव्यरसङ्केत-कल्पनया । इदानीन्तनसङ्केतेनेश्वरसङ्केती बाप्यतद्दाते चे, ज-ह्यस्मन्मतेपि स्वाभाविकः सम्बयो ज्ञाप्यतइति तुल्यम् । द्वितीये, पदार्थोपस्थितिमात्रस्य प्रयोजनत्वात्साध्वसाधुविभागार्थकं व्या-करणादि व्यर्थामिति । औत्पत्तिकसम्बन्धे एव किं मानमिति चेत्। अधुनातनो न सङ्केतियता । लोकोत्तरे च न मानिध-त्यतोन्यथानुपपत्तिरेव। तस्पादीश्वरसङ्केतो न शक्तिरिति वद-न्ति । तन्तुच्छम् । क चित्सङ्केतस्य क चिच्छक्तेर्ज्ञानं कारणामि-ति व्यभिचारादेकस्यापि तत्तथा न स्यात्। अस्माकं पुनः स-क्वेतत्वरूपेणैव तद् ज्ञानं हेतुः। तचेक्वरसङ्केतसाधारणम् । न चास्मदादीनामेव स तथास्तु । नियतशक्तिसाधुत्वाद्यबुरोधेन भ-गवत एव तत्कल्पनात्। सृष्ट्यादिव्यवहारे त्वयापि तस्य श-क्तिग्राहकत्वेनाभ्युपेतव्यत्वात् । उभयासिद्धेश्वरेच्छां त्यत्काति-रिक्तकरपने गौरवाच्च । तादशेश्वरसङ्केतितत्वं च साधुत्वम् । तत्परिच्छंदकं च व्याकरणकोशादिकमिति न तद्वैयर्थ्यम् । एवं च सर्वथाव्यतिरिक्तपदार्थीन्तरकल्पनपयुक्तामिति संक्षेपः । त-स्मादीक्वरेच्छैव शक्तिरिति नैयायिकानुसारिणः । राद्धान्तस्तु न तावत्सक्षेतः शक्तिः । ईश्वरादेः सक्केतमज्ञात्वापि गीमांसका-दीनामर्थप्रत्ययेन तद्रानकारणतायां व्यभिचारात् । स्वरूपसञ्चे व स हेत्रिति चेन । अग्रहीतशक्तिकादिषि बोधापत्तेः । अप-

भंशादिप बोधेन व्याभिचाराच्च । न च शक्तिश्रमात्साधुश-ब्दस्मर्णाद्वा तत्र बोधः । अनुपद्मेव खण्डायिष्यमाणत्वात् । एवं छौकिकानां गवादिपदे तत्तदर्थवीयजनकत्वप्रहानन्तरमेव बो-धदर्भनात्सङ्कतत्वादिक्षेणापि तज्ज्ञानकारणतायां व्यभिचार एव । एवं चार्यधीजनकत्वमेन पदस्य शक्तिः । यन्तु धीजनकत्वं तद्योग्यता । सा च तदवच्छेदकधर्मवन्त्वम् । स च क्लप्तत्वा-्दीश्वरसङ्केत एव । अक्लुप्तकल्पनायां गौरवात् । तवापि पदस्यार्थधीजनकत्वं ज्ञाप्यसम्बन्धं विनानुपपन्नं सम्बन्धत्वेन क्लृप्तत्वात्तामेव करपयति । यद्यपि सङ्कतत्वेन तज्ज्ञानं न का-रणं व्यभिचारात्। तथापि तद्धीजनकतावच्छेदकत्वेनैव वाच्यम्। न चेतोपि लाघवात्तद्धीजनकत्वेनैव तज्ज्ञानं कारणम्। आधुनिके देवदत्तादौ सङ्कतज्ञानादेव बोधेन व्यभिचारात् । न चात्रापि विशेषणतया तद्धीजनकत्वमवगाहतएवेति वाच्यम् । स्वातन्त्रये-ण तज्ज्ञानस्यावश्यकत्वात् । अन्यथा नेदं तद्धीजनकिमिति जा-नतो ऽस्पाच्छव्दादयमथीं बुद्धोनेनेति जानतस्तद्ग्रहापत्तेरिति । तत्तुच्छम् । तद्धीजनकतावच्छेदकत्वेन ज्ञानस्यार्थप्रतीतिहेतुत्वे गौरवात् । आधुनिकदेवदत्तापदिपदे इदं पदमेनमर्थे बोधयत्वि-ति सङ्कताद्वोधस्थलेवच्छेद्कत्वेन ज्ञानस्य व्यामचाराच्च। ननु तवाष्यत्र व्यभिचार इत्युक्तामिति चेत् । भ्रान्तोसि । विशेष-णतया तद्धीजनकत्वस्य तत्रावगाहनात् । न च नेदामिति पूर्वी-क्तदोषः । तत्र बायेन तद्धीजनकत्वस्यानवगाहनात । अन्यथा नेदं रजतिमिति जानतो भ्रान्ति इस्य पुरोवानीन तुल्ययुक्तचा र-जतत्वभाने भानतत्वापसेशिति । के चित्त्वाधनिकदेवदत्तादिपद-स्थले तद्धीजनकत्वज्ञानमग्रे मानसं कल्प्यते ततो बोधः। ला-घनानुरोधात्। अत एव परमते परामर्शान्यथाख्यात्योः सिद्धिः

रिति वदन्ति । नन्वस्तु ताबद्धोधकत्वज्ञानमेवार्थस्मरणहेतुः परं तु सर्वेषां पदानां लक्षणया शक्तिभूमाद्वा सकलबोधकत्वात्सर्वत्र सर्वेषां शक्लापत्तेरीक्वरेच्छा शक्तिरुच्यते । कारणं पुनरेतट् ज्ञानं न ब्रूप इति चेत्रथापि ईश्वरसङ्केतः शान्द्वोधहेतुपदार्थ-स्मरणहेतुज्ञानविषय इति सिद्धान्तोसङ्गत एव । शेषमुपरिष्टाद्ध-क्ष्यामः । तस्माद्धोधकत्वमेव शक्तिः । तच्च बोधजनकत्वामिन्द्रि-यादिवत्। अत एव कारणत्वं शक्तिरिति सिद्धान्तं स्फुटीक-र्तुपेवेन्द्रियाणापिति वाक्यपदीयकारिकामुदाजहार ग्रन्थकारः । तथा स्मरणाभिमानप्रयोषखण्डने विवरणेष्युक्तम् । बोधजनन-सामर्थ्यमेव शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध इति । एवमपभूंशानां वाचक-त्वविचारे शब्दकीस्तुभेष्युक्तम् । घटवोधजननसामध्येमेव घटा-दिपदानां शक्तिरिति । तचातिरिकतमनतिरिकतं वेत्यन्यदेतत् । अधैवं लक्षणोच्छेदः । एवं व्यञ्जनावादे ततुच्छेदश्चीति चेत् । अत्रोच्यते । लाक्षाणिकोपि शक्तिरेव । शक्तिग्राहकस्य व्यवहा-रस्य मुख्यकाक्षणिकसाधारणत्वात् । अत एव प्रायः सर्वे सर्वी-र्था इति सिद्धान्तपवादः पदेन सति तात्पर्ये प्रायः सर्वेषां वो-थनात्। युक्तं चैतत्। अन्यथा प्रत्यक्षादिजन्योपस्थितेः शाब्द्बो-धानङ्गत्वाच्छाब्दवोधं पति शक्तिजन्योपस्थितेलेक्षणाजन्योपस्थि-तेश्च कारणत्वं वाच्यम् । तथा च कार्यकारणाभावद्वयकल्पने गौरवं स्यात् । अस्पाकं पुनः शक्तिजन्योपस्थितित्वेनैव कार-णतेत्येक एव स इति छ। घवम् । अपि च छक्षणाद्वतिस्वीकारे कार्यकारणभावस्य प्रत्येकं व्यभिचारः शक्तिजन्योपस्थिति वि-नापि लक्षणाजन्योपस्थितितः ज्ञाब्दबोधात् । न चाव्यवहितो-त्तरत्वसम्बन्धन तत्तदुर्वास्थितिमत्त्वं कार्यतावच्छेदकस् । तत्तदुप-स्थितित्वं च कारणतावच्छेदकम् । अनन्तकार्यकारणभावपस-

ङ्गात् । किं च । पदार्थोपस्थितिं मलापि शक्तिज्ञानत्वेन लक्षणाः ज्ञानत्वेन च हेतुतेति व्यभिचारो गौरवं च पूर्ववदेवेति द्रष्टव्यम्। न चेदं पद्मेतद्थेवोधजनकामित्यादिशन्तिज्ञानकार्यकारणभाव-कल्पनेषि पदतदर्थभेदेनानन्तकार्यकारणभावकल्पनं समानम् । परस्परं व्यभिचारवारणायाव्यवहितोत्तरत्वघटितत्वे च सुतरामिति वाच्यम् । शक्तिभ्रमानुरोधेन तत्तत्पदतत्तद्रथेमे देन ताडशकार्यकारणभावकल्पनागौरवस्य तवापि तुल्यत्वात्। ळक्षणाहानकार्यकारणभावकल्पनागौरवं पुनर्भवतामातिरिच्यते । अथ इतिजन्योपस्थितित्वेनैव शाब्दबोधहेतुता दृत्तिज्ञानत्वेन च पदार्थोपस्थितिकारणतेति नानेकतत्करपनागौरवामिति चेत्। हतिस्वं हि बक्तिलक्षणान्यतरत्वं शाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्थित्य-नुकूलपदपदार्थसम्बन्धत्वं वा न कारणतावच्छेदकं शक्तित्वम-पेक्ष्य गौरवात् । शाब्दबोधहेतुतावच्छेदकस्य पदार्थोपस्थितिद्वः त्तेरज्ञानं तद्घाटितकार्यकारणभावप्रहस्याप्यसम्भवात् । किं च कार्यमेव कुत्र जायतां क नेत्यतिपसङ्गवारणार्थं तदवच्छेदकादरः तच कार्यस्यावच्छेदकत्वे न सङ्गच्छतइति । यनु श्रवयसम्बन्धरूप-लक्षणायां शक्तेरपि प्रवेशान्मगापि पदार्थोपस्थितौ शक्तिज्ञानत्वेन शाब्दबोधे च शक्तिजन्योपस्थितित्वेनैव हेतुतेति । तदश्रद्धेयम् । श-क्तिइ।नपदार्थीपस्थित्योस्तत्कार्यकारणभावे समानाविषयत्वस्या-वदयकत्वात्। अन्यथा घटमानयेति वाक्यं हस्तिनं च समूहा-लम्बनविषया स्मरतो घटपदादिभ्यो घटादेः गजाद्धस्तिपक-स्य समूहालम्बनस्मरणे साति घटानयनवद्धस्तिपकस्यापि शा-ब्दबोवविषयतापत्तिः । समूहालम्बनरूपायां पदार्थोपस्थितौ वृ-चिजन्यत्वसन्त्वात्। किं चेह सहकारतरी मधुरं पिको रौतीत्या-दिमसिद्धपदसामानाधिकरण्याद्वचवहाराद्वा शक्तिग्रहस्थले प्रत्य- क्षाहिना जातिकपाधिकरणानामपि शक्यप्रहे प्रहात्पदात्समृतेस्ते-षां कदा चित्सरीनुभवसिद्धौ तदा शाब्दवोधविषयतापत्तिः। इष्टापत्तौ घटत्वादेरप्यशक्यतापत्तिः सम्बन्धितावच्छेद्कत्वेन नियतोपस्थितस्य दुःत्याविषयत्वेपि शाब्दबोधविषयत्वोपपत्तेः, वटपदं घटे शक्तामिति जानतस्तादशघटात्पदोपस्थितौ ततस्तादश-पदवानाकाश इति परम्परया आकाशोपस्थितेः शाब्दवोधाङ्गत्वा-पत्तेश्व । नन्त्रेत्रं नाकाशस्य पदजन्योपस्थितौ शक्तिज्ञानोपयोगः पुत्रातिपतुरिव एकसम्बन्धिज्ञानाद् परसम्बन्धिस्मरणमित्यन्यसा-धारण्येनैव तदुवयोगादिति चे, त्ताई गङ्गायापित्यत्रापि गङ्गाप-दाहङ्गोपस्थितौ तया च तीरोपस्थितेः मत्यक्षादिसाधारण्यान शक्तिज्ञानीपयोग इति तुल्यम् । न च पदाच्छक्योपस्थिति-स्ततो लक्ष्यवोध इति न क्र्यः। किं त्वाहत्य पदमेव स्वज्ञकय-सम्बन्धेन लक्ष्यं बोययतीति तत्र शक्तेः साक्षादेवीपयोग इति वाच्यम्। एवं हि स्वशक्ताश्रयत्वसम्बन्धेन पदाद्व्याकाशोप-स्थितावतित्रसङ्गापत्तेरवारणादिति ध्येयम् । ननु शक्यसम्बन्ध-ग्रहादेव तीरं यत्रोपस्थितं तत्र बोधस्य सर्वसिद्धत्वाञ्चसणाज्ञानः कार्यकारणभावकल्पने तवापि समानामिति न पाक्तनगौरवाव-काशो, न वा शक्योपस्थितिपूर्वकतानियम इतिचे, न्मेवम् । अ-स्मन्मते गङ्गापदात्तीरंबोद्धव्यमिति वक्तुस्तात्पर्यज्ञाने एव गः क्रापदे तीरबोधकत्वस्य ग्रहात्तस्यैव चोक्तरीत्या शक्तित्वात्समा-निवयकशक्तिज्ञानस्यावाधेनादोषात्। अथ वा तत्राप्यग्रे वो-धकत्वज्ञानम्, तत एव वोध इत्यस्तु । न च ज्ञानच्यक्त्यन्तरक-रुपना दोषाय । फल्युखत्वात् । वस्तुतः सुषुप्त्यपगमक्षणमारभ्य पुनस्तदुत्पत्तिक्षणपर्यन्तं मत्यक्षात्माविशेषगुणोत्पादीवश्यं वाच्यः अत एव सुषुप्ताभिन्नमत्यक्षात्मविशेषगुणशून्यः काळ एव मू

च्छेत्युच्यते । तथा च तावत्कालपन्तराज्ञानाद्यावदयकतया ज्ञानान्तरमपेक्ष्येदमेव कलःयते इति क्व गौरवामिति हि वदन्ति । ननु तवापि बोधकत्वरूपशक्त्यन्तरकल्पनागौरवं स्यादिति चे-न्मैनम् । गङ्गापदात्तीरोपस्थितौ तत्र तद्बोधकत्वस्यावश्यकल्प-त्वात् । किं च गङ्गापदं तीरे शकामिति ज्ञाने साति विना लक्ष-णाज्ञानं ततस्तीरोपस्थितिः सर्वसिद्धा । न चात्र तद्ध्यः । पद-तद्रथघटितशक्तेर्भ्मासम्भवात् । तस्माङ्घाक्षणिके शक्तिस्वीकार आवश्यकः। एतेन शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा कल्ला, तस्यां सम्बन्ध्यन्तरबोधजनकत्वमध्येकसम्बन्धीति न्यायात् क्लूप्तम् । तज्जन्यस्मृतेः शाब्दबोधोपयोगित्वमात्रं कल्प्यते त्वया तु श-क्तिवमीं करपनीय इति गौरवम्। किंच । गङ्गापदजा तीर-स्मृतिः शाब्दवोधोपयोगिनीति तवापि मतम् । तज्जनकत्वं श-क्यसम्बन्धस्यैव कल्प्यते कल्प्रत्वात्। न च कल्प्रशाकेशिति नि-रस्तम् । उक्तरीत्या शक्तेरपि तत्रतत्र क्लप्तत्वात् । कार्यकारण-भावकरपनागौरवाच । यदि च शक्तिप्रयोज्यैवोपस्थितिईनुरिति न लक्षणाज्ञानकार्यकारणभावान्तरं कल्प्यतइत्युच्यते तदा भव-तैव छक्षणा निरस्तेति सिद्धं नः समीहितम् । नहि शक्यसम्ब-न्धमेत्र लक्षणाखण्डकः खण्डयति, न वा तस्य सम्बन्धत्वम्। किं तु पदपदार्थसम्बन्धत्वं तज्ज्ञानकार्यकारणभावं चेत्याद्यवधेय-म् । ननु लक्षणाया अकल्पने सर्वेषां पदानां नानार्थत्वादश्चादि-पदवदर्थसन्देहः स्यात् । किं च । एवं हि लक्षणायां सर्वेसिः द्धानुपपत्तिज्ञानवैयध्र्यम् । अन्यायश्चानेकार्थत्वमिति न्यायवि-रोधइचोति चन्न । यस्य नानार्थत्वज्ञानं नास्ति न तस्य सः । अपरस्य संशय इष्ट एव । अत एवाक्षादिपदस्थळे एकत्रैव श-क्तिग्रहवतो न सन्देहः। अत एव गङ्गापदं तीरशक्तामिति व्यव-

हारापत्तिरित्यपास्तम् । परमतेपि कक्षणादिनार्थान्तरप्रतिपादन-संशयात्स्यादेव सः। प्रसिद्धचादिकं च समानम्। अन्वयानु-पपत्तेस्तात्पर्यज्ञाने एवोपयोगः सर्वेषां नानार्थत्वाच्च तदावश्य-कत्वात्। अन्यायश्चानेकार्थत्वं च छाघवम् छकम् । तच्च नेति प्रागेवोक्तम् । यतु अपभूत्रे शक्तिनिरासार्थे पदार्थसम्बन्धत्व-रूपं पागुक्तरीत्या शक्तित्वं, एवं च लाक्षणिकस्थलेपीववरेच्छा-याः सम्बन्धत्वं कल्पनीयं शक्यसम्बन्धस्य च सम्बन्धत्वं क्ल-प्तामिति गौरतमेव तवेत्याहुः।तच्चिन्त्यम्। परमते शक्यसम्बन्धः रूपलक्षणाया इवेश्वरेच्छायाः क्लप्तत्वेन कल्पनीयत्वाभावात् । न च शक्तिः सम्बन्धिभेदाद्विश्वेति गौरनम् । तवापि सम्बन्धाः नां नानात्वात् । न च क्ळिप्तेश्वरेच्छा अस्माच्छव्दादयमर्थो बो-द्धन्य इत्येवंरूपा न कल्प्तेति वाच्यम् । सन्मात्रविषयिण्यास्त-स्यास्ताद्दया अप्यावदयकत्वात् । न चेच्छायाः क्लुप्तत्वेषि स-म्बन्धकत्वं कल्पनीयमिति गौरवमेवेति वाच्यम् । अपभूरोपि श-कियहाद्वीयानुरोधेन तथा कल्पनावदयकत्वात् । वस्यते चैत-दुपरिष्टात्। अस्मद्रीत्या चेच्छायाः शक्तित्वमेव नेति पागुक-रीत्येदमसङ्गतमेवत्यादि सुधीभिध्येयम् । तस्माचत्रान्यत्र साघो-स्तद्वत्तिगुणसजातीयगुणवोधनायाप्रसिद्धे तत्प्रयोगस्तत्र स्वभागे ति वैयवदार इति ध्येयम् । उक्तं हि वान्यपदीये । "एकमा-हुरनेकार्थ शब्दमन्ये परीक्षकाः । निमित्तभेदात्सर्वत्र सार्वार्थ्य तस्य भिद्यते ॥ यौगपद्यमातिकस्य पर्यायेष्ववतिष्ठते । अर्थपकर-णाभ्यां वा योगाच्छव्दान्तरेण वा ॥ यथा सास्नादिमान्विण्डो गोशब्देनाभिषीयते । तथा स एव गोशब्दो वाहीकेपि व्यव-स्थितः ।। सर्वशक्तेस्तु तस्यैव शब्दस्यानेकधार्मणः । प्रासिद्धिः त्यागाहौणत्वं मुख्यत्वं वोपजायते" इति ॥ तस्माह्योधकत्वं श्च- क्तिरिति मते न कश्चिद्दोष इति सिद्धम् ॥ ३७ ॥

नन्वेतं भाषादितोपि बोधदर्शनासतापि शक्तिस्वीकार आवश्यकः । न च शक्तिभ्रमास्ततो बोधो, मानाभावात् । न च तत्परिच्छेदककोशाद्यभाव एव बाधकः । कोशस्येव वृद्धव्यवहार-स्य सर्वेषामुपजीव्यत्वेन मुख्यस्य तत्र सन्त्वात् । कोशादीनां व्याकरणसिद्धसाधुत्वमात्रबोधकताया वक्ष्यमाणत्वाच । तथा च शक्तिमन्त्वाविशेषाद्राव्यादिशव्दानां साधुतापसिरिति चेत् । अत्र नैयायिकादीनां समाधिमाह प्रथमार्थेन ।।

### असाधुरनुगानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते।

वाचकत्वाविशेषे वा नियमः पुण्यपापयोः ॥३८॥
असाधुर्गाव्यादिः । अनुमानेन, साधुस्मरणाच्छक्तिभूमाद्वा । कैि क्वनैयायिकादिभि, रुच्यते नातः साधुरिति क्षेषः । अयं भावः । संस्कृते एव शक्तिः करणकस्य व्यवहारादेस्तुल्यत्वेषि भाषाणां तत्तदेशभेदेन नानात्वान्न शक्तिः । न च
नानार्थन्यायेनैकस्याप्यनेके वाचकाः स्युः । अन्यथा पर्यायोच्छेद्वच स्यादिति वाच्यम् । तत्र क शक्तिः क छक्षणेत्यत्र
विनिगमकामावात् । अन्यत्राप्यशक्तत्वेन छक्षणाया अप्यसस्भवात् । अत्र च संस्कृतस्य सर्वदेशे एकत्वात्तत्रैव शक्तिः ।
भाषाणां च मतिदेशं भिन्नत्वात्संस्कृतैः सह पर्यायतापत्तेवच न
शक्तिः । न चापभूशाह्योयो न स्यादिति वाच्यम् । व्युत्पन्नस्य साधुशब्दस्मरणाह्योयोपपत्तेः । उत्रतं हि वाक्यपदीये आः
गमसमुचयकाण्डशेषे । "ते साधुष्त्रनुमानेन मत्ययोत्पत्तिहेतवः । तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः ॥ न शिष्टैरनुः
गम्यन्ते पर्याया इव साधवः । न यतः स्मृतिशास्त्रेण तस्मात्सा-

क्षादवाचकाः ॥ अम्बाम्बेति यदा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाप-ते। अव्यक्तं तिद्दां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः।। एवं साधौ पयो-क्तव्ये योपभूंशः प्रयुज्यते। तेन साधुव्यवहितः कविचदर्थोभिधी-यते " इति ॥ अन्युत्पन्नस्य शक्तिभूमादेव बोधः। न च पाम-राणां शक्त्यप्रहे कथं तर्भ्मः। पूर्वपूर्वभ्रमादुत्तरोत्तरभ्रमोपप-तेः । प्रथमतस्तु च्युत्पन्नोपभ्रंशात्साधुशब्दं नुध्वा व्यवहृतवान् । तन्मूलकः शक्तिभ्योन्येपामिति । इत्थं च संस्कृते एव शक्ति-सिद्धौ शवयसम्बन्धरूपष्टतेरपि तत्रैव भावात्तरवं साधुत्वम् । तद्विषया एव साधुभिभीषितव्यमित्यादयो विधयः। तथा च नातिप्रसङ्घ इति । एतज्ज्ञानं शाब्द्वोधकारणम् । प्राम गाम इत्यादावन्वयाबोधादिति सम्प्रदायः । वस्तुतो द्वतिपत्त्वं न सा-धुत्वम् । सङ्केतत्वाद्यज्ञानेपि साधुत्वव्यवहारात् । समासादौ सा-धुशव्दे सङ्कतादिसन्ते सङ्कतस्यैव शक्तित्वेन शक्तापत्तेश्च। प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यासङ्केतितत्वेनासाधुत्वापत्तेश्च । स**ङ्केति**-तत्त्वे च शक्यापतेः। प्रस्थेकशक्तिमादाय साधुत्वे च वाधतः इत्यादिवद्यायतीत्यस्यापि साधुतापचेः । तस्माम सङ्केतितत्व-घटितं साधुत्वस् । किं तु व्याकरणनिष्पाद्यत्वम् । यत्र यः श-व्दो व्याकरणे व्युत्पादितः स तत्र साधुः डित्थादिनाम्नाम-प्युणादयोवहुळंमित्यनेन व्युत्पादनसम्भवालानुपपन्मम् । एवं नान्तरीयकादिशब्दानामपि । एवं साधुत्वज्ञानङ्कारणामित्यप्य-युक्तम् । अवयवादिन्युत्पन्नेन पूर्वप्रयोगमज्ञात्वापि नवकादि-भयोगात् । कि त्वसाधुत्वानिश्चयः श्रातवन्यकः । नातो श्राम-गामादावन्वयवीधः । अत एव साधोरप्यसाधुत्वनिश्चयेन बो-भः। एवं च गाव्यादेरसाधुत्वज्ञानरूपप्रातवन्यकसत्त्वाक् वोधक-त्विमिति सायुस्मरणाच्छक्तिभूमाद्वा तद्वाच्यामिति तु नवीनाः।

अत्रोच्यते । अपभूतानामबोधकत्वे ततो बोध एव न स्यात् । न च साधुस्मरणाद्योधः । तमाविद्वयां जायमानत्वात् । तस्मादः ज्ञायमानत्वाच्य । उक्तं हि नाम्यपदीये । " पारम्पर्याद्पभूंशा विगुणेष्वभित्रातृषु । प्रसिद्धिमागता येन तेषां साधुरवाचकः ॥ देवी वाग्व्यवकीणियमशक्तरियात्विः॥ अनित्यदिश्वनां त्वस्मि-न्वादे बुद्धिविपर्यय'' इति ॥ अवाचकः । अवाधकः । बोधक-त्वस्यवोक्तरीत्या शक्तित्यादिति भावः । आनि त्यदाशिनां बुद्धि-विपर्ययः । एते एव वाचकाः नान्ये इति विपर्यय इत्यर्थः । नापि चिक्तभूवाचतो वोधः । वोधकत्वस्यावाधेन तज्ज्ञानस्या-भूमत्वात् । ईश्वरेच्छावादेप्युक्तरीत्या पद्पदार्थचाहितं तद्वाच्यं तच विशेषदर्शनाम भूषयोग्यम् । अत एव तत्तत्वार्थयदित-व्यासेन भूम इति तत्रतत्रोक्तम्। न च गगरीशबब्दाद्वटो बोध्य इत्ये-ताहरे च्छायाः क्लुसाया अपि न सम्बन्यत्विपिति तदंशे भूमो वा-च्य इति वाच्यम् । ताद्योच्छायाः सन्ते तेन सम्बन्धेन सः म्बन्धित्वादपरोपस्थितौ तस्याः सम्बन्धत्वस्य दुर्वारत्वात् । अ-न्यत्र क्ळप्तसम्बन्धत्वस्य तस्मित्रापि सत्त्वात् । किं च । वि-निगमनाविरहाद्वाषायामपि शक्तिः। न चोक्तं गौरवं संस्कृतवन्मः हाराष्ट्रभाषायां शक्तोर्दुष्परिहरत्वात् । तस्याः सर्वदेशे एवैकत्वा-त । एतेन भाषान्तरैर्विनिगमनाविरहान्नैकत्र शक्तिरिति परा-स्तम् । संस्कृतेपि पत्येकं विनिगमनाविरहात् । किं च न सं-स्कृतत्वं न वा भाषात्वं शक्तयवच्छेदकं किं त्वानुपूर्वी सा च भिन्नभिन्नैव सर्वत्रोति घटकलशादिपर्यायोध्वव नैकेनापरान्यया-सिद्धि।रिति भाषायां शक्तिरेव । अत एव काव्यप्रकाशकारेण बाच्यस्य व्यञ्जकत्वे प्राकृतोदाहरणमलेखीत्यपि वदन्ति । ए-तदाभिप्रायेणैव भाषाश्चव्दानां शक्तिशिति शब्दकौस्तुभे निर्णी

तम् । आर्यम्लेच्छाधिकरणे भद्दैरप्युक्तम् । "प्रतिपादकतामात्रं म्बेच्छेष्वप्यवगम्यते" इति । एतं नासाधुत्वनिरसयः प्रातिबन्ध-कः। तत्सत्वेपि संस्कृतपाविदुषां पाकृतादेवींपात् । न चात्र मानसो बोधः। अन्यत्रापि तथात्वापत्तेः। शब्दमामाण्योच्छेदमसः क्वात । तस्मात्परोक्तसमाधिर्न युक्त इत्यावयेनाइ । वाचकत्वा-विशेषे बेल्यादि । अथैवं भाषाशब्दानामर्थवन्यात्प्रातिपदिकसंज्ञा किं न स्यात्। स्यादेव, को दोषः इति चे, तथा साति पातिप-दिकत्वात्सुबुत्पत्तौ व्याकरणव्युत्पाद्यत्वात्साघुत्वपसङ्ग इति चे-त् । वार्चमेतत् । "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे छोकतोर्थमयुक्ते शब्दम-योगे बास्त्रेण धर्मनियमो यथा छौकिकवैदिकेषु" इति वार्तिकेनैव निरस्तत्वात्। लोकतोर्थवोधार्थं प्रयुक्ते शब्दे इति व्याख्यानात्। नहि प्रकृतिप्रत्ययसपृहरूपेण वचन्तीत्यादिवद्भाषाश्चरानां प्र-योगः । एतन्यूलकपेवानभिधान भवतीत्यादिकम् । किं वैवं भाषाशब्दानां तत्तर्थे व्युत्पादनविरहास साधुत्विपित्यादि सर्व-मभिनेत्याह। नियम इति । अनेदं तन्त्वस्। यः शब्दो यत्रार्थे व्या-करणे व्युत्पनः स तत्र साधुः। अपभूशास्तु न तत्तदर्थे व्युत्प-**दाः** नातः साधनः, देवदत्तादिनाम्नामप्युणादयोवहुङमित्यनेन द्वासरं चतुरक्षरं <sup>वा</sup> स्वर्शनध्यमिति भाष्येण वा साधुत्ववोधनात्। अत एवाधीच्छक्तिपरिच्छेदः पररीत्या, एतट्वीघाधेमेव कोशादि-मणयनम् । न च लाक्षणिकानां तत्तदर्थे च्युत्पादन विरहातेषा-यसाधुतापात्तः । गुणवाचकानां गुणे व्युत्पादनाद् गाँगस्थके त-त्पुरस्कारेण प्रदृत्तावनुषण्यभावात् । एवं च विशिष्टवाचकाना-मेकदेशपुरस्कारेण महत्ती छक्षणापारिभाषा, आधुनिकानां त्वसा-भुत्वामिष्टमेव । अन्यथा न गृहीतिमित्यर्थे लक्षणया गृहीतिमित्युक्ते क्टसाक्ष्यत्वानापत्तेः। अत एव गाव्यादीनायनुकर्णे व्युत्याद-

नात्तत्र साधुत्वमेव। यदि च यत्र क्व चिद्वचत्पादितस्य सर्वत्रैव साधुता स्यात्ति सर्वेषामनुकरणे तथात्वात्सर्वत्र साधुत्वे सा-ध्वसाधुविभागोच्छेदः स्वात् । पररीत्या गाव्यादीनामशक्तत्वा-छक्षणाद्यभावेनुकरणीपि तन्न स्यात् । तत्रैन शक्तौ छक्षणया ग-वादौ साधुः स्यादिति तत्तदर्थविशेष एव तद्वाच्यम् । उक्तं हि वाक्यपदीये। शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुक्षते। तमप-भृञ्जीमच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनः ॥ यथा गोण्यादयः शब्दाः साधवो विषयान्तरे । निमित्तभेदात्सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थित"-मिति ॥ नन् व्याकरणव्युत्पाद्यत्वमस्तु साधुत्वं तथापि तज्ज्ञानः स्य शाब्दबुद्धिहेत्त्वस्य तद्व्यतिरेकनिश्चयस्य शाब्दमतिबन्धकः त्वस्य वा पूर्व भवतेव निरस्तत्वाद्व्यर्थस्तद्विचार इत्यत आह । नियम इति। 'साधुभिभीषितव्यम्' 'नापमृंशितवै न म्लेच्छितवै' इत्यादौ प्रण्यपापजननात्साध्वसाधुविधिमातिषेथविषयज्ञापनमेव तज्ज्ञापनफलमिति भावः । एतच याज्ञे कर्माणे। न म्लोच्छितवा इत्यस्य ऋतुपकरणे पाठादिति भाष्यकाराः । नन्वेवं सति द्रीपूर्णमासप्रकरणे नानृतं वदेदिति निषेधात्तत्र तद्विकृतिषु च न म्लेच्छितवै इत्यतः सोपादौ च तिनेषधपाप्तरनारभ्याधीताने-षेधान्तरानर्थक्यं स्यादिति चेन । पुरुषार्थकत्वर्थमेदे-नोभयोरुपपत्तः। ननु किमत्र पुण्यजनकतावच्छेदकं जातिरिति चे, चिंह गोशब्दो हवेपि साधुः स्यात्। नहि गौः कं चित्प्रत्येव गौरिति चेन्न । राजस्यादेन्नीह्मणफळाजनकत्ववदेतस्यार्थवि-शेषे प्रयुक्तस्येव पुण्यजनकत्वात्। एतान्निर्णायकं च व्याकरणको-शादिकमिति संक्षेप इति प्रतिभातीति दिक् ॥ ६८ ॥

अतिरिक्तशक्तेप्रहोपायमाह ॥

सम्बन्धिशब्दे सम्बन्धो योग्यतां प्रति योग्यता।

#### समयाद्योग्यतासंविन्मातापित्रादियोग्यवत ३९

सम्बन्धो विषयः। योग्यतां प्रति योग्यताञ्चदं प्रति योग्यता विषयः, इति समयात् व्यवहारात् । योग्यतासंवित्त्, शक्तिग्रहः। अयं भावः। सा शक्तिरयं शब्द एतदर्थसम्बन्धी एतद्वोधनयोग्य इत्यादिव्यवहाराद्वाह्या । प्राथमिकशक्तिग्रवस्य व्यवहाराधीनत्वात् । प्राथमिकयोग्यतादिपदानां तद्भवे साति स्थळान्तरे अनेन प्रकारेण सा ग्राह्येति । तत्र दृष्टान्तमाह । मातापित्रादीति । तद्यथा छोकव्यवहाराच्येदमपि इति भावः ॥ ३९॥

इति वैयाकरणभूषणे शक्तिनिर्णयः समाप्तः ॥ नवर्थमाइ॥

नञ्समासे चापरस्य प्राधान्यात्सर्वनामता । आरोपितत्वं तञ्चोत्यं नहासोप्यतिसर्ववत् ॥४०॥

नन्समासे । अब्राह्मण इत्यादौ । अपरस्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात्सर्वनामता । असर्व इत्यादौ । अत आरोपितत्वं न-न्योत्यम् । चोत्यत्वोक्तिर्निपातानां चोतकत्वाभिपायेण । आरोपितत्वं न्यांत्यम् । चोत्यत्वोक्तिर्निपातानां चोतकत्वाभिपायेण । आरोपितत्वमारोपिविषयत्वम् । आरोपमात्रमधो विषयत्वं च संसर्ग इति नव्याः । इदमुक्तं भवति । आरोपितत्वमेव नन्धर्थः । अभावस्य तदर्थत्वे च तस्य विशेष्यत्वेनेव भानस्य सर्वसिद्धत्वा-न्यां विशेष्यत्वं स्यात् । तथा चासर्वस्म इत्यादौ सर्वना-मकार्योनापितः । गौणत्वे तिन्वषेषात् । इतरपदार्थविशेषणत्वेन्तेपस्थापितार्थकत्वं हि गौणत्वम् । तच्च तत्रायातं, अभावे प्रनित्योगिनो विशेषणत्वात् । आरोपितत्वं च विशेषणमेवेति न

दोषः । किं चाभावार्धकत्वे अविध्वामित्यादौ परत्वाद्वयवी भावं वाधित्वा तत्पुरुषत्वमेव स्यात् । नन्वस्तु गौणत्वेपि सर्व-नामकार्यमत आह । नहि इति । तथा चातिसर्वपदे सर्वनामका-र्यापत्तिरिति भावः । सर्वादीनि सर्वनामानीति महासंज्ञाकरण-मिह छिङ्गम्। इत्थं च वायौ रूपं नास्तीत्यत्र रूपाश्चिना आ-रोपिता सत्ता बायौ इति बोधः । पीतः शंखो नास्तीत्यत्र चा-रोपिता पीतशंखसत्ते ल्यादि । ननु विशिष्टसत्ताया अपसिद्धेः कथमारोप इति चेन्न । घटादिस्थसत्तायास्तद्धिकरणस्य रूपा-णां च मिसदेः। विशिष्टममिद्धियाति चन्न। विशिष्टं तावन्तः पदार्था एव ते च मिसद्धाः । मेलनामसिद्धिशामयोजिका । अत एव तत्र शक्तिप्रहासम्भवेन बोधाभावापत्तिः परास्ता । अस्तु वा विशिष्टमप्रसिद्धम् । तथाप्याहार्या प्रतियोगिप्रसिद्धिः सम्भ-वत्येव । प्रतियोगिज्ञानस्याभावधीहेतुत्वेनाहर्यत्वं न प्रवेदयते । गौरवात् । ससम्बन्धिकपदार्थपत्यक्षेपि सम्बन्धितावच्छेदकप-कारकाहायीनाहायसाधारणज्ञानत्वेनैव हेतुता । आहार्यज्ञानादा-हार्य एव स इत्यनेनैवातिप्रसङ्गभङ्गात् । विशेषणताबच्छेदकप्र-कारकज्ञानकारणतेव प्रतियोगिज्ञानकारणतेति पक्षेप्याहार्यज्ञा-नाद्प्याहार्यविशिष्टवैशिष्ट्यबोधः। तथा चात्र मतियोगिज्ञान-सम्भवाञ्चानुपपत्तिः। न चैवपपि तत्र शक्तिग्रहाभावे कथं शा-ब्दबोध इति शंक्यम् । आरोपितत्वं शक्यापिति मते तत्र श-क्तिग्रहस्यान्यत्रेव सम्भवात् । अत एव शश्वविषाणजन्यं कार्धुः कं नास्तीत्यादौ शक्षविषाणजन्यकार्मुकनिरूपिता आरोपिता सत्ता इत्यादिवोधः। एतन्मते चार्थिकं घटो नास्तीत्यभावज्ञान-मादाय नवर्थविशेष्यको बोध इति व्यवहारः प्रतियोगिज्ञानप्र-तिवन्धादिकं च सङ्गमनीयम् ॥ ४० ॥

अथाभावस्य नजवाच्यत्वे घटो नास्तीति शब्दादभावबुद्धि-र्ने स्यात्तथा च घटवत्ताज्ञानमितवन्धादिकं न स्यात् । न चाग्रे तज्ज्ञानं जायतइति वाच्यम् । नियमतस्तज्ज्ञापकाभावात् । आ-रोपितत्वज्ञानमेव तथेति चेन्न । मत्यक्षे व्यभिचारेण तज्ज्ञानस्य तत्राजनकत्वात्। न चारोपितत्वज्ञानमप्यारोप एव प्रतियोग्य-धिकरणसंसर्गज्ञानस्यैव तत्वात् । तथा च स एव हेतुः प्रत्यक्षा-न्तरेष्विवेति वाच्यम् । आरोपस्याभावनुद्धावेहतुत्वात् । न चेद-मिदं न, नेदमिहेत्यनुभवसिद्धं तदिति वाच्यम् । द्वितीयेदमः सर्वत्रा-भावनैव सहान्वयात्। अधकदा चिदत्यन्ताभावस्य कदाचिदन्यो-न्याभावस्य वोधात्तत्र नियामकः संसर्गारोपस्तादात्म्यारोपश्च वा-च्य इति चेन्न। संसगीरोपनियामकस्यैवात्यन्ताभाववोधनियामकः त्वसम्भवात् सर्वदाप्यभावद्वयं बुध्यतएव। व्यवजिहीषीवशात् व्य-वहारकादाचित्कत्वामित्युपपत्तेश्र । अत एवारोपितरजतत्वायामे-वशुकौ नेदं रजतिमिति रजतत्वाभावः प्रतीयतइति लीलावत्यु-पायोक्तमपास्तम् । यजु प्रतियोग्यारोपस्याभावप्रपायां गुणत्वेन हेतुत्वात्सर्वत्रैव स हेतुरिति। तन्न । प्रमाया गुणजन्यत्वे माः नाभावात् । भावे वा, अभावसिक्षकर्षादेरेव तथात्वात् । ममात्वस्य कार्यतानवच्छेदकत्वाच्च । अथ नेत्येव प्रत्यक्षापतिः। समिकर्षसत्वादिति तक्षिष्टत्तये तद्ज्ञानं हेतुः । न च प्रतियोगि-तावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिप्र-कारकाभावविषयचाक्षुषे स्वमतियोगितावच्छेदकप्रकारको नि-अयः कारणीमत्यस्य निर्विकल्पकात् घटाभावधीवारणार्थमा-वश्यकत्वे तत एवोक्तदोषापगम इति वाच्यम् । एतन्मते तत्काः र्यकारणभावास्वीकारात् । आरोपे सति तद्वचितरेकेण कार्य-व्यतिरेकादर्शनादिति चेन्न। भवतां निः प्रकारकघट इतिपत्य -

क्षस्येव तस्याप्यभ्युपगमे वाधकाभावात् । इदं त्वादिना तमञा-देभीनस्य सर्वसिद्धत्वाच्च । वस्तुतो निष्प्रकारकमभावपत्यक्षं यदि नानुभवसिद्धम्, अस्तु तर्हि तत्र सप्रकारकज्ञानत्वेनैव कारणता । इत्थं च सर्वत्र विशिष्टबुद्धिसामग्री सुलभैवेति न नेति प्रत्यक्षम् । संशयोत्तराभावप्रत्यक्षे च धर्मितावच्छेदकाव-च्छिन्नाभावविषयकत्वम् । यदि चोपस्थितविशेषणस्यासंसर्गग्र-हस्तदापि धार्मतावच्छेदकाानियान्त्रिततद्विशिष्टवोधे न वाधक-म्। एवं च नोक्तो ग्रुरः कार्यकरणभाव इति त्वस्मद्गुरवः। तस्मान्नारोपः कारणम्। अस्तु वा तथापि न शब्दे। केवलं न नेत्यत्राभावबोधस्य भाष्यकारैरुक्तत्वात्। निषेधपदादिना त ह्रोधाच । अस्तु वा शाब्दे स हेतुस्तथापि न तह्रोधोनुभविका-नाम्। अभाववोधस्यैव सर्वासिद्धत्वात्। न चोक्ता युक्तिर्युक्ता। सर्वनामसंज्ञाया एतत्तदोरिति ज्ञापकादेव सिद्धेः। अन्यथा ऽसः शिव इत्यादौ प्राप्तरेवाभावात् । अकोरित्यकच्सहितव्यावृत्त्या सर्वनाम्न एव पातेः। अविद्यमित्यादावन्ययीभावस्तु तत्पुरुषाः व्ययीभावयोर्वैकल्पिकत्वानानुपपनः। ''रक्षोहागमल्रह्वसन्देहाः भयोजनम्'' "अडुतायामसंहित" मिति भाष्यवार्त्तिकाभ्यां विक-ल्पाभ्युपगमात् । तस्मादभाव एव नवर्थे इत्याशयवानस्व-मतमाह ॥

अभावो वा तदथौंस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात्। विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम् ४१

भाष्यस्य हीति । तथा च नञ्सूत्रे भाष्यम् । निवृत्तपदा-र्थक इति । निवृत्तः पदार्थो मुख्यं ब्राह्मण्यं यस्मिनस क्षत्रिया-दिर्थः । साद्द्यादिनाध्यारोपितब्राह्मण्या नञ्चोतिततद्वस्थ-

इत्यर्थ इति कैयटो च्याचरूयौ । तन्न साधीयः । आरोपितन्ना-ह्मण्यस्य क्षत्रियादेनेत्र्वाच्यस्वात् । अन्यथा साहद्यादेरपि वा-च्यतापत्तेः । तस्मान्निवृत्तं पदार्थो यस्य नपुंसकेभावेक्तइति भावे क्तः । अभावार्थक इत्यर्थः । विशेषणामिति । प्रतियोगिनी-ति शेषः। अन्यथा अत्वं भवसि अनहं भवामीत्यादौ पुरुषच्य-वस्था न स्यात्। त्वदभावो मदभाव इतिवद्भावांशे युष्मद-स्मदोरन्त्रयेन तिङ्क्षु गुष्पत्सामानाधिकरण्याभावात् । अस्म-न्मते च भेदप्रतियोगित्वदभिन्नाश्रय इत्यर्थायुष्यत्सामानाधिक-रण्यम् । अपि चैत्रं सेव्यतेनेकया सञ्जतापाङ्गया अनेकपन्यपदार्थे इत्यादावेकवचननियमः । अब्राह्मण इत्यादावुत्तरपदार्थमाधाः न्यात्तत्पुरुवत्वं चोपपद्यतइति भावः । विशेष्यो वेति । अयं भावः । घटो नास्तीत्यत्र घटाभिन्नाश्रयकास्तित्वाभाव इति वो-धस्यानुभवसिद्धत्वात्तस्य विशेष्यतेव युक्ता । अत्वं भवसीत्याः दौ च युष्मदस्तद्भिन्ने लक्षणा, नम्बोतकः । तथा च भिन्नेन युष्पदर्थेन तिङः सामानाधिकरण्यात्पुरुषच्यवस्था । त्वाजिनाश्रीयका भवनाकियोते बाब्दबोधः । एवं पचसीत्यत्र त्वद्धिनाश्रायकपाकानुक्छभावना भाव इति वी-धः । असमस्तननः क्रियान्वयात् । अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्रैक-वचनं विशेष्यानुरोधात् । सुवामन्त्रितइत्यतीनुवर्तमानं सुव्यहणं विशेष्यमेकवचनान्तमेव । किं चानेकश्रव्दाद् द्विचनोपादाने वहू-नां बहुवचनोपादाने द्रयोवेहुवृहिने सिद्धचे दित्युभयसंग्रहायेकव-चनं जात्यभिपायमौत्सार्गकं वा । सेव्यते ऽनेकयेत्यत्रापि योषये -ति विशेष्यानुरोधात्प्रत्येकं सेवनान्वयानुरोधाच्चैकवचनस् । अत एव पतन्त्यनेके नलचे रिवोर्भय इत्यादि सूपपादियति सं-क्षेपः ॥ ४१ ॥

## इति वैयाकणरभूषणे नञर्थनिर्णयः ॥

मादयो द्योतकाश्चादयस्तु वाचका इति न्यायमते स्थितं वै-षम्यमयुक्तं युक्तिसाम्यादिति ध्वनयन् निपातानां द्योतकत्वं स-मर्थयते ॥

# द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा। उपास्येते हारिहरी लकारो दृश्यते यथा॥ ४२॥

परेण उपसर्गाणां चौतकत्वस्वीकारात्तत्सम्मतं दृष्टान्तपाह। तथेति । अयं भावः। प्रजयतीत्यत्र प्रकृष्टो जयः प्रतीयते। स च नोपसर्गवाच्यः। एवं हि तस्याप्रकृत्यर्थत्वापत्तौ तत्राख्यातार्थकु-त्यन्वयो न स्यात । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वन्यः त्पत्तेः। न च जयगात्रं धात्वर्थः प्रकर्षः प्रशब्दार्थे इति बाच्य-म्। तथापि तस्य घात्वर्थेन्वयासम्भवात् । अभेदातिरिक्तसम्ब-न्धेन प्रकृत्यर्थप्रकारकशाब्दबोधं प्रति प्रत्ययजन्योपस्थिते हेत्तत्वाः त्। अन्यथौदनः पचतीत्यत्र कर्मतासस्वन्धेन पाके नामार्थी-न्वयापत्तेः । किं च प्रतिष्ठतइत्यत्र गमनत्वरूपेण बोघो न स्यात् । धातोर्गतिनिद्यत्त्यर्थकत्वे ऽभावस्य प्रशब्दार्थत्वेपि गत्य-भावो नास्तीत्येव प्रत्ययः स्यात् । न चात्र तथा बोधसम्भाव-नापि । गत्यभावसम्बन्धित्वेनानुपस्थितेः । अन्यथा घटः अभाव इत्यत्रापि तथा बोघापत्तेः। नञ्समिभव्याहारस्थले चानादि-सिद्धतथाव्युत्पत्तिस्वीकाराम् दोषः । न वा विशिष्टो जयो धा-त्वर्थः । अर्थान्तरस्येवोपसर्गं विनाप्येतदर्थप्रत्ययापत्तेः । न वा विशिष्टार्थः । प्रत्येकातिरिक्तविशिष्टाभावात् । तथा चोभयोर्वा-चकत्वं कल्प्यम् । तद्वरं धातोर्जयं क्लप्तशक्तेरुपसर्गस्य शक्त्यव-

च्छेदकत्वस्। शक्यन्तरकल्पनमपेक्ष्य क्छप्तशक्तिशिषणाविषयत्व-मात्रकरुपने लाघवात् । तथा च पोत्तराजित्वेनैत प्रकृष्टजये शक्तिः। न च जिपूर्वपत्वेनैव शक्तिरस्तिवति वाचयस् । शक्त्यन्त-रकल्पनापत्तेः । आख्याताथीनन्वयपसङ्गाच । तस्मादुपसगीणां शक्ततावच्छेदकत्वमेव । तदेव च द्योतकत्वमपीति । यद्वा । प्रति-ष्ट्रतइत्यादौ विरोधिलक्षणया धातोर्गमनार्थकता न ज्ञक्तिः। अ-नन्यलभ्यस्य शब्दार्थत्वात् । पशब्दस्तु तात्पर्यव्राहकः । एतदे-व च चोतकत्वम् । कथं ताईं व्यतिसहत्यादौ बोधः, लुप्तस्मर-णादित्यवेहि । दिध पश्येत्यादौ विभक्त्यर्थवत् । तमजानतस्तु बोधो असिद्ध एवेति हि नैयायिकाः । तच्चादिष्वपि तुल्यम् । चैत्रमिव पश्यतीत्यादी चैत्रसादश्यविशिष्टं चैत्रपदलक्ष्यमित्रश-ब्दस्तात्पर्यप्राहक इत्यस्य सुवचत्वादिति द्रष्टव्यम् । स्वयं यु-क्त्यन्तरमाह । उपास्येते इति । दृश्यतइत्यत्र कर्मणीति शेषः । अयं भावः। उपास्येते इत्यादानुपासना किमुपसर्गार्थी विशि-ष्टस्य धातुमात्रस्य वा । नाद्यः । उपसर्गस्यैव सकर्मकत्वादास-धातोरकर्पकत्वात्ततः कर्मणि लकारो न स्यात्। फलावच्छि-श्रव्यापारवाचित्वं सक्तमेकत्वमत्र सिद्धविति चेन्न। फलावच्छि-श्नत्वं यदि फलविशिष्टत्वं तर्द्धेपासनादिफलस्य धातुवाच्यत्वमा-यातम् । यदि च फलवैयधिकरण्यं, तदपि सर्वेषां व्यापाराणां यत्किञ्चित्फलवैयधिकरण्यात्स्वार्थफलवैयधिकरण्यपर्यन्तं च्यम् । तथा च स्वार्थफळव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं पर्यवसि-तं भवति फलस्य धारवर्धस्वसाधकम् । न द्वितीयः । विशिष्टस्य गणपाठाभोवन धातुत्वालाभेन लकारानुपपत्तेः । गणपा-टो दिङ्गात्रामिति चे, त्रथापि विशिष्टस्य धातुत्वे लिडादौ सति तन्निमित्तकं द्वित्वमजादेद्वितीयस्यति नियामकादुप-

सर्गनिपातावयवस्य स्यात् । अडादिकपुरसर्गात्माक् च स्यात् । उक्तं च वाक्यपदीये 'अडादीनां व्यवस्थार्थे पृथवत्वे-न मकल्पनम् । धातूपसर्गयोः शास्त्रे धातुरेव तु तादृशः ॥ तथा-हि संग्रामयतेः स्रोपसर्गाद्विधः स्पृतं इति ॥ अथ कियावाच-कत्वं शुद्धधातोः फळवाचकत्वं तु विशिष्टस्य तथा च शुद्धस्य धातुत्वाचतः मागेवाडादिकं भविष्यतीतिचे, चथापि निपातानां शक्ततावच्छेदकत्वपर्यवसानादिष्टसि। द्विरेव । तृतीये त्वागतमेवो-पसर्गस्य तत्त्वम् । धातोस्तदर्थकत्वात् । तस्मादुपसर्गाणां घोतक-त्वमेवेति ॥ ४२ ॥

एतच निपातेपि सममित्याह ॥

तथान्यत्र निपातेपि लकारः कर्मवाचकः । विशेषणाद्ययोगोपि प्रादिवच्चादिके समः ॥४३॥

अन्यत्र । साक्षात्त्रियते अछंत्रियते नमस्क्रियते ऊरीक्रियते,
गुरुरित्यादौ । अत्रापि तत्तद्र्थे धातोः कर्माणे छकारसिद्ध्यर्थं
तत्तद्र्यश्वानकत्यं वाच्यमेवेत्युपसर्गवदेव द्यातकत्वममीपामपीति
भावः । यद्यपि डुकुञ्च करणे इत्यस्य सकर्मकत्वात्कर्मण छः
कारो नानुपपन्नस्तथापि साक्षात्काराद्यर्थे स न स्यात् । अन्यथा वायुर्विकुरुतइत्यादावपि स्यादिति ध्येयम् । इदमुपछः
क्षणम् । साक्षात्कारादेरधात्वर्थत्वे तत्कर्मत्वेन गुर्वादेराभिधानं
न स्यात् । धात्वर्थाश्रयरूपकर्मण एव तदुत्तराख्यातेनाभिधानात् । न वा तस्य कर्मत्वमपि, धात्वर्थप्रह्माश्रयत्वस्य तन्त्वादिति । अथ साक्षात्क्रियते इत्यादौ तत्तत्फछवाचकमेव साक्षात्पदादिकमस्तु तदुत्पन्यनुकूछस्तु व्यापारो धात्वर्थः । तथा च
साक्षात्क्रियते गुरुरित्यादौ गुर्वभिन्नाश्रयनिष्ठो यो विषयतासम्ब-

न्धेन साक्षात्कारस्नदुत्पत्त्यनुकूलो व्यापार इत्यादिर्वोधः। न च साक्षात्पदस्य साक्षात्काराद्यर्थवन्त्वे न मानामिति शङ्कचम् । 'साक्षात्त्रत्यक्षतुर्ययोरिति' 'अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचक' मिति, 'उर्र्यूरी चोररी च विस्तारेङ्गीकृतौ त्रय' मिति चामरा-त्। नमःपदस्य नमस्काराचर्यकत्त्रस्य लोके च प्रसिद्धत्वात्। नन्वर्थविशेषान्तर्भावेणाकमैकत्वादिविभजना इत्रालक्कारायर्थे क-थं कर्मणि लकार इति चेन्न । फलन्यधिकरणन्यापारवाचक-त्वस्येव सक्रमेकत्वात्। सर्वस्य व्यापारस्य यत्किञ्चित्फल्रस-मानाधिकरणत्वात्स्वार्थफल्रव्याधिकरणव्यापारवाचित्वं तन्त्वम् । तथा चोपासनादेघीत्वर्थत्वे ऽथीदेषां चोतकत्वामिति चेत्र । स्व-स्वयुक्तिनिपातान्यतरार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वस्य स-कमैकत्वात् । कमैत्वमप्पेतादशफलाश्रयत्वमेव । इत्थं च क मेणिं लकारसम्भवात्रानयोपपन्त्या द्योतकत्वासादिः । एवं दृष्टान्तेप्युपपदस्योपासनार्थकत्वान्नानुपपात्तारीते चे, न्मैवम् । सा-क्षात्यदाद्यर्थसाक्षात्कारस्य घात्वर्थे साक्षादन्वयायोगात् । अ-भेदातिरिक्तसम्बन्धेन नामार्थपकारकशाब्दवोधं प्रति पत्ययज-न्योपस्थितहेतुताया ओदनः पचतीत्यत कमत्वसंसर्गेणान्वय-बारणाय वाच्यत्वात् । स्तोकं पचतीत्यत्रेवाभेदान्वयस्तु यदि साक्षात्कारादेशीत्वर्थत्वं तदा स्यात् । तथा सति च साक्षा-त्पदस्यापि तद्वाचकत्वे मानाभावाद् द्योतकत्वमेव वाच्यम्। अ-नुशासनं च द्योत्यार्थवत्वमादाय नानुपपन्नामिति ध्येयम् । अपि च। प्रादीनां वाचकत्वे भूयान्त्रकर्षः कीवृशो निरचय इ-तिवज्र्यान्य की दृशो निरित्यपि स्यात् । अस्मन्मते च पादेरन-र्थकत्वाच तदन्वय इत्यत एव पादयो चोतका भविष्यन्तीत्यापि चादिषु सममिलाह । विशेषणेत्यादि । शोभनः समुचयो द्रष्ट-

व्य इतिवच्छोभनश्च द्रष्टव्य इत्यस्याप्यापत्तोरिति भावः। अध वृक्षावित्यत द्वित्वं ब्रुवन् प्रत्ययो यथा परविशेषणत्वेनैव ब्रूते त-द्वच्चकारादिः समुच्चयं बदन्परविशेषणत्वेनैव ब्रुते इति न वि-शेषणाम्बय इति चन्न । प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थगतस्वार्थबोधकव्यु-त्पत्तेस्तत्र तथास्तु अत्र च स्वातन्त्रयेण पदादुपस्थितिसत्त्वादिशे-षणान्वयो दुर्वार एवेति भावादिति । किं च । निपातानां वा-चकत्वे विना षष्ठीपनन्वयमसङ्गः प्रातिपदिकार्थयोर्विना विभः क्तचर्थं भेदेनान्वयायोगात् । अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि राज्ञः पुरुष इतिवदन्वयापत्तेरित्या भेषेत्य तदेवाह । आदीति । धवखदिरयोः समुचय इतिवद्धवस्य च खदिरस्य चेत्येव स्या-दुन्यथान्वयायोगादिति भावः । यतु चादीनां समुच्चिताभिधाः यकत्वमेव नातो भेदानिबन्धना षष्ठी । तथा च यः समुचितः स घट इति अभेदेनैवान्वयः। न चैवं सत्त्वार्थत्वाद्विभाक्तिश्रवणाप-तिः । स्वभावात्सपुच्चितपदाभिधेयस्य सन्त्वरूपत्वं न चाद्यप-स्थाप्यस्येति सम्भवात् । यथा धातूपस्थाप्याया असन्त्वार्थत्वं घञाचुपस्थाप्यायाञ्च सन्त्वार्थत्वामिति समाधिमादुः। तम् समुच्चिते धर्म्येशेन्यलभ्यत्वाच्चकारशक्तिकल्पनायोगात् । ष-ष्टीवारणाय तथा करप्यतइति चेन्न । चोतकत्वेनापि तदुपपत्तेः। एतेन समुच्चयस्यकदेशत्वात्पदार्थः पदार्थेन सम्बध्यते इति न्यायात्र भूयानित्यादिविशेषणान्वयापत्तिरिति पूर्वोक्तं दृषणम-लग्नकामिति निरस्तम् ॥ ४३ ॥

ननु प्रातिपदिकार्थयोभेंदेनान्वयवोधे विभक्तिजन्योपस्थि-तिईतुरिति व्युत्पत्तिनिपाबातिरिक्तविषयैवेति नोक्तदोष इत्या-शङ्कचाह ॥

पदार्थः सदृशान्वेति विभागेन कदापि न।

## निपातेतरसङ्काचे प्रमाणं किं विभावय।। ४४॥

सद्या सद्योन समानाधिकरणेनेति यावत् । अन्वेति । अभेदेनेति शेषः । विभागेन, असदृशेन । असमाना-धिकरणेनेति यावत् । अयमभिपायः । अभेदसम्बन्धेन पाति-पदिकार्थप्रकारकशाब्दवोधं प्रति विरुद्धविभक्तचनवरुद्धपा-तिपदिकथात्वन्यतरजन्योपस्थितिईतुः रिति कार्यकारणभाव-स्य राज्ञः पुरुष इत्यत्राभेदवोधापःत्या ऽवस्यं वास्यत्वादत्रापि चाद्यर्थसमुच्चयेन सह घटादीनामभेदान्वयः स्यात् । अत्र च निपातातिरिक्तोति विशेषणे गौरवापतिमीनाभावश्च । अत एव घटो नास्तीत्यादौ घटपदं घटपतियोगिके लाक्षणिकमिति परे शाहुः । नन्वत एवाभेदान्वये इष्टापत्तिरिति नायं दोष इति चे-त्र । तथा सत्यभावत्वरूपेणापि लक्षणयोपपत्तौ ननः शक्तिकलप-नागौरवात् तात्पर्यग्राहकत्वेनैवैषामुपयोगात्। एवमन्यत्राप्यूह्यम्। अथाभावो घट ओद्नः पचतीत्यत्राभावघटयोरोदनपाकयोरभेदा-न्वयः किं न स्यात् सामग्रीसत्त्वादिति चेन्न । योग्यताज्ञानरूप-कारणविरहात्। न चात्राप्ययमेव निस्तारः। एवमपि भेदेना-न्वयासिद्धये पष्टचापत्तेर्दुष्परिहारात्। अन्यथा घट अभाव इति-वदनन्वयापत्तिः। तथा च घटक्चेति वाक्यं मूकमेव स्यात्। किंच निपातानां वाचकत्वसिद्धौ हि तथा कल्पना, न च तः द्युक्तं, गौरवात् । प्रकर्षादिप्रतीतौ तदन्वयाद्यनुविधानं च द्योतक-त्वेनान्यथासिद्धमेवोति द्योतकत्वमेवेषामिति दिक् ॥ ४४ ॥

अपि च कान्यादावन्ववानुपपत्तिमपि मानमाह ॥ शरैरुसेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिव । इत्यादावन्वयो न स्यात्सुप्रां च श्रवणं ततः॥४५॥

अत्रोस्नसदृत्रीः शरैरससदशानुदीच्यानुद्धरिष्यन्नित्यर्थः अयं चोस्नादिशब्दानां तत्सदृशपरत्वे इवशब्दस्य च द्योतकत्वे सङ्गच्छते। तथाहि। उस्त्रेरिति तृतीयया प्रकृत्यर्थगतं करणत्व मुच्यते, न चोस्रात्र करणं तथा चेत्रशब्दस्य सदृशार्थकत्वेषि स-दृशगतमेव करणत्वं तया तृतीयया मतिपादनीयम्। तथा च मत्ययानां पक्रत्यथगतस्वाथवोधकत्वच्युत्पात्तिभङ्गपसङ्गः इवस्य तः दमकृतित्वात्। न चेवोत्तरतृतीययैव तद्वीधनम् । असन्त्वार्धकः तया कारकविभवत्ययोगात् तथात्वे वा श्रूयेतेत्याह । सुपां चेति । सुपां श्रवणं चेत्यर्थः । चकारेणेवशब्दात् तृतीयास्वीका-रेपि उस्रपदोत्तरायास्तस्या अनन्वय एव बोध्यते । इत्यादावि-त्यादिपदाद्वागर्थाविव पार्वतीपरमेश्वरी वन्दे इत्यादी वागर्थ-योर्नन्दिकर्मलाभावात् द्वितीयानन्त्रयापत्तिः सदृशार्थले च वा-गर्थपदयोस्तदर्थपार्वतीपरमेश्वररूपे कर्मलं सुसङ्गतमिति भावः। यदि च विशेषणविभाक्तिर्ने कर्मत्वाद्यर्थेन्युच्यते तदापीत्थं योजनी-यम् । तथाहि । उस्रशब्दस्योस्रोधस्तृतीया विशेषणविभक्तिः साधु-त्वार्था अभेदार्थी वा, इवशब्दार्थः सादृ इयं शरशब्दार्थः शरः तृती-यार्थः करणामिति हि पदार्थाः। तत्रोस्त्र त्योरयोग्यत्वाद भेदेन निः राकांक्षत्वाच्च भेदेनान्वयायोगादनन्वय एव स्यात्। न चोस्नान-ष्टं यत् साद्द्यं निरूपकतया तद्वान्यः शर इति इवार्थे एवोस्नान्वयो न तयोरपि परस्परमन्वय इति वाच्यम् । तत्राप्युक्तरीत्यैवान्वया-योगात्। एवं शरेणापि समं नेवार्थान्वयसम्भवः। द्योतकत्वपक्षे चोस्रसद्दशर्थकमुस्रपदं तथा च तद्भिन्नो यः शर इति युक्तो Sन्वय इति न दोष इति भावः । इत्थमुत्तरद्छेष्यवधेयम् । ननु इवार्थः सहरामस्तु तस्य चाभेदेनान्त्रयो नानुपपत्र इत्याह । सुपां चेति । चकारो भिन्नकमः । सुपां श्रवणं चेत्वर्थः । अयमाजः

क्रचितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेनान्यत्र क्-दयभिन्नरूपाव्यभिचरितसम्बन्धेम्य इति वचनं वार्त्तिककारीय-मिति भूमं मीमांसकानां निराकुर्वनाह । टीकायामिलादि । त्वतकोरिति भावपत्ययमात्रोपळक्षण,मुक्तवचनानुरोधात्। अय-मर्थः। राजपुरुष भौपगवः पाचक इत्यादौ यद्यपि केवलः स-म्बन्धो नाभिधेयः । तथापि समासादौ शक्तिः कल्प्यमाना विग्रहमिविष्टपष्टचाचर्थान्तभविणैव कल्प्यते । अत एव तयोः स-मानार्थत्वम् । तथा च राजपुरुषत्वं पनतृत्वं औपगवत्वभित्यादौ स्वस्वामिभावः कियाकारकसम्बन्धोपत्यापत्यवत्सम्बन्ध वोधादेतेभ्यो भावप्रत्ययाः सम्बन्धनभिद्धति । औपगवादाव-व्यभिचरितसम्बन्धे त्वर्थान्तरवृतिस्ति दित उदाहार्यः । दामोद-रत्वं कृष्णसपत्विमित्यादौ जातिविश्वेषेणैव बोबादाह । अन्य-त्रेत्यादि । रुढेः, अभिन्नरुपात्, अन्यामिचरितसम्बन्धेभ्य, श्वा-न्यत्र सम्बन्धे एवार्थ इत्यर्थः । रूडिक्ता । द्वितीयं यथा । शुक्र इत्यादौ तदस्यास्त्यस्मिकिति मतुषो गुणवकनेभ्यो मतुषो छुगिष्ठ इत्यनेन जुप्तत्वात्तिद्धितान्तत्वेपि घटः ग्रुक्ल इति प्रतीत्या गुण-गुणिनोर्भेदसम्बन्धस्य न्यगुभावाच्छक्लत्वमिल्यादि । अत्र गुन णस्येव प्रकारत्वं न सम्बन्धस्य । तृतीये सतो भावः सत्ते-त्यादि । अत्र तु जातावेव मत्ययः । राजपुरुषयोस्त्वव्यभिचरिः तसम्बन्धाद्यभावाद्भवाति सम्बन्धाभिधानामिति रीत्या द्रष्टव्यम्। एतच सम्बन्धो वृत्तावर्थ इति भेदः । संसर्ग उपयं चाति पूर्वी-क्तपतमाश्रिस्वेत्यभिषेस्याह । पतभेदानिबन्धनामिति । तथा च राजपुरुवत्वमित्यस्यापि वृत्तित्वाचदीय एव वक्तया निर्वाह इति भावः ॥ ४९ ॥

मीमांसकास्तु दण्डीत्यादौ मतुपः मञ्ज्यधीविधिष्टद्रव्यमा-

त्रवाचित्वमेव सम्बन्धस्य वाक्यार्थविधया विशेषणाविशेष्यभा-ववोधोत्तरमधीद्वा प्रतीत्युपपत्तेः । अत एव पाचक इत्यादाविष न सोर्थः । उक्तं च । "पाकंतु पचिरेवाह कर्तारं प्रत्ययोप्यकः । पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्य चि"दिति । न चान-नतद्रव्येषु शक्तिग्रहासम्भवः । एकमुपलक्षणीकृत्य सम्भवात् । न चोपलक्षणीभूता दण्डादयोपि नाना । तृहात्तिजात्यानुगमात् । न च तद्पि दण्डत्वकुण्डलत्वरूपमनेकम् । प्रकृत्यर्थत्वेन तद्नुगमा-दित्यरुणाधिकरणोक्तरीत्या द्रष्टव्यमित्याहः । तद्द्रजर्तीयत्वा-दुपेक्ष्यभित्याह ॥

# तत्रार्द्धजरतीयं स्याहशनान्तरगामिनाम् । सिद्धान्ते तु स्थितं पश्चदयं त्वादिषुतद्शृणुं॥५०॥

अत्र कुद्दादौ । अयं भावः । दण्डीत्यादौ सम्बन्धावाच्य-त्वे दण्डित्विमित्यत्रापि न स्यात् । प्रतीतेस्तथैवोपपत्तेः । न च त्वप्रत्यपवैपर्ध्यभीत्या तत्करूप्यते । घटत्विमित्यादौ क्लुप्तमकु-त्यर्थतावच्छेदकञ्चलेचवोपपत्तेः । कुत्ताद्धितसमास्रभ्य इति वच-नात्त्यथा करूप्यतइत्यप्ययुक्तम् । तस्य हरिवचनत्वात् । अस्तु तर्धनुभवानुरोभाच्छक्तिकरूपनिति चेन्न । शक्तचन्तर्करूपना-मपेक्ष्येन्यादीनां क्लुप्तशक्तावेव धर्मिवत्सम्बन्धविषयत्वकरूपन-योपपत्तौ पृथक्रशक्तिरूपनासम्भवात् । तथा च साति क्लुप्तपकु-त्यर्थतावच्छेदकशक्त्यव तद्धानसम्भवादेः प्राक् विवोचितत्वा-दिति दिक् ॥ ५० ॥

सिद्धान्तानि॰कर्षमाइ ॥ प्रयोगोपाधिमाश्रित्य प्रकृत्यर्थप्रकारताम् ।

### धर्ममात्रं वाच्यमिति यद्धा शब्दपरादमी ॥५१॥ जायन्ते तज्जन्यवोधप्रकारे भावसंज्ञिते ॥

प्रयोगे कर्त्तव्ये, प्रकृत्यर्थे त्वप्रत्ययप्रकृत्यर्थे, प्रकारतामापन्न-मिति शेषः । तमुपाधिमाश्रित्य । शक्यतयोति शेषः । प्रकृतिजन्य-बोधे मकारो भावपत्ययशक्य इत्यर्थः। ननु घटत्वित्यादिपद-जन्यबोधमकारो घटत्वत्वादिकमपि भावपत्ययोत्तरभावपत्ययस्य वानयं स्वादित्यत्र इष्टापत्तिमाइ । धर्ममात्रामिति । न च गौर-वाछक्षणैव न तत्र शक्तिशिति वाच्यम्। शक्तावेव तदादशे न अक्षणायामित्यत्र विनिगमकाभावादिति भावः । तथा च तस्य भावस्त्वतलाविति सुत्रे भगवान् वार्त्तिककारः । यस्य गुणस्य भा-बाट् द्रव्ये शब्दिनवेशस्तद्धियाने त्वतळाविति व्याख्यातं च कैयटेन । गुणशब्देन यावान् किवत्पराश्रयो भेदको जात्या-दिः स सर्व इह गृह्यते । यस्यभावादित्येतावत्युच्यमाने पुत्रस्य भावात्वितारि पितृशब्दमयोगात्वितृत्वामिति पुत्रे भावप्रत्ययः स्या-त्। पुत्रत्विपति च पित्रशीति गुणब्रहणस्। भावादिवानानत्वा-दिखर्थः। द्रव्यशब्देन विशेष्यभूतः सत्त्वभावापन्नोर्थ उच्यते त-स्मिन् द्रव्ये शब्दनिवेशः शब्दस्य प्रहातिर्यस्य गुणस्य भावात्स त्वतलाचाभिषेय इत्यर्थः तत्र व्याद्यः गुणमात्रम-द्यस्तेभ्यो गुणवृत्तिजात्यभिषायी प्रत्ययो कपत्विमिति यथा। ये तु शुक्लादयो गुणिपरा अभेदोपचारादिना तेभ्यो गुणे प्रस्यः । गुणपरेभ्यस्तु जातावेव । अणुपहदीर्घादयो ये नित्यं परिमाणिनि वर्तन्ते न तु परिमाणमात्रे तेभ्यो गुणे भावम-त्ययः। पाचक इत्यत्र कियाविशेषणकवीधासदुत्तरभावप्रत्यः येन विशेष्यतया सैवाभिधीयते, घटत्विमत्यादी जातिशित य-थानुभवं द्रष्ट्रव्यम् । तत्र घटत्वत्वादिकं जाताववच्छेद्कमुक्तं तः च यद्यपि परेषां घटेतरावृत्तित्वे साति सकल्घटसमवेतत्वरूपं त-थाप्यस्मनमते अविद्या आविद्यको धर्मविशेषो ब्रह्मसत्तैव वा जा-तिशिति स्वीकारादरवण्डमेव बाच्यम् । स्ववृत्तित्वादिसम्बन्धेन व्यक्तिरेव वा मकारः । यद्यप्यत्रापि जातेरेकत्वे स्ववृत्तित्वस-च्वात् । घटत्विमत्यत्र घटस्यापि मकारतापत्तिस्तथापि घटादि-रेव च तत्रोपस्थित इति स एव प्रकारः । पटादेः शब्दादनु-पस्थितौ शाब्दवोधे भानासम्भवात् । अस्तु वा तत्तत्प्रकृतिसम-भिन्याहारस्य तादशबोधत्वं कार्यतावच्छेदकमतो न दोषः। एवञ्च " सम्बन्धिभेदात्सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरि-त्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्ययस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थे च धात्वर्थं च प्रचक्षते । सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्व-तछादय" इति वाक्यपदीयं सङ्गच्छतइति दिक् । कैयटस्तु गदा-दयो यदि जातिमातवाचिनस्तदा तेभ्यः शब्दस्वरूपे पत्ययः। तथाहि । अर्थे जातौ शब्दस्बरूपमध्यस्यते यो गोश-ब्दः स एवार्थ इति । ततः शब्दस्वरूपमेव पृत्तिनिमित्तं ना-न्यदित्याह । के चित्र धर्मयात्रं धर्मत्वेनैव शक्यं भावपत्ययस्य न तु तत्तर्पेण, नानार्थतापत्तेः । ननु गुरुत्वं घटत्विमत्यादौ गुरुत्वत्वादिना प्रतीतिः सर्वसिद्धा न स्वादित्यत आह । प्रयो-गोपाधीति । प्रयोगे उपाधिः नियमेन भासते संस्कारमात्रास तु तत्रापि वाक्तिः । तं पकारतया आश्रित्यानुपपन्त्यभाव इत्य-र्थः। न चैवं धर्मत्वस्य शक्यत्वे न मानमिति वाच्यम्। शक्ते-रवच्छेचत्वनियमात् । अन्यथा मास्तु तदवच्छेदकमत एव प-क्कजपदे पद्मत्वं प्रयोगोपाधिरिति परे मन्यन्तइति व्याचक्षते । तिच्यन्त्यम्। एवं हि घटत्वमित्यादौ धर्मत्वेनैव बोधे प्रतीतिवैचि-त्र्यं न स्यात् । संस्कारवशाद्धिश्चेषरूपभानिमाति चे, त्रथासित

तस्य दृष्ट्यविषयत्वे शाब्दवोधविषयत्वं न स्यादिति ध्येयम्। नव्यास्तु जातिगुणाक्रियासाधारण्येनैकशक्तौ सम्भवन्त्यामनेकत-त्कलपने गौरवादस्तु धर्मत्वेन तेषां वाच्यता परं तु तत्र प्रकृत्यथीं व्यक्तिरेव प्रकार इत्युक्तम् । सा च स्वेतराष्ट्रचित्वावच्छिन-निखिलस्वद्यत्तित्वसम्बन्धेन प्रकार इति स्वीकारेणानतिप्रस-इः । अत एव क्व चित्स्वसमवेतत्वभात्रमेव सम्बन्धो यथा स-व्यापत्यत्र, नियामकं चात्राकांक्षामात्रामिति तव्यामिति वैयाकर-णमतं समर्थयन्ते । तम् । उक्तसम्बन्धस्य वैयाकरणमते घटन्वे बाधितत्वात् । महद्त्वं गुरुत्त्वामित्यादौ महत्वत्वगुरुत्वत्वादिम-कारकवीधस्यानुभवसिद्धत्वाच्चेति दिक्। एवं च घटत्वादिजाः तिरिभिषेया तत्र प्रकारः पुनर्व्यक्तिरिति प्रथमः पक्षः । अथ वा जातौ त्रव्द एवावच्छेदकः। सन्या तु प्रागुक्ता जात्यादिः रेवेति पक्षान्तरमाइ। यद्देति। यद्दाशब्देशवार्तिकोक्त एवं त-त्सूचनाय पडितः । तथा च तत्रैव वार्तिकं 'यद्वा सर्वे भावाः स्वेनार्थेन भवन्ति स तेषां भाव, इति । भवन्ति वाचकत्वेन प्र-वर्तते इति भावाः शब्दाः ते स्वस्य वाच्यो योथस्तेन भवन्ति तत्र वाचकत्वेन मवर्त्तनते । अर्थमत्यायनार्थमेव शब्दमयोगाच्छ-ब्दभवनेथेस्य करणत्विविक्षया तृतीयादिषयोगः । स चार्था द्विविधः । वाच्यः पृष्टाचि।निधित्तं च, वाच्यं च द्रव्यं शब्दो वा, पर्रतिनिमित्तं च घटत्वादिजातिर्जातिशब्देषु, पाचकादिशब्देषु क्रिया, राजपुरुवादिशब्देषु सम्बन्धः, डित्थादिषु संश्रेत्यादिस-र्वमनुभवानुरोधादवधेयस् । स प्रवृत्तिनिमित्तरूपोर्थः तदनुरोधेनैव शब्दानां प्रवृत्ते स्तेषां शब्दानां भावोर्थ इति समुदायार्थः। ननु शक्यताय च्छेदकमेव भावमत्ययशक्यं चेताहि को विश्वेषः पूर्वपक्षादिति चेत्। पूर्वपक्षे व्यक्तिरेवावच्छेदिका । अत्र मते

श्रुव्ह एवावच्छेदक इत्येव। एवं चात्र पक्षे गीतवं पाचकत्वं श्रु-क्लत्वापित्यादौ गोशब्दमद्वतिनिमित्तं पाचकशब्दमद्वतिनिमित्तं शुक्लक्षवद्मवृत्तिनिमित्तमित्यादिवींथो द्रष्टव्य इति कैयटाचनुः सारेण वात्तिकार्थे वर्णयन्तो व्याचक्षते । वस्तुतस्तु सर्वे भावाः श्चाब्दाः स्वेन स्वस्वरूपेणार्थेन भवन्ति प्रवर्त्तन्ते अतः स तेषां भावः प्रवृत्तिनिमित्तम्दियंः। अयमभिप्रायः । अर्थवच्छब्दोपि दृव्ये श्चन्यतावच्छेद्कः । नलेक्ष्वाकुपृथुयुधिष्ठिररामकुष्णादिपदेभ्यस्त-त्पद्वाच्यो यः कश्चिदासीदित्येव बोधात् । एवमेवामिसद्धार्थ-कपदेष्वनुभवः सर्वसिद्धः । न तु घटादिपदेष्विव तज्जात्याः दिरूपेण । असम्भावितश्च तथा बोधः तत्तद्र्येणानुपरिथतौ तथा शक्तिग्रहस्यैवासम्भवात् । शब्दादन्येन तकुपस्थितेश्चासम्भवा-त्। न च तत्तत्प्रकाराः संस्कारा अनादय एवं सन्तीति सां-पतम् । अजन्यसंस्कारानक्षीकारात् । जन्यस्य कारणाभावेना-योगात् । न चानादिरेव भाविगोचरसंस्कारज्ञानयोधीरा । अर्ने-कजन्मसु तथाकरपने मानाभावात् । फळान्यथानुपपत्तेरपि त-त्तद्वेण बोधरूपफलस्यैवाननुभवादभावात् । विनेव तत्तद्वाचक-पदश्रवणं तेषां स्मरणापत्तेश्व । उद्घोधकाधीनव्यवस्थाया ज्ञान-संस्कारमोः कारणत्वासिद्धचापत्तेश्च । एतेन प्रमेयत्त्वादिक्षेण सकलानुभवोत्तरमभेयत्वांशे मोष इति मथमस्तत्तज्जानिर्निर्विक-स्पकं स्परणं तत्तद्वेण तत्तत्पदार्थोपस्थितिमादाय शक्तिग्रहः। न चैव सर्वेषामर्थानामेवं बोधापत्तौ सार्वज्ञत्वापत्तिः फछबल-कल्प्योद्योषकवशादेव स्मृतेः कादाचित्कत्वनियमादित्यादिकमपा-स्तम् । ताद्दशस्मरणस्यानुभवविरुद्धस्य करपने मानाभावात् फ-कस्याप्यभावादित्युक्तम् । सर्वेषामेव पदानामेवं ऋक्तिग्रहापत्तौ गृहीत शक्तिकानामिव संश्वपानाप चेशच । एतेनाभिमान्यधिकरणे सृदन्नवीत् आपोन्नविनत्यादौ देवतायां मृदादिशब्दानां शक्ति-ब्रहासम्भनात्तत्वरत्वे ऽप्रामाण्यमाशङ्कच पाशहस्तादिपदादुप-स्थिते शक्तिग्रहः । न च तस्यापि शक्तिग्रहासम्भवादनुपपात्तिः। यौगिकेषु समुदायशन्तिग्रहानपेक्षणात् । अत्रयवानां च पाशा-दिपदानां कोके शक्तिग्रहात् । एवमदृष्टादिपदेष्वप्यूह्मामित्यादि-षाध्वीया न्यायसुधा परास्ता । जातिविशेषरूपेण पाशहस्तादि-षदादुपस्थित्यसम्भवात्तेन रूपेण शक्त्यग्रहात् । अन्यथा प्रत्य-क्षेणोपस्थिते वरुणे वरुणादिपदानां शक्तिग्रहवतापिव त्वदुक्त-रीत्या तद्भ इवतामि पाशाचद श्रेनीप व्यक्तिमात्रदर्शनाद्ध रणो-यमित्यादिषत्ययापतेः । अस्माकं पदरूपेणोपस्थितौ रामादिपदं क चिच्छक्तं साधुशब्दत्वात् घटपदादिवत्, हकारादयो वणीः क चिच्छक्ताः वर्णत्वात् अकारोकारादिवदिति शक्तिप्रहो-स्त्येव । अत एव रामादिपदवाच्यः किवलपदार्थ इत्येव बो-धः। जबगडदाशित्युच्चारयेत्यादौ च घटो नित्य इत्यादिवद्यो-ज्यतावज्ञाद्विषेषणांज्ञान्वय इत्युक्तम् । सम्बन्धितावच्छेदकरूपेणो-पस्थितसम्बान्धन एव सम्बन्ध्यन्तरस्मारकत्वात्र प्रत्यक्षेणोपस्थिर तवरुणेन पदस्परणं, तत्र पदस्यैवावच्छदेकत्वात् । तस्मादनुभ-बानुरोधाच्छव्द एवावच्छेदकः । अत एव विष्णुर्नारायणः कुष्ण इत्यत्र सामानाधिकरण्यं सङ्गच्छते । अन्यथा घटो घट इ-त्यत्रेव तन्न स्यात् । तस्मात्यदशकारकवोधं एव सर्वसम्मत इति । तथा जाति।विशेषोप्यवच्छेदकः । शक्तिग्रहवैलक्षण्याच बोधवैल-क्षण्यम् । अत एवेश्वाकादिपदेषु तत्तत्पिण्डदर्भनाच्छाक्तिग्रहशा-छिनां तड्रितिजातिमकारक एव बोधः। अस्मदादीनां च नेति सङ्गच्छते । स च शब्दः शाक्तिसम्बन्धेनैवावच्छेदकः शाक्तिश्च गन्दैक्योपि नानैवेति न नानार्थोच्छेदो न वा ब्राह्मणादिनाम्नः

शूद्रस्य हननादोषः । अस्तु वैका सा तथापि नानार्थोच्छेदः सर्वनामकक्षतया सर्वसमायेयः । तथाहि । अनुभवानुरोधात्स-र्वनाम्नां विशिष्योपस्थापकत्वमिति सर्वेसिद्धम् । तच्च यदि बुद्धिविषयत्वरूपेणोपस्थापितघटत्वपटत्वादिशाछिषु बुद्धिविषय-वति शक्तं तत्पदिमत्येव शक्तिग्रहो बुद्धिविषयत्वं तूपस्थितावनुग-मकमात्रं न तु शक्यिमाति न तच्छाब्दबोधे भासते किं तु घटत्वादि-कमेवेत्युच्यते तदात्रापि बुद्धिविषयत्वरूपेणोपस्थितपात्रात्वविभी-तकत्वादिशालिषु नुद्धिविषयवति शक्तमक्षपदिमिति शक्तिग्रहस्य सुवचत्वात्। यदि वा बुद्धिविषये तदादिपदं श्वनतिमत्यतिदेशवा-क्यार्थज्ञानसङ्कृतेन मनसा प्रकरणादिवशासदादिशब्दश्रवणानः न्तरं विशेषरूपेणोपस्थिते शक्तिग्रह इत्युच्यते तदा ऽल्लापि बु-दिविषये ऽक्षादिपदं शक्तिमत्याद्यतिदेशवाक्यार्थज्ञानसङ्कृतेन मनसा प्रकरणादिवशादक्षपदश्रवणानन्तरं विश्वेष रूपेण उपस्थिते शक्तिग्रह इति तुल्यमेवाति । वस्तुतः अक्यतावच्छेदकनानात्वे-न नानार्थतेति सर्वसिद्धत्वादत्र जातेरनेकस्या अवच्छेदकत्वा-मानार्थत्वं दुष्पारिहरम् । ब्राह्मणं न इन्यादित्यत्रापि जातिवि-शेषाविच्छन्नहननं पापजनकामिति स्वीकारात्र दोष इति ध्येय-म् । तस्माच्छब्दो ऽवच्छेदकः स एव त्वप्रत्ययवाच्यः । एतच वृद्धिरादैं जित्यत्र शब्दकौस्तुभे स्पष्टम् । उक्तं च हरिणा । सामा-न्यान्यभिधीयन्ते सत्ता वा तैर्विचोषिता। संज्ञाज्ञब्दस्वरूपं वा प्रत्ययेस्त्वतलादि।भिरिति । एतदेवाभिषेत्य यद्वेति बार्चिकं भाष्यं च सङ्गच्छते । अन्यथा स्त्रोक्तभावशब्दार्थविचारे पसद्व-येपि तदेक्यादसङ्गत्यापत्तेः। अत एवाद्ये धर्मविशेषः प्रत्ययार्थो द्वितीये बोधपकार इति मनोरमायां पक्षद्वयोपन्यासः सङ्गच्छते । अन्यथा धर्मिविशेषस्य पश्चद्वयेपि समानत्वादसङ्गत्यापत्तेः। एतेन

कुत्तदितसमासेभ्यः सम्बन्याभिधानं भावप्रत्ययेनान्यत्र रू-ढचभित्ररूपाव्यभिचरितसम्बन्धेम्य इति वचनं वार्त्तिककारीय-मिति भूमं वीमांसकानां निराकु वैनाह । टीकायानित्यादि । त्वतकोरिति भावपत्ययमात्रोपलक्षण,मुक्तवचनानुरोपात् । अय-मर्थः । राजपुरुष भौपगवः पाचक इत्यादौ यद्यपि केवलः स-. म्बन्धो नाभित्रेयः । तथापि समासादौ बक्तिः कल्प्यमाना विग्रहमानिष्ट्रषष्ट्रचाद्यर्थान्तभावेणीन करूपते । अत एव तयोः स-मानार्थत्वम् । तथा च राजपुरुवत्वं पक्तृत्वं औपगवत्विमित्यादी स्वस्वामिभावः कियाकारकसम्बन्धोपत्यापत्यवत्सम्बन्ध बोधादेतेभ्यो भावपत्ययाः सम्बन्धमिद्धति । औपगवादाव-रत्वं कृष्णसपत्वमित्यादौ जातिविशेषेणैव बोघादाह । अन्य-त्रेलादि । रुढेः, अभिनरूपात्, अन्यामिचरितसम्बन्धेभ्य, धा-न्यत्र सम्बन्धे एवार्थे इत्यर्थः । रूदिकक्ता । द्वितीयं यथा । शुक्र इत्यादौ तदस्यास्त्यस्मिति मतुषो गुणवचनेभ्यो मतुषो लुगिष्ट इत्यनेन लुप्तत्वाचितान्तत्वेपि घटः शुक्ल इति प्रतीत्या गुण-गुणिनोर्भेदसम्बन्यस्य न्यग्भावाच्छुक्छत्विमत्यादि । अत गु-णस्येव प्रकारत्वं न सम्बन्धस्य । दृतीये सतो भावः सत्ते-त्यादि । अत्र तु जातावेव मत्ययः । राजपुरुषयोस्त्वव्यभिचरि-तसम्बन्धाद्यभावाद्भवति सम्बन्धाभिधानामिति रीत्या द्रष्टन्यम्। एतच सम्बन्धो वृत्तावर्थ इति भेदः । संसर्ग उभयं चेति पूर्वी-क्तमतमाश्रित्येत्यभिषेत्याइ । मतभेद्दिनवन्धनमिति । तथा च राजपुरुषत्वभित्यस्यापि वृत्तित्वात्तदीय एव शक्तया निर्वाह इति भावः ॥ ४९ ॥

मीमांसकास्तु दण्डीलादौ मतुपः मकुल्यर्थाविशिष्टद्रव्यमा-

त्रवाचित्वमेव सम्बन्धस्य वाक्यार्थविषया विशेषणाविशेष्यभा-वबोधोत्तरमर्थोद्वा प्रतीत्युपपत्तेः । अत एव पाचक इत्यादाविष न सोर्थः । उक्तं च । "पाकंतु पचिरेवाह कर्तारं प्रत्ययोप्यकः । पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्य चि"दिति । न चान-नतद्रव्येषु शक्तिग्रहासम्भवः । एकमुपलक्षणीकृत्य सम्भवात् । न चोपलक्षणीभूता दण्डादयोपि नाना । तृहित्तजात्यानुगमात् । न च तदिष दण्डत्वकुण्डलत्वरूपमनेकम् । मकुत्यर्थत्वेन तदनुगमा-दित्यरुणाधिकरणोक्तरीत्या दृष्टव्यमित्याहुः । तदर्द्जरतीयत्वा-वुपेक्ष्यमित्याह ॥

# तत्रार्द्धजरतीयं स्याद्दशनान्तरगामिनाम् । सिद्धान्ते तु स्थितं पश्चद्यं त्वादिषुतद्शृणु ॥५०॥

अत्र कृदादौ । अयं भावः । दण्डीत्यादौ सम्बन्धावाच्यत्वे दण्डित्वमित्यत्रापि न स्यात् । प्रतीतेस्तथैवोपपत्तेः । न च
त्वप्रत्यपवैपर्ध्यभीत्या तत्करूप्यते । घटत्वामित्यादौ क्छप्तप्रकुत्यर्थतावच्छेदकक्षक्रचेवोपपत्तेः । कृत्ताद्धितसमासभ्य इति वचनात्त्या करुप्यतइत्यप्ययुक्तम् । तस्य हारिवचनत्वात् । अस्तु
तर्धनुभवानुरोभाच्छिक्तिकरपनिमिति चन्न । शक्तचन्तरकरपनामपेक्ष्येन्यादीनां क्छप्तक्षक्तावेव धर्मिवत्सम्बन्धविषयत्वकरपनयोपपत्तौ पृथक्षशक्तिरुपनासम्भवात् । तथा च सति क्छप्तप्रकुत्यर्थतावच्छेदकशक्तयैव तद्धानसम्भवादेः माक् विवोचितत्वादिति दिक् ॥ ५० ॥

सिद्धान्तानिष्कर्षमाइ ॥ प्रयोगोपाधिमाश्रिस प्रकृत्यर्थप्रकारताम् ।

### धर्ममात्रं वाच्यमिति यदा शब्दपरादमी ॥५१॥ जायन्ते तज्जन्यवोधप्रकारे भावसंज्ञिते ॥

मयोगे कर्त्तव्ये, प्रकृत्यर्थे त्वप्रत्ययप्रकृत्यर्थे, प्रकारतामापन्न-मिति शेषः । तमुपाधिमाश्रित्य । शक्यतयोति शेषः । प्रकृतिजन्य-बोधे मकारो भावभत्ययशक्य इत्यर्थः। नतु घटत्विवत्यादिपद-जन्यवोधमकारो घटत्वत्वादिकमपि भावमत्ययोत्तरभावमत्ययस्य शक्यं स्थादित्यत्र इष्टापश्चिमाह । धर्ममात्रामिति । न च गौर-षाछक्षणैव न तत्र शक्तिरिति वाच्यम्। शक्तावेव तदादरी न **छक्षणायामित्यत्र वि**निगमकाभावादिति भावः । तथा च तस्य भावस्त्वतलाविति सुत्रे भगवान् वार्त्तिककारः। यस्य गुणस्य भा-बाट् द्रव्ये शब्दिनिवेशस्तद्भिधाने त्वतलाविति व्याख्यातं च कैयटेन । गुणशब्देन यावान् किश्चत्पराश्रयो भेदको जात्या-दिः स सर्वे इह गृह्यते । यस्यभावादित्येतावत्युच्यमाने पुत्रस्य भावात्पितरि पितृशब्दमयोगात्पितृत्वामिति पुत्रे भावमत्ययः स्या-त्। पुत्रत्विमिति च पितरीति गुणग्रहणम्। भावाद्विद्यवानत्वा-स्मिन् द्रव्ये शब्दानिवेशः शब्दस्य महात्तिर्यस्य गुणस्य भावात्स त्वतलाद्याभिषेय इत्यर्थः । तत्र रूपाद्यः इत्तयस्तेभ्यो गुणवृत्तिजात्यभिधायी प्रत्ययो यथा। ये तु शुक्लादयो गुणिपरा अभेदोपचारादिना तेभ्यो गुणे मत्ययः । गुणपरेभ्यस्तु जातावेव । अणुगहदीर्घादयो ये नित्यं परिमाणिनि वर्तन्ते न तु परिमाणमात्रे तेभ्यो गुणे भावप-त्ययः । पाचक इत्यत्र कियाविशेषणकवोधात्तद्वत्रभावप्रत्यः येन विशेष्यतया सेवाभिधीयते, घटत्विमत्यादी जातिरिति य-थातुभवं द्रष्टव्यम् । तत्र घटत्वत्वादिकं जाताववच्छेदकमुक्तं तः

च यद्यपि परेषां घटेतरावृत्तित्वे साति सकल्पटसमवेतत्वरूपं त-थाप्यस्मन्मते अविद्या आविद्यको धर्मविशेषो ब्रह्मसत्तैव वा जा-तिरिति स्वीकारादखण्डमेव वाच्यम् । स्ववृत्तित्वादिसम्बन्धेन व्यक्तिरेव वा प्रकारः । यद्यप्यत्रापि जातेरेकत्वे स्ववृत्तित्वस-त्त्वात । घटत्वमित्यत्र घटस्यापि प्रकारतापत्तिस्तथापि घटादि-रेव च तत्रोपस्थित इति स एव प्रकारः । पटादेः शब्दादन्-पस्थितौ शाब्दवोधे भानासम्भवात् । अस्तु वा तत्तत्वकृतिसम-भिच्याहारस्य तादशबोधत्वं कार्यतावच्छेदकमतो न दोषः। एवञ्च " सम्बन्धिभेदात्सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरि-त्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां पातिपदिकार्थं च धारवर्धे च प्रचक्षते । सा नित्या सा पहानात्मा तामाहुस्त्व-तछादय" इति वाक्यपदीयं सङ्गच्छतइति दिक् । कैयटस्तु गवा-दयो यदि जातिमालवाचिनस्तदा तेभ्यः शब्दस्वरूपे पत्ययः। तथाहि । अर्थे जातौ शब्दस्वरूपमध्यस्यते ब्दः स एवार्थ इति । ततः शब्दस्वरूपमेव प्रवृत्तिनिमित्तं ना-न्यदित्याह । के चित्र धर्ममात्रं भर्मत्वेनैव शक्यं भावपत्ययस्य न तु तत्तद्र्येण, नानार्थतापत्तेः । ननु गुरुत्वं घटत्विमत्यादौ गुरुत्वत्वादिना मनीतिः सर्वसिद्धा न स्पादित्यत आह । प्रयो-गोपाधीति । पयोगे उपाधिः नियमेन भासते संस्कारमात्रास तु तत्रापि वाक्तिः। तं प्रकारतया आश्रित्यानुपपन्त्यभाव इत्य-र्थः । न चैवं धर्मत्वस्य शक्यत्वे न मानमिति वाच्यम् । शक्ते-रवच्छेयत्वनियमात् । अन्यथा मास्तु तदवच्छेदकमत एव प-क्कजपदे पद्मत्वं मयोगोपाधिरिति परे मन्यन्तइति व्याचसते । तिचनत्यम्। एवं हि घटत्वमित्यादौ धर्मत्वेनैव बोधे प्रतीतिवैचि-त्रयं न स्यात् । संस्कारवशाद्धिशेषरूपभानिमाति चे,त्रथासित

तस्य हुन्त्यविषयत्वे शाब्दबोधविषयत्वं न स्यादिति ध्येयम्। नव्यास्तु जातिगुणाक्रियासाधारण्येनैकशक्ती सम्भवन्त्यामनेकत-त्करपने गौरवादस्तु धर्मत्वेन तेषां वाच्यता परं तु तत्र प्रकृत्यथीं व्यक्तिरेव प्रकार इत्युक्तम् । सा च स्वेतराष्ट्रितत्वाविष्ठन निखिलस्वहातित्वसम्बन्धेन प्रकार इति स्वीकारेणानितप्रस-कः। अत एव क्व चित्स्वसमवेतत्वमात्रमेव सम्बन्धो यथा स-व्स्विमित्यत्र, नियामकं चात्राकांक्षामात्रमिति तव्स्विमिति वैयाकर-णमतं समर्थयन्ते । तम् । उक्तसम्बन्धस्य वैयाकरणमते घटत्वे बाधितत्वात् । महत्त्वं गुरुत्त्वामित्यादौ महत्वत्वगुरुत्वत्वादिप-कारकवोषस्यानुभवसिद्धत्वाच्चेति दिक्। एवं च घटत्वादिजा-तिरभिषेया तत्र मकारः पुनर्व्यक्तिरिति पथमः पक्षः । अध वा जातौ शन्द एवावच्छेदकः। श्ववया तु प्रागुक्ता जात्यादिः रेवेति पक्षान्तरमाह। यद्देति। यद्दाशब्दो वार्तिकोक्त एवं त-त्सूचनाय पठितः। तथा च तत्रैव वार्तिकं 'यद्वा सर्वे भावाः स्वेनार्थेन भवन्ति स तेषां भाव, इति । भवन्ति वाचकत्वेन प्र-वर्तते इति भावाः शब्दाः ते स्वस्य वाच्यो योथस्तेन भवन्ति तत्र वाचकत्वेन पवर्त्तनते । अर्थपत्यायनार्थमेव शब्दप्रयोगाच्छ-ब्दभवनेर्थस्य करणत्वविवक्षया तृतीयादिषयोगः । स चार्थी द्विविधः । वाच्यः प्रहात्तिनिमित्तं च, वाच्यं च द्रव्यं शब्दो ना, मरुत्तिनिमित्तं च घटत्वादिजातिजीतिश्चदेषु, पाचकादिशब्देषु किया, राजपुरुवादिशब्देषु सम्बन्धः, डित्थादिषु संग्रेत्यादिस-र्वमनुभवानुरोधादवधेयम् । स प्रवृत्तिनिमित्तरूपोर्थः तदनुरोधेनैव चन्दानां महत्तेत्वां चन्दानां भावोर्थ इति समुदायार्थः। ननु शक्यतावच्छेदकमेव भावमत्ययशक्यं चेताई को विश्वेषः पूर्वपक्षादिति चेत्। पूर्वपक्षे व्यक्तिरेवावच्छेदिका । अत्र मते

भन्दएवावच्छेदक इत्येव। एवं चात्र पक्षे गोत्वं पाचकत्वं श्रु-क्छत्वामित्यादौ गोशब्दमहत्तिनिमित्तं पाचकशब्दमहत्तिनिमित्तं शुक्लबन्दमवृत्तिनिमित्तामित्यादिवींथो द्रष्ट्रच्य इति कैयटायनु-सारेण वार्त्तिकार्थं वर्णयन्तो व्याचक्षते । वस्तुतस्तु सर्वे भावाः श्र-दाः स्वेन स्वस्वरूपेणार्थेन भवन्ति पवर्त्तन्ते अतः स तेषां भावः भवृत्तिनिमित्तामित्यर्थः । अयमभिमायः । अर्थवच्छब्दोपि द्रव्ये श्चक्यतावच्छेदकः । नलेक्ष्वाकुपृथुगृधिष्टिररामकुष्णादिपदेभ्यस्त-त्पदवाच्यो यः कश्चिदासीदित्येव बीधात् । एवमेवापिसद्धार्थ-कपदेष्वनुभवः सर्वसिद्धः । न तु घटादिपदेष्टिवव तज्जात्याः दिरूपेण । असम्भावितश्च तथा बोधः तत्तद्रूपेणानुपस्थितौ तथा शक्तिमहस्यैवासम्भवात् । शब्दादन्येन तदुपस्थितेश्चासम्भवा-त्। न च तत्तत्पकाराः संस्कारा अनादय एव सन्तीति सा-मतम् । अजन्यसंस्कारानङ्गीकारात् । जन्यस्य कार्णाभावेना-योगात्। न चानादिरेव भाविगोचरसंस्कारज्ञानयोधीरा। अने-कजन्मसु तथाकरपने मानाभावात् । फलान्यथानुपपत्तेरपि त-त्तद्वेण बोधरूपफलस्यैवाननुभवादभावात् । विनेव तत्तद्वाचक-पदश्रवणं तेषां स्परणापतेश्व । उद्घोधकाधीनव्यवस्थाया ज्ञान-संस्कारचोः कारणत्वासिद्धचापत्तेकच । एतेन ममेयत्त्वादिक्रपेण सकलानुभवोत्तरप्रमेयत्वांशे मोष इति प्रथमस्तत्तजनानिर्निर्विक-रपकं स्मरणं तत्तद्वेण तत्तत्पदार्थोपस्थितिमादाय शक्तिप्रहः। न चैव सर्वेषामर्थानामेवं बोधापत्तौ सार्वज्ञत्वापतिः फलबल-कल्प्योद्घोधकवशादेव स्मृतेः कादाचित्कत्वनियमादित्यादिकमपाः स्तम् । तादशस्परणस्यानुभवविरुद्धस्य कल्पने मानाभावात् फः कस्याप्यभावादित्युकतम् । सर्वेषामेव पदानामेवं स्वितग्रहापत्तौ गृहीतश्वितकानामिव संशापानापत्तेश्च । एतेनाभिमान्यधिकरणे

मृदन्नवीत् आपोन्नवित्यादौ देवतायां सदादिशब्दानां शक्ति-ब्रहासम्भवात्तत्परत्वे अपागाण्यमाशङ्कच पाशहस्तादिपदादुप-स्थिते शक्तिग्रहः । न च तस्यापि शक्तिग्रहासम्भवादनुषपात्तिः। यौगिकेषु समुदायशानितप्रहानपेक्षणात् । अवयवानां च पाशा-दिपदानां छोके शक्तिग्रहात् । एवमदृष्टादिपदेष्वप्यूद्यामित्यादि-माध्वीया न्यायसुधा परास्ता । जातिविशेषरूपेण पाशहस्तादि-पदाद्वपस्थित्यसम्भवात्तेन रूपेण शक्त्यग्रहात् । अन्यथा प्रत्य-क्षेणोपस्थिते वरुणे वरुणादिपदानां शक्तिग्रहवतामिव त्वदुक्त-रीत्या तद्भ हवतामपि पाशाचदर्शनीप व्यक्तिमात्रदर्शनाहरूणो-यमित्यादिपत्ययापत्तेः । अस्माकं पद रूपेणोपस्थितौ रामादिपदं क चिच्छक्तं साधुशब्दत्वात् घटपदादिवत्, हकारादयो वणीः क चिच्छक्ताः वर्णत्वात् अकारोकारादिवदिति शक्तिप्रहो-स्त्येव । अत एव रामादिपदवाच्यः किवत्पदार्थ इत्येव बो-धः । जबगडदाश्वत्युच्चारयेत्यादौ च घटो नित्य इत्यादिवयो-ग्यतावज्ञाद्विभेषणांज्ञान्वय इत्युक्तम् । सम्बन्धितावच्छेदकरूपेणो-पंस्थितसम्बन्धिन एव सम्बन्ध्यन्तरस्मारकत्वास मत्यक्षेणोपस्थिर तवरुणेन पदस्मरणं, तत्र पदस्यैवावच्छदेकत्वात् । तस्मादनुभ-बानुरोधाच्छव्द एवावच्छेदकः । अत एव विष्णुर्नारायणः कुष्ण इत्यत्र सामानाधिकरण्यं सङ्गच्छते । अन्यथा घटो घट इ-त्यत्रेव तन स्यात् । तस्मात्पद्यकारकवोधं एव सर्वसम्मत इति । तथा जाति।विशेषोप्यवच्छेदकः । शक्तिग्रहवैलक्षण्याच वोधवैल-क्षण्यम् । अत एवेक्ष्वाकादिपदेषु तत्तत्पिण्डदर्शनाच्छाक्तिग्रहशा-किनां तड्डातिजातिपकारक एव वोधः। अस्मदादीनां च नेति सङ्गच्छते । स च शब्दः शाक्तिसम्बन्धेनैवावच्छेदकः शाक्तिश्च शब्दैक्योपि नानैवीति न नानार्थोच्छेदो न वा ब्राह्मणादिनास्त्रः

शूद्रस्य हननादोषः । अस्तु वैका सा तथापि नानार्थोच्छेदः सर्वनामकक्षतया सर्वसमाधेयः। तथाहि । अनुभवानुरोधात्स-र्वनाम्नां विशिष्योपस्थापकत्विमिति सर्विसिद्धम् । तच्च यदि बुद्धिविषयत्वरूपेणोपस्थापितघटत्वपटत्वादिशास्त्रिषु बुद्धिविषय-वति शक्तं तत्पदमित्येव शक्तिग्रहो बुद्धिविषयत्वं तूपस्थितावनुग-मकमात्रं न त शक्यिमाति न तच्छाब्दबोधे भासते किं तु घटत्वादि-कमेवेत्युच्यते तदात्रापि बुद्धिविषयत्वरूपेणोपस्थितपाश्चत्वविभी-तकत्वादिशालिषु बुद्धिविषयवति शक्तमक्षपदिमिति शक्तिग्रहस्य सुवचत्वात् । यदि वा बुद्धिविषये तदादिषदं सक्तमित्यतिदेशवा-क्यार्थज्ञानसहकृतेन मनसा प्रकरणादिवशासदादिशब्दश्रवणानः न्तरं विशेषरूपेणोपस्थिते शक्तिग्रह इत्युच्यते तदा ऽत्नापि बु-द्धिविषये ऽक्षादिपदं शक्तिमत्याद्यतिदेशवाक्यार्थज्ञानसहकृतेन मनसा प्रकरणादिवशादक्षपदश्रवणानन्तरं विशेषक्रपेण उपस्थिते शक्तिग्रह इति तुल्यमेवेति । वस्तुतः श्वनयतावच्छेदकनानात्वे-न नानार्थतेति सर्वसिद्धत्वादत्र जातेरनेकस्या अवच्छेदकत्वा-श्वानार्थत्वं दुष्पारिहरम् । ब्राह्मणं न हन्यादित्यत्रापि जातिवि-शेषाविच्छन्नहननं पापजनकामिति स्वीकारात्र दोष इति ध्येय-म् । तस्माच्छब्दो ऽवच्छेदकः स एव त्वप्रत्ययवाच्यः । एतज्ञ वृद्धिरादैजित्यत्र शब्दकौस्तुभे स्पष्टम् । उक्तं च हरिणा । सामा-न्यान्यभिधीयन्ते सत्ता वा तैर्विशोषता। संज्ञाशब्दस्वरूपं वा प्रत्ययैस्त्वतलादिभिरिति । एतदेवाभिषेत्य यद्वेति वार्त्तिकं भाष्यं च सङ्गच्छते । अन्यथा सूत्रोक्तभावशब्दार्थविचारे पश्रद्व-येपि तदैक्यादसङ्गत्यापतेः । अत एवाद्ये धर्मविशेषः प्रत्ययाथीं द्वितीये बोधमकार इति मनोरमायां पक्षद्वयोपन्यासः सङ्गच्छते । अन्यथा धर्मित्रशेषस्य पक्षद्वयेपि समानत्वादसङ्गत्यापत्तेः। एतेन पूर्वत्रं लक्षणे जातिगुणद्रव्यलक्षणार्थाभिषायिभयो गनादिभ्यः व्यव्दस्तरूपसामान्यादिषु प्रत्ययः । इह तु शन्दाभिषायिभ्यः पूर्वोक्तेष्वेवार्थेष्विति प्रकृत्यर्थभदेषि प्रभानपत्ययार्थाभदापेक्षो विकल्प इति कैयटोक्तिः परास्ता । तस्मात्संज्ञाशन्देष्वित शब्द एवावच्लेद्कस्त्वप्रत्येन कुत्विमित्यत्रेवाभिषीयतइति प्रतिभाती- ति दिक् । पक्षद्वयेषि तैः प्रकृतिभृतैर्भन्यो यो वोधस्तत्र यः प्रकारस्तत्र त्वाद्यो जायन्ते । कीहशे प्रकारे । भावसंद्विते । तस्य भाव इति सूत्रे शब्दस्य प्रदृत्तिनिमित्तं भाव इति प्रसिद्धौ च भावशब्दवाच्ये इत्यर्थः ॥

इति वैयाकरणभूषणे भावप्रत्ययार्थनिर्णयः समाप्तः॥

सास्य देवतेत्वत्र देवताविशिष्टं देयं प्रत्यार्थः। ऐदं वैश्वदे-वीत्यादौ इन्द्रादेदेवताकोषस्थापकाभावात्तेन रूपेणोपस्थितये पृथक् शक्तिकलपनावश्यकत्वात् । अत एवा'मिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः । आभिक्षापदसानिध्यात्तस्यैव विषयार्पणं मिति । 'केवलादेवतावाची तद्धितोग्नेः समुच्चरन् । नान्ययुक्ताः गिनदैवत्यं प्रतिपाद्यितुं क्षमं इति च मीमांसकैरप्युक्तमित्याश्चनाह्याः ।

प्रत्यवार्थस्येकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् ॥ ५२ ॥ अभेदश्चात्र संसर्ग आग्नेयादावियं स्थितिः । देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्त वा ॥ ५३॥

एकदेशे देवतारूपे तच्चाभेदेनेत्याह । अभेदश्चीत । व-स्तुतस्तु चतुर्थ्यादौ प्रकृत्यर्थस्य तथैव लब्बस्य चतुर्थ्या देव-तात्वमात्रमुच्यतइति तद्दत्मक्रुत्युपात्तंन्द्रादेर्देवतारूपत्वमेव इहार्थः। मूलं तु न्यायसुधायामामिक्षाधिकरणे तथाभिधानादुदेश्यश्चतुध्यर्थ इति मतेन । ननु 'तिद्धितेन चतुध्यो वा मन्त्रवर्णेन वा
पुनः । देवतासङ्गतिस्तत्र दुवेलं तु परं पर'मिति मीमांसकोक्तं
तिद्धिताच्चतुर्थीदौर्वलयं कथिमिति चेत् । इत्थम् । चतुध्या वाक्यादेवतात्वसम्बन्धलाभस्तिद्धिते समानपदोपादानश्चल्येति श्रुतिवाक्यबलावलाधीनं तिदिति ध्येयम् । नन्वग्न्यादेः प्रत्ययार्थदेवतायां नाभेदेनाष्यन्वय सम्भवः । पदार्थेकदेशत्वादन्वयस्यवाभावादित्यत आह । देवतायाभिति । तथा च पदार्थेकदेशतैव
नास्तीति भावः ॥ ५३ ॥

नन्नाग्नेयादावग्नेर्देवस्य प्रकृत्या लाभान्न शक्तिः करूपा । न च देनतात्वरूपेणोपस्थितये सा करूपते । तेन रूपेणोपस्थितिकेक्षणयाप्युपयत्तेः । उपसर्गाणां चीतकत्वमते प्रजयतीत्यत्र प्रकृष्टजयप्रतीतिवादित्याभिष्रत्याह ॥

प्रदेयएवं वा शक्तिः प्रकृतेत्वस्तु लक्षणा । देवतायां निरूदेति सर्वे पन्ना अमी स्थिताः ५४

ऐन्द्रिमित्यनेन्द्रविशिष्टं प्रतीयते । तनेन्द्रो देवता प्रकृत्यर्थः देय द्रव्यं प्रत्ययार्थस्तयोः सम्बन्धः संसर्गः । न चानन्यळभ्यः शब्दार्थ इति न संसर्गदेवते तद्यः । न च द्रव्यमपि द्रध्यादि-पदळभ्यं न शक्यम् । तद्रश्रवणेष्येन्द्रपद्मात्रोद्देयमात्रप्रतीतेः । ऐन्द्रं द्धीति सामानाधिकरण्याच, सास्यदेवतेत्यनुशासनाच । मीमांसकानां पुनः कर्व्हकर्मणोराख्यातावाच्यत्वं स्वीकुर्वतां तु-स्ययुक्तचा ऽत्रापि द्रव्यवाच्यत्वं न सिध्योदिति प्रपञ्चितं प्रािताति ध्येयम् । देवतायामिति । देवतात्वरूपेणेत्यर्थः । निरुद्धे-ति । अनादिप्रयोगावच्छित्रळक्षणाया एव तन्वादिति भावः ।

यत्त्वशिशमृतिभयो माणवकादिसङ्केतितेभ्यः प्रत्ययापत्त्या निरूहेत्युक्तामिति। तन्न। "अभिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा लोकविश्वताः ।
शास्त्रार्थस्तेषु कर्त्तव्यः श्रव्देषु न तदुक्तिषु" इति वाक्यपदीयेनैव निरस्तत्वात्। युक्तं चैतत्। पुराणादिप्रसिद्धौर्नेरूदार्थकैः शास्त्रस्य निराकांक्षाकरणेनाषुतिकेष्वपद्यतेः। अत एव क्षत्रियादि।भैः स्वपुत्रस्य ब्राह्मण इति नाम्नि कृतेपि न तद्धननं "न ब्राह्मणं हन्या"
दिति वाक्यविषय इति बोध्यस् ॥ ५४ ॥

अनयैव रीत्या ऽन्यत्राप्यवधेयामित्याह ॥

कीडायां णस्तदस्यास्तीत्यादावेषेव दिक् समृता। वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते॥ ५५॥

तदस्यांपहरणमिति किडायां ण इत्यत महरणविशिष्टा की-डा महरणकींडे कीडामात्रं वेति दिगर्थः । आदिना सोस्यानि-वासः सास्मिन्पौर्णमासीति ग्राह्मम् । निरूढळक्षणायाः शक्य-नितरेकात्पूर्वानुशयाच्चाह । वस्तुत इति ॥

इति वैयाकरणभूषणे देवताप्रत्ययाधीनर्णयः॥

वृत्ती विशेषणे अभेदैकत्वसङ्ख्या धतीयते इति सिद्धान्तं निरूपयश्वाह ॥

अभेदैकत्वसङ्ख्याया वृत्तौ भानमिति स्थितिः । कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायाद्यथोच्यते॥५६॥

सङ्ख्याविशेषाणामविभागेनावस्थानमभेदकत्वसङ्ख्या । उक्तं हि वाक्यपदीये। "यथौषियसाः सर्वे मधुन्याहितशक्त-यः । अविभागेन वर्तन्ते तां सङ्ख्यां तादशी विदुं" रिति ।

परीत्यक्तिवेशेषं वा सङ्ख्यासामान्यमभेदैकत्वसङ्ख्या । उक्तं च । ''भेदानां वा परित्यागात्सङ्ख्यात्मा स तथाविधः । व्या-पाराज्ञातिभागस्य भेदापोहेन वर्त्तते ॥ अगृहीतिविशेषेण यथा रूपेण रूपवान् । प्रख्यायते न शुक्लादिभेदापोहस्तु ग्रम्यते" इति । अस्या, वृत्तौ समासादौ भानं न्यायासिद्धामिति शेषः । अयमर्थः । राजपुरुष इत्यादौ राज्ञो राज्ञोः राज्ञां वेति जिज्ञासा-नुभवादिशेषाजिज्ञासायाः सामान्यज्ञानपूर्वकत्वनियमात्तद्रूपेण बो-थाय शक्तिरावश्यकी । बुध्यते च क चिद्धिशेषतोपि । यथा द्वि-पुत्रः प्रचपुत्र इत्यादौ । एवं तावकीन इत्यादावेकत्वं त्वक-व्यंज्यम् । विशेषतस्तद्धोधकाभावे चाभेदैकत्वं प्रतीयते । एकत्व-त्वरूपेणैव मतीयत इत्यत्र न्याये एव बीजिमसाह । कपिङ्ज-लेति । कपिञ्जलानालयेतेत्यत्र बहुवचनेन त्रप एव गुहान्ते। गणनायां त्रित्वस्य प्रथमोपास्थितत्वात् । प्रथमोपस्थितत्यागे च मानायावात्। एवं प्रकृतोपि विशेषतः सङ्ख्याबोधकाभावस्थळे मथमोपस्थितैकत्वलागे मानाभाव इति भावः। अत्र वदन्ति। त्रित्वत्वेन प्रथमोपस्थितौ न नियमः। द्शत्वत्वादीनामपि प्रथमो-पस्थितत्वात् । गणनायाश्चानियमात् । विपरीतगणनायामापि कस्य चिद्वचत्पन्नत्वाच्च । अन्यथा पश्चेकत्वविवक्षापि न स्या-त्। एकत्वस्य गणनायां प्रथमोपस्त्रितत्वेन न्यायेनैव तदुपस्थि-तिसम्भवात् । एकवचनं त्वौत्सार्गिकम् । सत्रादुदवसाय ज्यो-तिष्टोमेन पृष्ठशमनीयेन यजेरानित्यत्र बहुवचनबन्न्यायमाप्तानुवा-दो वा। नन्वेवं साति सङ्ख्याया अङ्गत्वं न स्यात्। तथा च द्व-योरनुष्टानापात्तः। एकत्वस्य न्यायेनोपास्थतावपि द्वयोरास्यम् ने साङ्गयागानुष्ठानापात्तारीति चेन्न। पशुना यजेतेत्यत्र पशुत्वस्य यागसाधनतोच्यते तच्चैकाळम्भनोपि सम्पन्नामीति नाधिकाळ-

म्भनं व्यर्थत्वात् । तावतैवार्थसिद्धेर्मध्ये पश्वन्तरालम्भने प्रयोग-मांशुभावरूपं पदार्थानां साम्नियानं च बाध्येत । उक्तं हि वा-क्यपदीये। "शत्याश्रयं समाप्तायां जातावेकेन चेत्किया। पशुना न मकरूप्येत तत्स्यादेतत्प्रकरुपना ।। एकेन तु पासिद्धायां किया-यां यदि सम्भवात्। पश्वन्तरमुपादेयमुपादानमनर्थकम् ॥ यथैवा-हितगर्भायां गर्भाधानमनर्धकम् । तथैकेन प्रसिद्धायां पश्चनतरम-नर्थकम् ॥ ताबतार्थस्य सिद्धत्वादेकस्याप्यनतिक्रमम् । के चि-दिच्छान्ति न त्वत्र सङ्ख्यां गत्वेन गृह्यते" इति । कपिञ्जलाना-ळभेतेत्यादौ बहुत्वान्वयानुरोधाक्षेकालम्भनेन निर्वाह इति विश्वे-षः । अथोच्येत। न हिंस्यादिति निषेधस्य यावता विना विभेर-नुपपत्तिस्तत्रैव सङ्कोच इति कांपञ्जलात्रयन्यतिरिक्ते तत्सङ्कोचं विनापि शासार्थोपपत्तेस्तत्र सङ्घोचाकल्पनात्तस्य निषधविषय-त्वात्तर्विरोधान तत्र विधिपवृत्तिरिति । तन्न । न हिंस्येत्यस्यैक-वाक्यतया वैपहिंसाभिना सा न कर्तव्येति शास्त्रार्थः न तु कपिञ्जलवयव्यातरिक्ता सा न कर्त्तव्योते न निषेपानुसारेण विधिसङ्कोचः । किं तु विपरीतं, विशेषानाक्रान्ते सामान्यप्रवृत्ते-न्यीय्यत्वात् । यदि च विधिनिषेधाविध्योने विरोधस्तदा नैवं श्रद्धापि। वस्तुतस्तान् पर्यगिनकृतानारण्यानुत्रम्धजतीति वाक्यात्ते-षां इननमेन नास्तीति किं तथा विचारेण । अस्तु वा तथा, तथापि प्रकृतासङ्गतिरेव । नहाकत्वादिपतीतिरुक्तन्यायेन सम्भ-वति। अत एव कपिन्जलानालभेतेत्यत्रापि व्यक्तित्रयालस्मनस्यैव कारणतोच्यते । अन्यथान्येषामपि तत्करपने गौरवापत्तिः । त्रा-सणान्भोजयेदित्यत्रापि व्यक्तित्यभोजने उक्ताविधिनिष्पन्न एव। अधिक भोजनं च फलविशेषार्थः । न चात्रापि चतुष्ट्याद्याल-म्भने फलविशेषापात्तः। कल्पकाभावात्। ब्रह्मणभोजनादौ च

स श्रुत एव । न चैवमध्येषां त्रयाणामेषां वेति विनिगमनाविर-हाह्रह्नामालम्भनापातिः । अयं पशुः स वेत्यनुरोधेन पशुनेत्य-त्राप्यतिमसङ्गात्। न चैकवचनेन पर्याप्तया दित्वानाश्रयस्य साध-नतोच्यते इति नातिपसङ्ग इति वाच्यम्। एकवचनस्य तथा श-वत्यभावेन लक्षणाभ्युपगमे त्रित्वावीशिष्टे तस्याः सम्भवान्तुल्यमे-बेति परास्तम् । विधिनिषेधयोर्विरोधवादिनां कपिञ्जलात्रया-तिरिक्तालम्भनस्य पापजनकत्वकल्पनापत्ती गौरवस्य तुल्यत्वा-च । तस्मान्नैकत्वत्वेन तत्प्रतीतिः किं तु सङ्ख्यात्वसामान्यरूपे-ण । अन्यथा राजपुरुव इत्यादौ राज्ञो राज्ञोर्वेत्यादिाजिज्ञासाना-पत्तेः। इष्टापत्तौ द्विधिच्छतो मूलमपि नष्टिमिति न्यायापातः। अनुभवश्च नास्त्येव तथा । तस्मादभेदैकत्वशब्देनैव व्यवहारः कृतः। अभेदद्वित्वादिशब्देनापि तदौचित्यादित्याशङ्कायां कपि-ञ्जलान्याय उदाहृतः। प्राथम्यात्तथा व्यवहार इति भाव इति दिक् । नव्यास्तु पदार्थेकदेशस्वाद्राजपुरुष इत्यत्र राज्ञस्तत्र सङ्-ख्यात्वरूपेणापि न तदन्वय इत्याहुः । समासादौ शक्तिः क-ल्प्यमाना सङ्ख्याविशिष्टे एव सा कल्पेत्यभ्युपगमे तु नार्य दोषः । परंत्वनुभवविरहाज्जिज्ञासानुरोधेन बक्तौ तु ज्ञानेच्छयोः समानमकारकत्वेन हेतुहेतुमद्भावाद्विशिष्येव वाच्यतापत्तेरिष्टाप-त्तौ जिज्ञासोच्छेदापत्तेर्भूछोच्छेदाच्छक्तिकल्पनमेवानर्थकमिति वि भावयाम इति दिक् ॥ ५६ ॥

> इति वैयाकरणभूषणे अभेदैकत्व-संख्यानिरूपणं समाप्तम् ॥

संख्यापसङ्गादुदेश्यविधययोः संख्याविवक्षाविवक्षे निरू-पर्याते ॥

## लक्ष्यानुरोधात्संख्या च तन्त्रातन्त्रे मते यतः । पश्चेकत्वादिहेतूनामाश्रयणमनाकरम् ॥ ५७॥

ग्रहं समार्धीत्यत्र वाक्ये उद्देश्यग्रहगतमेकत्वमिवविक्षितमिति-वनास्माकमुदेरयविशेषणाविवक्षानियमः। आर्थयातुकस्येड्वळादे-रित्यादावनुवाद्यार्घथातुकविशेषणस्य वलादित्वस्य विवक्षित-त्वात्। एवं पशुना यजेतेतिवद् द्विधेयविशेषणं विवक्षितामित्यपि न। रदाभ्यां निष्ठा तो नः पूर्वस्य च द इत्यत्रैकत्वाविवक्षणा त्। तथात्वे वा भिन्न इत्यत्र नकारद्वयलाभो न स्यात् । न च वाक्यभेदात्त्रङाभः । तत्कल्पनएव गौरवात् । एवमेव चकाराक-रणे छाघवतरत्वात् । एतमेतयोरिववक्षेव विवक्षेव वेत्यापि न । उपेयिवाननाश्वाननृचानश्चेत्यत्र नञ्पभृतोर्वेवक्षाया उपेत्य-स्याविवक्षायाच्च स्वीकारात् । इकोयणचीत्यत्रानेकयकारायत्तेः । णुकत्वस्य विविक्षितत्वादित्यर्थः । पश्वेकत्वादीत्यादिना ग्रहेकः च्वसंग्रहः । अथ समानमत्ययोपात्तेन मातिपदिकादपि सन्निहिः तेन प्रधानभूतेन च कारकेणावरुद्धमेकत्वं प्रातिपदिकार्थमनाद-त्य कियाक्षमवगम्यमानं वाक्यसमार्पतेन कियाविशेषेण सम्बध्य पश्चादरुणैकहायनीन्यायेन पशुनार्थात्सम्बध्यते ताद्रथ्ये तु यज्ञं मल्येवीत पश्वेकत्वाधिकरणोक्तरीत्यात्रापि नकारादिविधायकेषु नकारस्यैकत्वादिविशिष्टस्यैवान्वयोस्तु । युक्तं चैतत् । अन्यथा-नन्तनकारापत्तेईवरित्वात् ॥ ५७ ॥

न च प्रागुदाहृतवाक्यपदीयरीत्यैकेन चरितार्थत्वाझ बहु-नामापित्रिति शंक्यम् । भिन्न इत्यत्रापि नकारद्वयानापत्तेः । उभयोरेकेनोपपत्तेः । सवर्णदीर्घगुणादिवत् । एकःपूर्वपरयोरित्ये कप्रहणस्थाने चकारसत्त्वादिति सर्वमिभेष्ट्याह ॥

## विधेये भेदकं तन्त्रमन्यतो नियमो नहि । प्रहेकत्वादिहेतूनामाश्रयणमनाकरम् ॥ ५८॥

भेदकम् । विशेषणम् । तन्त्रम् । विवक्षितम् । अन्यतः अनुवाद्यस्य । नियमो नहि । वव चितन्त्रं ववचित्रेत्यर्थः । न-न्वेवं ग्रहं समार्ष्टीत्यत्रोद्देश्यग्रहगतमेकत्वमविवक्षितम् । बाक्यभ-दापत्तेः। तथाहि । प्राजापत्या नव ग्रहा इत्यत्र विहितग्रहोद्देशेन सम्मार्गो विधीयते । तथा च सम्मार्गविधायकेप्येकत्वविवक्षायां ग्रहं सम्मार्छि तच्चैकिमित्यर्थः स्यात् । उक्तं हि वाक्यपदीये । 'ग्रहांस्त्वन्यत्र विहिता भिन्नसंख्याः पृथक्षृथक् । प्राजापत्या नवेत्येवमादिभदसमन्विताः॥ अङ्गत्वेन प्रतीतानां सम्मागं त्व-क्रिनां पुनः। निर्देशं प्रति या संख्या सा कथं स्यादिवासिता' इति । किं च । प्रहिषाति द्वितीयया प्रहस्य प्राधान्यं प्रतीयते एवमकत्वस्यापि। तथा च ग्रइस्वरूपवदेकत्वविवक्षायामपि प्र-तिमधानं गुणावृत्तिरिति न्यायात्सर्वत्र ग्रहे सम्मार्गसिद्धेवर्यर्थे व तद्विवक्षा। एवमेव तकारदकारयोभिन्न इत्यत्र नकारद्वयळा-भः। यादे च पशुवद्ग्रहाणां गुणत्वं भवेत्तदा येन केनापि सि-द्धेर्यावद्गुणं प्रधानाष्ट्रतेरभावाच्च परिच्छेदकत्वेन पशुवत्सं-रूपाविवक्षा स्यात्। न चैवम्। अथ संख्याविशिष्टपद्वादिवि-थिवदेकत्वाविशिष्टग्रहानुवादेन सम्मार्गविधिः स्यादिति चेत्तथा-पि सर्वषां प्रत्येकमेकत्वात्स्यादेव प्रसङ्गः। न चैकत्वाविशिष्टसः म्मार्गविधिः । तथापि द्वितीयोक्तमाधान्यानुरोधेन प्रतिप्रधानं गु-णाद्वतिरिति न्यायात्सर्वत्र सम्मार्गप्रसङ्गात् । न च सक्तुबछक्ष-णा । प्रहाणामपि प्राधान्यानापत्तेरिति ग्रहाधिकरणन्यायविरो-धादसङ्गतमेवान्यत इत्यादीत्यत आह । ग्रहैकत्वादीति । अयमा-

शयः। अस्तु ताबद्ग्रहस्थले तथा। न त्वस्माकमयं दोषः। आ-धेयातुकस्येड्वलादेरित्यत्र वलादित्वविशिष्टमार्घयातुकमन्येड्वि-धानसम्भवात्। न चैवं रीत्या ग्रहेष्विप दोषः। तत्राकांक्षावि-रहादिति दिक्॥ ५८॥

नन्त्रेवं रदःभ्यामित्यतो नकारद्वयलाभो भिन्न] इत्यत्र न स्यादित्यत आह ॥

रदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारद्वयलाभतः। क्षतिनैवास्ति तन्त्रत्वे विधेये भेदकस्य तु ॥५९॥

चशब्दानुरोधाद्धाच्यादिसिद्धवाक्यभेदान्नकार्द्धयलाभ इत्यर्थः । न च वाक्यभेदे गौरवम् । उक्तरीत्या एकत्वस्यातन्त्रत्वे तस्यावश्यकत्वादिति भावः । नत्वेवं वृद्धिरेचि आद्गुण इत्यादौ विधयगतसङ्ख्याविक्सयैवेष्टासिद्धावेकः पूर्वपरयोरित्यत्रैकप्रहणानर्थक्यमिति चेत् । को दोषः । मात्रालायवेन हि देथाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यन्ते । मत्याख्यातं चतद्धाष्यकारादिभिरंपीत्यलं पल्लवेन । एवं चास्यच्वावित्यादावनुवाद्यविशेषणत्वाभ व्यक्तिर्विवस्यते, ब्रहैकत्ववादिति कैयटिश्चन्तनीय इति
सावः ॥ ५९ ॥

इति वैयाकरणसूषणे सङ्ख्याविवश्रा-निरूपणं समाप्त्य ॥

क्त्वामत्ययादीनामर्थं निरूपयति ॥ अव्ययकृत इत्युक्तेः प्रकृत्यर्थे तुमाद्यः । समानकर्तृकत्वादि द्योत्यमेपामिति स्थितिः ६०

तुमादयः, तुमुनादयः । प्रकृत्यर्थे, भावे । आदिना क्त्वादेः संग्रहः । भाव इत्यत्र मानमाह । अन्ययकृत इति । अन्यय-कृतो भाव इति वार्त्तिकादित्यर्थः । भाष्यकारास्तु तुमर्थसूत्रे तु-मर्थो भाव इति व्यवस्थाप्यात्रे तहनुहात्तं स्वीकृत्य च तुमुनः सपानाधिकरणे अव्यवकृतो भाव इत्यादि वार्त्तिकं प्रत्याचक्षा-णाः क्त्वादीनभावएवेच्छान्ति । अत एव समानकर्वकयोशित स्ते स्वज्ञ देनोपात्तत्वानेति भाष्यप्रतीकमादाय पौर्वापर्यकाले चोत्ये क्त्वादिर्विधीयते न तु विषय इति भाव इति कैयटः । यन्तु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति स्परणात्कत्ती त्काद्यर्थः । अन्यथेष्टकाः पनत्वाहं भोक्ष्ये इत्यत्र मयेति तृतीयापसङ्गात्। न चाख्यातेन कर्नुरिभधानाम सेति वाच्यम् । भोजनिक्रयाकर्तु-रुक्तत्वेपि पाकिक्रयाक-र्तुस्तद्भावात् । अनिभिहिते भवतीति प-र्युदासलक्षणाश्रयणात् । न त्वाभिहितस्य नेति निषेयस्य । अत एव प्रासाद अस्ते इत्यत प्रसादनाकियाधिकरणस्याभिधाने व्या-प्तित्रियाधिकरणस्यानिभधानात्सप्तशीति भाष्यवार्त्तिकयोः स्प-ष्टम् । तस्मात् कत्वाप्रत्ययेन कर्त्रभियानमाश्रित्य तृतीयाभाव उ-पपादनीय इति परिमले अप्पय्यदीक्षितैरुक्तं, तन्निराच्छे । समा-नकर्तृकत्वादीति । आदिना पूर्वकालिकत्वादिसंग्रहः । द्योतक-त्वं च प्रकृत्यर्थयोः संसर्गे तात्पर्यप्राहकत्वम् । अयं भावः । भावो ऽत्र साध्यावस्थापन एव स च धातुनैव लब्यः । तत्र च क्त्वात्रकुत्यर्थभूता क्रियान्तरविशेषणम् । तयोः सम्बन्धः सामा-नाधिकरण्यं तथोत्तरकालिकत्वं पूर्वकालिकत्वं जन्यत्वं व्याप्यत्वं वा । तत्र च तत्तत्सम्बन्धस्य तात्पर्यग्राहकाः क्त्वातुमुनाद्यः । तथा च भुक्त्वा वृजाति भुक्त्वैवाहं तृष्ठो न तु पीत्वा अधीत्य तिष्ठति ईश्वरो ज्ञात्वा तिष्ठतीत्यादौ परेषामिवास्माकमपि बोधः।

एवञ्च सति भुक्तवा ब्रजतीत्यादौ समानकतृता पूर्वकालता च प्रतीयते इति देवताधिकरणे भामत्यामभित्रानादनुभवाच्च स-मानक-त्रृंकत्वं पूर्वकाळीनत्वं च कत्वावाच्यम् । अत एव वा-भलक्षणे एकैकाधिकरणे ऋत्विगभ्युच्चयाधिकरणे च समा-नकर्तृकत्वमर्थमादाय पूर्वपक्षसिद्धान्ती कृतौ । न चैवं द्र्भापूर्ण-मासाभ्यामिष्ट्या सोमेन यजेतेति वाक्याइर्श्वप्रयासोत्तरकालः सोमाङ्गत्वेन विधीयते इति राद्धान्तासङ्गतिः । तत्रोत्तरकाळे छ-क्षणया तथा लाभात् । सा च प्रकरणवाधभयात् । यद्वा भा-विनि प्रमाणाभावेन तत्रागभावघाटितपूर्वकाळत्वस्यानिश्चया-त्पवृत्तिर्न स्यादतो लक्षणादरः । अत एव प्रकरणवाधमपेक्ष्य श्रुतिबाधः प्रवल इत्यपास्तम् । अत एव सेयं देवतैक्षत इन्ता-इमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे च्याकरणवाणीत्यत्र देवताया एव च्याकर्तृत्वे ऽनुप्रविरुयेति कत्वा-श्रुतिर्जीवपरा भेदमादाय सिद्धान्तिता भाष्यभागत्यादौ । त-स्मात्समानकर्तृकत्वं वत्वावाच्यामिति मीर्गासकाः । अत्र वद-नित । क्रुतिवाचकाभ्यां कृतिङ्भ्यां सामानाधिकरण्येन संसर्गे-ण तयोबींधनेनैव समानकर्तृकत्वलायास तच्छक्यम् । तत्प्रकार-कवोधस्तु नास्त्येव । किं तु पूर्वकालिकत्वमेव । न चैवं मुखं व्यादाय स्वापितीति न स्यात् । व्यादानस्य स्वापपूर्वकालीन-त्वाभावादिति वाच्यम् । व्यादानोत्तरमपि स्वापानुष्टतेस्तमिन मेत्येव तथा प्रयोगात् । भामत्यां च प्रतीतिमात्रमुक्तम् । तन्तु संसर्गतयापि तत्सत्त्वाचानुपपत्रम् । अत एव ज्योतिर्दर्शनादि-त्यधिकरणे क्त्वाश्चतेः पूर्वकालायाः पीडनपसङ्गादित्युक्ति-स्तस्यैव वाच्यतां ध्वनयति । तथापि पूर्वकालिकत्वमात्रं न शक्यम् । वर्षान्तरीयं भोजनमादाय तथा प्रयोगापत्तेः । किं

स्वव्यवहितस्वपि । तब्व योग्यना । सा च तात्वर्यादि।भिई-ण्डपासमृहू तीदिश्वभीयते । तथा च । भुन्त्वा वृत्रति, अग्र भुक्त्वा दवी वृज्ञति इत्यादौ यथायथं व्यवचानेपि न दोषः। क्त्वोपस्थाप्यकालस्याचेत्यनेनाभेदान्वयादिति नैपायिकाः । पूर्वकालिकत्वं न शक्यम् । भुक्त्वा वृज्जीत्यादौ भोजनोत्तरं व्जतीत्यन्वयवोधात् । व्जनपूर्वकाले भोजनामित्यबोधाच्च । एव नाव्यवधानमपि । वर्षान्तरीयं भोजनमादाय तथाययोगः स्रति तात्पर्ये इष्ट एव । तदा योग्यताया अपि दुर्वारत्वात् । असति च तात्पर्ये तदभावादेव न बोधः । औत्सर्गिकं पुनरव्यवधान-माद्रियतएव । तस्पादानन्तर्यमेव शक्यम् । अत एव द्रश्यूर्णपा-साभ्यायिष्ट्या सामेन यजेवेति सोमनकरणस्थमपि वाक्यं निसा-बायं दर्शोत्तरकाळं सोमाङ्गत्वेन विश्वते । अत्यया क्लाश्चतेः पू र्वकालार्थायाः प्रकरणानुरोपाद्धायाप नेरिति तहसद्धान्तासङ्गतिः स्यात् । एवमेव च तिङन्ताकियायाः प्राधान्यमपि सिद्धचिति । एतदेव हि तस्याः प्राधान्यं यत्त्रियान्तराविशेषणत्वम् । भव-ति हि गच्छन्पव्यतीत्यादौ गमनकर्तृताविशिष्ठे दर्शनकर्तृताथीन तु विपरीता । तथा च भुक्त्वा वृजतीत्यादौ भोजनविशेषणिका वृजनविशेष्यिका थीः। भोजनस्यापि विशेष्यत्वे भंके वृजतीतिव-द्वाक्यभेदापत्तेः । तस्मादानन्तर्यं क्त्वाद्यर्थे इति नवीनाः । क्र-त्यानन्तर्थे विशिष्टं शक्यम् । क्वतिरानन्तर्थामिति प्रत्येकं वा त-था। नाचः। कृतेः पदार्थेकदेशतया तस्यां क्रियाया अनन्वयाप-तेः। रथः स्थित्वा गच्छतीत्यादावभावाच्च । अत एव न दि-तीयः । कियानिरूपितमानन्तर्थे अक्यामिति चेत्र । स्थित्वा प-इयतीत्यादावभावात् । स्थितर्दर्शनकालेपि सत्त्वेन तदंसरूपानः न्तर्यस्य वाचात्। अत एव स्थ इत्यादौ कृत्यानन्तर्यस्य श्रवन् त्वेष्यानन्तर्यमात्रे लक्षणेति परास्तम् । तस्मात्तत्कालीनमा-गुभावपतियोगित्वरूपं तद्धिकरणसमयध्वंसाधिकरणसमयोः त्पत्तिमन्त्वरूपं वा आनन्तर्यं शक्यमिति ततोपि न-वीनाः परिष्कुर्वन्ति । रामकृष्णभद्दाचार्यास्त्वाहुः । आन-न्तर्ये वा पूर्वकालत्वं वा यात्किञ्चिच्छक्यमस्तु । सर्वथा मुखन्यादानोत्तरं तद्भावकाले मुखं न्यादाय स्वपितीत्याद्यमः योगः । कथं बोभयानन्तयीविशेषेषि भुक्तवैवाहं तृप्तो न तु पी-त्वेत्यपि । कथं वेश्वरो ज्ञात्वा तिष्ठतीत्यादिकम् । तस्माज्ज-न्यत्वच्याप्यत्वादिकमपि कत्वाचर्थः । तथा च ग्रुखं च्यादायेत्या-दौ कालिकादिसम्बन्धेन ज्याप्यत्वाभित्रायेणैत प्रयोगादन्यदा-तननिद्रायास्तथात्वाभावास प्रयोगः । अत एवाध्ययनकाः कीनस्थितिमादायैत्राधीत्य तिष्ठतीति प्रयोगो नाध्ययनाभावका-लीनस्थितिपादायेत्युपपचते । अत एवेष सम्प्रसादोस्याच्छर रीरात्समुत्थाय परं ज्योतीक्षसम्यद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत-इति श्रुतौ ज्योतिर्दर्शनादिति न्यायेन ज्योतिःपदस्य ब्रह्मपर-त्वे स्थिते उपसम्पद्यति त्वाश्चतेरूपपत्तिः कालिकव्याप्तेनिः र्बाधत्वादिति । इत्यादि सर्वमनादेयम् । उक्तरीत्या सम्बन्ध-विधयेतैषां भानोपपत्तौ वाच्यत्वस्यायुक्तत्वात् । अत एव । बाक्यार्थीभूत एव। सम्बन्ध इह चोत्यो न पदार्थभूत इति कर्म-प्रवचनीयेभ्यो वैलक्षण्यम् । तस्मात्समानकर्तृकत्ववज्जन्यत्वव्या-प्यत्वपूर्वकालिकत्वानन्तर्यादयः संसर्गतयान्यलभ्या वाक्या-थीभूता न श्वन्याः। तथात्वे वा सर्वत्र वान्यार्थस्य श्वन्यत्वायः त्तिरिति तात्पर्यप्राहकाः क्त्वादयः। परिमलोक्तं तृतीयापादन-मप्ययुक्तम् । स्वादुमिणमुङ् इति सूत्रे अव्ययकृतो भावे इति भाष्यमादाय पक्त्वौदनं भुङ्को देवदत्त इत्यत तृतीयामाशंक्या-

ख्यातान्तार्थः क्रिया प्रधानम् । क्त्वान्तार्थो गुणीभूतः । तत्र प्रधानशक्त्यभिधाने गुणिकयाशक्तिरभिहितैव । प्रधानानुरोधा-द्र गुणानां तद्विरुद्धस्वकार्यारम्भकत्वाभावात् इति कैयटेनैव निरस्तत्वात् । उक्तं च हरिणा । 'प्रधानेतरयोर्थत्र द्रव्यस्य किययोः एथक् । क्रिक्तिपुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरुध्यते ॥ प्रधान-विषया शक्तिः पत्ययेनाभिधीयते । यदा गुणे तदा तद्दरनुक्तापि प्रतीयते, इति ॥ कथं वान्यथा तेषां पक्त्वौदनो भुज्यते देवदत्ते-नेत्यत्र न द्वितीया । पाकित्रयाकर्पणोनभिहितत्वात । अपि च। वाचकत्वे कर्दुः समाने कर्त्तरीति ब्रूयात् । अत एव च क्त्वादीनां नानार्थत्वमप्ययास्तम् । किं च पूर्वकालजन्यत्वादेवीच्यः त्वे कृत्यत्ययस्थले प्रत्ययार्थविशेष्यत्वानियमात्तस्यैव विशेष्यत्वा-पत्तेः। न चेष्टापात्तः । क्रियापाधान्यविरहेणाभीक्ष्ण्यद्वित्वाभा-वापत्तेः। न च गुणीभूतिकियामाश्रित्य तदिति वाच्यम्। पा-चकादावतिपसङ्गात् । यातुसम्बन्धइत्यस्य वाधापतिश्र । न च परम्परासम्बन्धस्तद्र्यः । गौरवात् । यथाविष्यनुप्रयोग इत्यादौ साक्षात्सम्बन्धपरताया एव दर्शनात् । तथात्वे लाघवात् । भावे विधायकानुशासनविरोधाच्चेति दिक् ॥ ६० ॥

इति वैयाकरणभूषणे क्त्वादिप्रत्य-यार्थनिरूपणं समाप्तम् ॥

मागुक्तस्य विचारस्यावास्तवत्वं ध्वनियतुं स्कोटस्यैव वाः चकत्वसिद्धान्तमाइ॥

वाक्यस्फोटोतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। साधुशब्देन्तर्गताहि बोधकान तु तत्स्मृताः॥६१॥ यद्यपि वर्णस्कोटः पदस्कोटो वाक्यस्कोटो ऽखण्डपदवाक्यस्कोटौ वर्णपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिस्कोटा इत्यष्टौ पक्षाः
सिद्धान्तसिद्धा इति वाक्यग्रहणमनर्थकं दुर्थकं च । तथापि
वाक्यस्कोटातिरिक्तानामन्येषामप्यवास्त्ववत्ववोधनाय तदुपादानम्। अत एवाह। अतिनिष्कर्षइति । मतस्थितिर्वेयाकरणानाम्। स्फुटति मकाक्षते ऽथों ऽस्मादिति स्कोटो वाचक इति यावत्।
तथा च वर्णस्कोटादिपदानां वर्णादयो वाचका इत्यथः । तत्र
क्रमेण सर्वान् ताक्षिरूपयन्वर्णस्कोटं प्रथमत आह । साधुश्वव्दइति । साधुश्वव्दे । निष्कुष्ठपदे रामः भवतीत्यादौ । अन्तर्गन्ताः विसर्गतिबादयः । बोधकाः वाचकाः । वोधकत्वमेव श्वकिरित्यधस्ताद्विचित्ववात् । न तु तैः स्मृताः स्वादयो छादयक्वेत्यर्थः । प्रयुज्यमानपदसम्मिन्याद्दारानन्तर्गता वर्णा वाचकाः
न वा इत्येवात्र विपतिनिक्तरीरिमिति भावः । अत्र विधिकोदिः परेषां निषधकोटिरस्माकम् ॥ ६१ ॥

अत्र दर्शनान्तराभिनिवेशिनः प्रयोगसमवायिनस्तिवादयो न वाचकास्तेषां बहुत्वादनन्तशिक्तकरपनापत्तेः। शक्ततावच्छे-दकत्वकरपनाप्यनेकेषु स्यादिति गौरवं च। किं तु तैः स्मृत आदेशिनो छकारा वाचका छत्वस्य जातिरूपतयौ तस्या एव श-कतावच्छेदकत्वौचित्यात्। न चैवं भू छ इत्यतोपि वोधः स्यात् इति वाच्यम् । तादशबोधे पंचतीत्यादिसमाभिन्याद्दारस्यापि कारणत्वात्। अन्यथा भितवेत्यतोपि वोधापत्तेः। न चैवमपि तानजानतां वोधो न स्यादिति वाच्यम्। तेषां तिङ्घ्वेच शक्तिभमाद्दोषात्। अपभूशाद्दोधस्थले करपनात्। अथवं श-त्रादिस्थले कर्तृकमणोर्वाचयत्वं न स्यात्। स्याच्च क्वतिमात्रं तथा बाचकस्य स्थानिनो छकारस्य तिङादावित तुल्यत्वादिति चेश्वर तत्र छकारस्य कृतिमात्रमर्थः कत्ती च श्वानजाद्यथः कर्त्तरि-कृदित्यनुशासनात् । तथा च नोक्तदोषः । नामार्थयोरभेदानुरो-धादस्तु वा तत्र कर्तेवार्थस्तस्मात्र श्रूयमाणानां वाचकतेति न वर्णस्कोटो युक्त इति वदन्ति । तान्स्वोक्तं व्यवस्थापयन् निराचष्टे ॥

व्यवस्थितेर्व्यवहृतेस्तद्धेतुन्यायतस्तथा । किं चाष्यातेन शत्राद्यैर्लडेव स्मार्यते यदि ॥६२॥ कथं कर्तुरवाच्यत्ववाच्यत्वे तद्धिभावय ।

स्मृतानां वाचकत्वे ऽन्यवस्था । तथाहि । राम इत्यत्र विसर्गेण किं सिःस्पर्तन्यः किं सुः । कें वा रुः । कालापिनां सिः ।
आस्पाकीनैः सुः । अपरैश्च रुः । तथा च येनेदानीं सर्वमघीतं तस्य विनिगमनाविरहेण प्रतिवन्यः स्यादिति सम्प्रदायविदः । तिच्चन्त्यम् । तेषां लिपिवदननुगमेपि क्षत्यभावात् ।
अत एव घटपदात्कलशपदाद्वा बोथे न किश्चिद्विशेषः । अत
एव णलादिस्थले तिवादिस्सरणद्वारा लकारस्मरणम् । लढादौ साक्षादित्यन्यवस्थेति परास्तम् । अपयोजकत्वादिति ।
तस्माल्लकारस्य वाचकत्वे लकारमिवदुषो बोधो न स्यात् । वाचकाज्ञानात् । न च तिङ्ष्वेव शिक्तभ्रमात्ततो बोधः । तस्य
भ्रमत्वे मानाभावात् । बहूनामानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वादिकल्पनापत्तिमीनमिति चेल । तवापि पूर्वोक्तक्रमेणादेशिनां नानात्वेन गौरवस्य तुल्यत्वात् । पदतदर्थघटितशक्रभ्रमस्य
ब्रह्मणाप्युपपाद्यितुमशक्यत्वाच्चेत्यव्यवस्था । यद्वा । राम
इत्यादौ वादिभेदेनादेशिनां नानात्वात्कः शक्यः को वा नेति

नियामकाभाव एवाच्यवस्था । आदेशानां तु नियतःवान्नायदी-ष इति सुधियां पन्थाः । साधकान्तरमाह । व्यवहृतेरिति । व्य-वहारस्तावच्छाक्तिग्राहकिवारोमिणित्वेन सर्वैर्मन्यते । स च श्रृय-माणतिङादिष्वेवेति तएव शक्तास्तथा च गौरवं प्रामाणिकमि-ति भावः । किं च तद्धेतुन्यायत इति । अयं भावः । छका-रस्य बोधकत्वे भू ल इत्यतोपि बोधः स्यात्। तादशबोधे पच-तीति समिथव्यादारोपि कारणिमिति चेत्। अस्तु तह्यीवश्यकः त्वात्समभिव्याहारस्यैव वाचकत्वशक्तिः । तत्रापि तादशवर्णस-मभिव्याहारो वा समभिव्याहना वर्णी वा वाचका इत्यत्र वि-निगमनाभावात्त्रत्येकारृत्तिनः समुदायातृत्तिस्वाच्च समिभव्याह्-ता वर्णा एव बाचकाः । न च द्वित्ववत्प्रत्येकाद्वत्तित्वेपि तत्स-म्भवः। तत्रापि प्रत्येकं समनायेन छत्तित्वस्वीदारात् इति । के चिन्तु आदेशेनादेशी स्मार्थते तेनार्थो वोध्यतइति मते यस्म-न्मते वाचकतावच्छेदकास्ते तन्मते स्मारकतावच्छेदका वाच्या-स्तथा च तद्धेतुरिति न्यायेन तएन वाचकनावच्छेदका इति भावः। न च येन केन चिद्वेषण समारजन्यमिति शङ्कयम्। अतिपसङ्गादिलाहुः । अत एवोक्तलाववाल्लकारो वाचक इति निरस्तम् । छकारस्योभयत्रापि साम्यान्क्रीत्रङोः कर्नृभावना-वाचकत्वानियमो भवत्तिद्ध एव त स्यादित्याह । किं चेति । आदेशानां वाचकत्वे तु तेषा नानात्वादुपपद्यते ऽयं विभाग इति भावः। यजु शानजादिभिभिक्षया शक्त्या कर्ता उपस्था-प्यतइति । तन्चिन्त्यम् । तेषां कर्त्तरि भिन्नशक्तरेसिद्धेः। कर्त्तरिकुदिति च नात्र भवतेते इति विवेचितं दितीयका-रिकायाम् ॥

नतु नामार्थयोभेदेनान्वयायोगाचैत्रः पचमान इत्यादावन-

न्वयवारणाय कर्ता बाच्यः स्यादित्यत आह ॥

तरबाद्यन्ततिङ्क्वस्ति नामता कृत्स्विव स्फुटा ॥ ६३॥ नामार्थयोरभेदोपि तस्मान्तुल्योवधार्यतास् ।

अथादेशा वाचकाश्चेत्पदस्फोटस्ततः स्फुटः ॥६४॥

पचिततरां मैत्रः पचितिकरपं मैत्र इत्यादिग्रहणाञ्चभ्यते । अत्रातिशयपाकानुकूलभावनाया, ईपद्समाप्तपाकानुकूलभाव-नायाञ्च समं मैत्रस्याभेदासम्भनात्तद्र्थं कर्ता वाच्यस्तिङामपि स्यात् । नामार्थत्वस्याविशेषादित्यर्थः । अथ तरवन्तं नाम न तरबेवोति चेताई पचमान इत्यत्र शानजन्तं नाम न शानज्मा-त्रमिति तुर्यम्। न च पचितिकरपित्यादौ कर्त्तरि छक्षणा। पचः मान इत्यत्राप्यापत्तेः। न च ज्ञानच्यत्ययस्यान्यतः शक्तचनिर्ण-यः । भावनायामेवारुयातवञ्छुद्धपचमानइतिष्रयोगस्थले क्लप्त-त्वात् तस्य तिवादिवाचक त्वेन छकारस्यैवोभयत्र छाक्षणिकत्व-चेति । तस्मात्समभिव्याहृतवणीनामेवोक्तलायवाद्न्यथावायका-च्च वाचकत्वामिति सिद्धम् । अथ छः कर्मणीत्यनेन छकार-स्यैव वाचकत्वकथनात्तिको ऽवाचकत्वस्य केनाप्यबोधनाच्च छ-कार एव वाचको न तिङ् तिङां छादेशत्वेनैव कर्त्राद्यर्थकत्व-स्य प्राक् व्युत्पादितत्वाचेति चेत्सत्यम् । वोपकत्वरूपायाः श-क्तर्वस्तुतिहतङादिनिष्ठाया एवानुत्रासनलाघवाय छकारे करिपतत्वात्तदादायैव पाचीनन्युत्पादनमप्यावेरुद्धि-ति दिक ॥

इति वर्णस्फोटनिरूपणम् ॥ एवं सिद्धे समभिन्याहतवर्णस्य वाचकत्वे पदस्कोटोपि सि- द एवेत्याह । अथेति । आदेशाः तिव्विसर्गणछादयः । पद्स्फोटः, पदं वाचकामित्यर्थः । अयमाभित्रायः । अर्थबोधानुकूछा
शक्तिर्वर्णसपृद्दे एव नमत्येकं, तथा साति घनं वनिषत्यादौ नछोपापत्तेः । मत्येकं वर्णानामध्वत्वेन मातिपादिकत्वे सिद्धे नछोपः
मातिपादिकान्तस्येति नस्य तदन्तपदत्यात् । तथा मत्येकं सुबुत्यसौ अवणापात्तिः । किं च मत्येकं शक्तिमन्त्वे मत्येकं वर्णादर्थवोघापत्तिः । सर्वेषां वाचकशक्तिमन्त्वात् । यटकछशपदाभ्यामिव । तथा द्वितीयादिवर्णोच्चारणानर्थक्यपपि स्यात् । अय प्रत्येकं वर्णस्थिस्मरणं जन्यते । चरमेण पुनः स्पष्टं जन्यतद्वति वाच्यम् । न च पत्यक्षे वैजात्यं सम्भवति न स्मरणइति वाच्यम् ।
वाषकाभावेन तत्राप्यभ्युपममात् । अत एव निर्विकत्यकं स्मरणं
मोनिरे इति चेका । प्रतिवर्णमर्थस्मरणस्यानुभवविकदत्वात् मानाभावाद्वीरवाच्च । तस्यात्मकृतिपत्ययादौ तत्तत्तसपूढे शक्तिच्यांसण्यद्वत्तिनं तु प्रत्येकप्रपीपर्यान्तेति । एतच्चादेशानामवाचकत्वे
न सिद्ध्यतीत्युक्तमथेतीति दिक् ॥ ६४ ॥

सुन्तिङन्तं पद्यमिति व्यक्षास्त्रपरिमापितपद्स्यापि दाचक-त्वामिति व्यक्तिर्नूणां मतमाह ।।

घटेनेत्यादिषु नहि प्रकृत्यादिभिदा स्छटा। वस्नसादाविवेहापि सन्प्रमोहो हि दृश्यते॥६५॥

मकुत्यादिभिदा प्रकृतिप्रत्ययभेदो नवतो न प्रत्येकं ताभ्या-मर्यावगमोत्तरं विशिष्ट्योपस्तथा चावस्यकैव सप्रश्वक्तिरिति शे-षः। अगमर्थः। यटेनेत्यत्र घट इति प्रकृतिः। एनेति प्रत्यय इति वा। यटे इति प्रकृतिनेति च प्रत्यय इति वेत्यत्र नियायकाभाव इति। नन्दत्र टाङसिङसां नात्स्या इत्येव भाष्ये कथितत्वात् घटेनेत्यादौ नेत्येव प्रत्यय इत्यस्य सुवचत्वात् नोक्तानुपपत्तः,
वैयाकरणेः सुखेन ज्ञातुं श्रव्यत्वाच्चेत्याश्येनाह। वस्नसादाविति । बहुवचनस्य वस्नसावित्यतः समुदायस्यैव ताद्विधानाम्न तद्विभागो ज्ञातुं शक्य इत्यर्थः । वस्तुतो ऽवैयाकरणानां प्रत्येकं
तद्शानेषि समुदाये च्युत्पन्नानां वोधदर्शनात् घटेनेत्यादावष्यनुः
पपत्तितादवस्थ्यम्। न च तेषां शक्तिभूमसम्भव इत्यसक्चदावेदितिमित्याश्येनाह । इवेत्यादि ॥ ६५॥

एवंरीत्या वाक्यस्फोटमप्याह ॥

हरेवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चित । अर्थे विशिष्य सम्बन्धाग्रहणं चेत्समं पदे ॥६६॥ लक्षणादधुना चेत्तत्पदेर्थेप्यस्तु तत्त्रथा ।

अत्रादिना विष्णावित्यादि गृह्यते । अत्र पदयोः स्पष्टमज्ञानिपि समुदायच्युत्पन्त्या बोधादाविष्यमैष समुदायभिक्तिरिति भावः । ननु वाक्यस्य प्राक्छित्तिष्रहासम्भवो वाक्यार्थस्यापूर्व-त्वादित्यांक्वय समाधते । अर्थहति । पदिनिष्ठैत वाक्यार्थवोः धानुकूछा द्वितिति पक्षेपि सममेतदित्यर्थः । अयमाभ्रयः । येपां मते वाक्यार्थो छक्ष्यो येषां वान्विते शक्तिस्तेषामिपि प्राक् तदनुपस्थितेद्वीत्तप्रहासम्भवात्कथं निस्तारः । अथ पदैः पदा-र्थानामुपस्थितावाकांक्षाज्ञानसाचिन्यात्तत एव वाक्यार्थोपस्थितवाविष द्वत्यानुपस्थितत्वाक्ष स वोधः भावद इति मध्ये छक्षणाप्र-हः। प्रागविज्ञातहरिद्रानामकनदीविशेषेण हरिद्रायां नद्यांघोष इति श्रुते वाक्ये नदीपदसमिष्णवाहारेण तदानीमेव हरिद्राश्चवस्य नदीविशेषभक्तिप्रहणेन नदीछिङ्गात्तत्सम्बन्धित्वेनावगततीरम-

त्ययत्रदिति परिमलोक्तरीत्या वाच्यम् । समं तर्श्वस्माकमपी-ति । यदि चान्विते शक्तिः परं त्वन्वयांशे सैवाज्ञाता पदार्थाशे च सैव ज्ञातोपयुज्यतइति कुञ्जशक्तिवाद इत्यभ्युपगमस्तर्धस्मा-कमापि वाक्यशक्तिरज्ञाता पदशक्तिस्तु ज्ञातैव तथेति । नन्वाकां-क्षादिसहकारेण जातबुद्धेरेव शाब्दत्वात्तदतिरिक्तशाब्दाभावादा-चः पक्षो न युक्तः । आकांक्षादिजन्यातिरिक्तशाब्दबोधे प्रमा-णाभावात् । किं चैवमनिधगतार्थगन्तृता वेदस्य मीमांसाद्वयसि-द्योच्छियेत । अथ प्राथमिकवोधस्य द्वतिजन्यत्वाभावाच्छान्द-त्वं न सम्भवतीति तज्जातिमकारकानुभवादेव बोधान्तरं कः रुपते । पद्जन्यपदार्थोपस्थित्याकांक्षाधसहक्रुतप्रमाणवोध्यवी-धकत्वं चाधिगतार्थगन्तृत्वामिति चेत्स्यादेवं यदि बोधद्वयमनुभव-सिदं स्यात् । अन्यथानुपपत्तरभावाच्च । किं च द्यतिजन्यत्वा-नुरोधेन वोयान्तरकल्पनेन्वितशक्तिरेव सिध्येत्। लक्षणाज्ञानका-र्यकारणभावान्तरस्य आकांक्षादिजन्योपस्थित्यन्तरस्य चाकल्प-नेन लाघवात्। एवमज्ञाताया इत्तेरनुपयोगान द्वितीयः प्रकारः साधुरित्याश्रयेन प्रकारान्तरमाइ । छक्षणादिति । छक्ष्यते त-क्येते अनेनेति लक्षणं मनस्तस्मात्। अयमाश्चयः । दृद्धव्य-वहारात्याथिमक शक्तिनिर्णयो यथा मनसा । तथा ऽत्रापि पदैः पदार्थोपस्थितौ सत्यां मनसा तदुपस्थितिनीनुपपना परं तु **मानसं** ज्ञानं संज्ञयरूपं प्रायो दुवीरमिति शाब्दादरः यक्तिप्रहे तु लिङ्गादेर्निर्णायकस्य सन्त्वास संशय इति । वस्तुतस्तात्पर्धज्ञानरूपामेवोपास्थातिमादायान्वयांशक्तिग्रहस्तात्-कालिक एव। अत एवाकां शादिसहकुतमनसः संशयाजनकत्वेपि न दोष इति ध्येयम् ॥ ६६ ॥

इयमेव भीमांसकानां तदनुयायिनां च गतिरित्याह ॥

## सर्वत्रेवहि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति ये विदुः॥६७। भाट्टास्तेपीत्थमेवाहुर्लक्षणाया प्रहेगातिम्॥

स्पष्टमेत्। अथ गामानयेत्यादौ पदैः पदार्थानामुपस्थितौ वा-क्यार्थज्ञानसम्भवान्मास्तु शक्तिः। न चात्र पद्यात्रत्यज्ञानीपि समु-दायश्वनत्या वोघोनुभविकानाम् । यन्तु वाक्यपखण्डमेव न पद्-सपुदाय इति नायं दोष इति। तम् । अखण्डस्य पक्षान्तरत्वात् । तस्याद्धरेवेत्यत्रैव समुदायशक्तिशिति मतं व्याख्येयम् । वस्तु-तस्तु सर्वतिव पदैः पदार्था उच्यन्ते वाक्येन वाक्यार्थ इति सिद्धान्तमर्यादा । अत एव समासग्रहणं वाक्येतिव्याप्तिवारणा-येति प्रन्थाः सङ्गच्छन्ते । तथा च पदैः पदार्थानामुपस्थितावपि बान्यार्थे विना वृति न शान्दबोधविषयत्वसम्भव इति समुदा-यशक्तिराद्वियते । नन्दाकांक्षादिसहकारेण पदान्येव वाक्यार्थ-बोधकानि भविष्यन्तीति चेन । गुरुभूताकांक्षायोग्यतादिवान-कारणत्वे मानाभावात । नन्वेवं घटः कर्मत्विमत्यवापि बोधा-पात्तः। अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्थतामित्यादौ राजपदस्य पुरुषेण समयन्वयानुभवे आकांक्षायां पुत्रेणान्वयापात्तिश्चेति चेत्र । घटः कर्पत्विमत्यादौ शक्तिग्रहसत्त्वे इष्ट एव बोधः । स एव विपरीतन्युत्पन्नः । अन्यस्य तदभावादेव नेति सम्भवा-त । अयमेतीत्यादौ तात्पर्यज्ञानाभावाच वोधः । तस्य तवाय्या-वश्यकत्वात् । तद्घटिनाया आकांक्षाया दुवेचत्वात् । अथ घटपानयेत्यादौ घटपदाम्पदयोः यत्येकं गृहीतक्षानितकस्य ता-द्यानुपूर्वीज्ञानतात्पर्यज्ञानादिमतद्य घटकमेकानयनामिति बोथा-भावात्तादश्वोधे घटपदोत्तरं द्वितीयायास्ततो धातोस्तत आः ख्यातस्येत्यादिसम्भिन्याहारः कारणमित्यादिकार्यकारणभा-

वप्रहवतव्य बोधात्तादश्योधे तादृशकार्यकारणभावप्रहस्य हेतुत्वा-वश्यकत्वात्स एवाकांक्षा । एवं चायमेतीत्यादिवारणाय तात्य-र्थज्ञानमापि हेतुरिति चेत्तथापि सिद्धो वान्यस्फोटः । पदज्ञानका-र्वकारणभावरूपपद्शाक्तिज्ञानस्येव तत्समुदायरूपवानयज्ञानकार्य-कारणभावरूपवाक्यवाक्तिज्ञानस्यापि शाब्दे हेतुतायास्त्वयाप्यभ्यु-पगमात्। एवं च वाक्यशक्तिरेवाकांक्षेति परपरिभाषामालमवाश-ष्यते तदापि तस्याद्वत्तित्वेन विरुद्धम् । एवं चैतदनुरोधेनान्व-यांशस्य शक्यत्वनिरसनमयुक्तम् । न चैवं समासग्रहणं निय-मार्थिमत्यसङ्गतम् । गमानयत्यादिसमुदाये त्वया शक्तयनभ्युपः गमात् । सुबन्ततिङन्तयोश्य पत्ययान्तत्वेनैव वारणादिति वा-च्यम् । द्वितीयादेषातुविशिष्टस्य पादिपदिकत्वापत्तेः । तयोकक्त-रीत्या शक्तिसत्वात्। न च घातोः प्रत्ययान्तत्वादप्रत्यय इति पर्युदासापत्तिः । प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ब्रहणामीति परिभाषया दोषदिरहात्। अथ वा गामानयोति वा-क्ये एका समुदायशक्तिरस्तु । तथा च नोक्तदोषसम्भावना-पि । न च तदज्ञाने अपि मागुक्तज्ञाकिज्ञानादेव बोधात्तस्य व्य-भिचारः । विशिष्टशक्तिग्रहमालेणापि त्वदुक्ततद्प्रहे वोधात्। विशिष्टशक्तिशाहकस्य तदादिवत्कारकविभवितविशिष्टपदयोवि-शिष्ट्योस्तत्कारकविशिष्टिकियावीधकत्विमाति सामान्यतः शक्ति-ब्रहो ऽनन्तरं पद्विशेषसम्भिन्याहारे सति तात्पर्यवशात्पदार्थ-विशेषविशिष्टिकियाविशेषबोध इलाभ्युपगमात् । त्वयापि सामा-न्यतः कार्यकारणभावस्वीकारात्तत्कार्यकारणभावप्राहकस्यैव स-मुदायक्षक्तिग्राहकत्वामिति स्वीकारेणैव व्यभिचाराभावाच्च । न चैवमपि तत्तत्समाभिव्याहारानन्त्याच्छक्तचानन्त्यं तवापि तु-ल्यत्वात्। यदि घटमकारकशाब्दवोधमात्रे घटार्थकपदोत्तराविम-

क्तचादिजन्योपस्थितिर्देतुः । एवं विशेष्यतासम्बन्धेन कर्मत्वमः कारकशाब्दवोधे कर्मत्वार्थकपदमाग्वर्तिपजन्योपस्थितिईतुरित्या-दिसामान्यत एव सर्वत्र कार्यकारणभाव इत्यभ्युपेयते तदात्र पक्षे तत्रतत्र वाक्येनन्तशक्तिकलपने गौरवमाति रिच्यते चेत्। अस्माकमपि घटमानय पटमानयेत्यादिवानयेषु सर्वेत्रेनैका शक्तिर्वानयार्थविष-यिण्यस्तु । निरूपितत्वादेः कपैत्वादीनां सम्बन्धस्यैकत्वात् । घटमानयेत्यादौ पटकर्मकवोधामावः पटस्य पदादनुपस्थितत्वा-दुपपद्यते । अस्तु तावदेवं तथापि वाक्यनिष्ठवीधकतायाः शक्ति-त्वे किं मानिमाति चेत् । उच्यते । विषयतासम्बन्धेन शाब्दवुः द्धित्वाविष्ठमं प्रति तेनैव सम्बन्धेन वृत्तिजन्योपस्थितेईतितैव मानम् । अन्यथा घटमानयेत्यत्र घटपद्शकच्छानवतोपि तः जज्ञानवत इव बोधापत्या घटबाब्दबोधे घटार्थकपदवृत्तिजन्य-**ज्ञानत्वेन कारणतावाच्येत्यर्थभेदेनानेककोटिका**र्यकारण नावकः रुपनापत्ताविगौरवं स्यात् अस्माद्रीत्या घटे विषयतया दृत्तिज-न्योपस्थितिरूपकारणाभावास शाब्दबोध इति वरमेककार्धका-रणभावकल्पनम्। ननु घटत्वविशिष्टघटपकारकशाब्दवाधे हत्ति-जन्यघटत्वविशिष्टज्ञानत्वेन हेतुताया घटत्वमानयेत्यत्र घटत्वयो-र्विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासेन बुद्धस्थले बोधवारणाय वाच्य-तया तत एव नोक्तातिमसङ्गः । न च न्यायनये पटमानयोति वाक्यसमभिन्याहता विभक्तिकघटपदस्थले बोधवारणायावदय-घटत्वविशिष्टघटमकारकशाब्दबोधत्वावाच्छिन्न र्थकपदोत्तरसार्थकविभक्तिनिपातादिजन्योपस्थिते हेंतुता पाकांक्षाकारिकारणभावेनैवानितिपसङ्ग इतिवाच्यम् । घटार्थकत्वं हि घटनोपफलोपहितत्नं, अन्यथा लाक्षणिकघटपदाद्घटनोधा-पत्तेः, तथाच द्वत्या तद्बोधकपदजन्यज्ञानत्वेन कारणत्वेनैवान-

तिप्रसङ्गात्पृथक्षृतिज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभावादिति चेन्न । अन-न्तकार्यकारणभावे द्वतिप्रवेशे गौरवमपेक्ष्याकांक्षायां पदजन्य-द्वानत्वेनैव भवेशस्योचितत्वात्। तथा च घटपदादाकाशस्य सम-बायेन देवदत्तपत्तदत्तादेश्च जनकतयोपस्थितस्य शाञ्द्वोधविष-पतापत्तेवरिणाय विषयतया शाब्दबोधत्वावच्छिश्चे वृत्ति जन्योप-स्थितेस्तथाहेतुत्वमावश्यकम् । अस्माकं पदैः पदार्थानां वाक्या-द्वानयार्थस्य बोधाभ्युपगमाद्विशेषणविशेष्यभाववयत्यासासम्भः षाच । यथोपस्थितानामेन नानयज्ञनत्या संसर्गवोधात् । यन्तु घटककं पदं घटान्वयवोधं जनयतीत्येव नियमस्वीकाराकानुवप-तिरिति । तम। एवमपि वृत्तिज्ञानकार्यकारणभावानुरोधेन शक्ति-कल्पनावद्यकत्वात् । उक्तरीत्यैवोपपत्तौ घटान्वयवोधं प्रति घट-शक्तपदज्ञानत्वेन हेतुतेत्यनेककार्यकारणभावान्तरकल्पने गौरवाः च्च । न चेत्रमापि पदार्थशाब्दत्वमेव हत्तिज्ञानकार्यतावच्छेदकं वाच्यमिति वाच्यम् । संसर्गस्यापि वाक्यार्थसंसर्गोदिपदार्थ-त्वात् । तत्तत्समभिव्याहृतपदार्थवोधत्वमवच्छेदकमित्यपि न । अनन्तकार्यकारणभावप्रसङ्गात्। अथ विशेष्यत्वप्रकारत्वादिसम्ब-न्धेन शाब्दवोधत्वमेव वृत्तिज्ञानकार्यतावच्छेदकमस्तु । तेन च सम्बन्धेन न बाब्दत्ववाक्यार्थीशे अतो न तत्र वृत्तिः कल्या। तत्र लाघवाद्विषयतैव तत्कार्यनावच्छेदिका । तस्या एकस्यास्त्रि-तयसाधारणाया अभावात् । विशेष्यत्वादित्रय्येव सामान्यश-ब्देनाभिधीयते । विशेष्यादित्रितयव्यवद्यानुरोधेन विषयतात्र-यस्यावश्यकत्वात् इति चेत्, मैवस् । ज्ञानातिरिक्तविषयतायः। मानाभावात्तउज्ञानसम्बन्धेन बाब्दत्वस्यैव कार्यतावच्छेदकत्वा-त्। तत्तद्विषयविशिष्टज्ञानस्यैव विशेष्यत्वादिरूपत्वात् । अति-रिक्तविषयतापक्षेण्येवमेव व्यवहारवैलक्षण्योपपत्तौ त्रैविध्यानौदि-

त्यात्। एवं च तर्वेव विशेष्यमकारविशिष्टविषयतायाः सम्ब-न्धत्वे विपरीतं गौरवं स्यात् । दण्डीति बोधोत्तरं दण्डिमानिति बोधात्तजनकतावच्छेदिका नायं दण्डीत्यादिज्ञानपतिवन्धकता-वच्छोदिका च दण्डीत्यत्र दण्डपुरुषसंयोगसाधारण्येका विषयता बाच्यां। सैव शक्तिज्ञानकार्यतावच्छोदिकास्ताम्। अत्र दण्ड इ-तिभव्दाद्यं दडीत्यादिवारणं तु वाक्यशक्त्येवेत्यापि वदानित। एवं सत्यपि ययशब्दार्थ एव बाक्यार्थस्ति हिं पदार्थोपि तथैव स्यात्। उक्तं हि वाक्यपदीय । " अज्ञाब्दो यदि वाक्यार्थः पदार्थोपि तथा भवेत्। एवं साति च सम्बन्धः शब्दस्यार्थेन हीयत" इति॥ तस्माद्दाक्याधनाचकं नाक्यामिति सिद्धम्। अत एव तस्य ना-क्यार्थत्वाकेंबदन्ती सङ्गच्छतइति विभावयामः। माध्वास्तु, न वाक्यार्थवीयकतया वाक्यस्फोटसिद्धिः पदानामेवान्विताभिधा-यकत्वात् । पदैरेवार्थमतीत्युपपत्ती तत्र मानाभावात्। तदे-त-तृतीयाध्यायद्वितीयचरणसमाप्तावुक्तमनुव्याख्याने । " कर्तु-कर्मिकयाणां तु पूर्ती कोन्योन्वयो भवेत्। अपूर्तिइचेत्पदैरुक्तैः किं नृशृक्षेण पूर्वत '' इति । अत्र जयतीर्थः । कर्मेत्युपलक्षणं जिज्ञासितानां पदार्थानामिखर्थः । भवेत् । मातिपादनीय इश्वि शेवः । स्फोटमन्वयमतिपादकं बदता तत्र त्रमाणं वाच्यम् । तच न । अन्वयबोधस्य पदैरुपपत्तेरिति भावः । एवपनक्वीकारे बायकमाह । अपूर्तिरिति। अन्वयस्येत्यादि। नृगृङ्गेण । स्फोटेन । अपमाणकत्वात्तत्साद्ययम् । पदादन्वयबोधवादिनो लाघवं प-दानामायश्यकत्वात्, इफोटवादिना गाँरवं निष्ममाणकस्फोटस्य तस्यान्त्रयबोधकत्वस्य च कल्पनीयत्वादितिं भाव इति व्याच-ख्यौ । तस्माद्वावयार्थमतीलार्थं न स्फोट इलाहुः । तदेतन्तु-च्छम्। पदानामेवान्विताभिभायकत्वं घटादिपदिमतरान्वितघटे

ककामिति व्युत्पन्नस्यापि घटमित्यानुपूर्वीज्ञानतात्पर्यज्ञानादिमते-वि च घटकमैकानयनमिति बोधः पागुक्तकार्यकारणभावप्रहा-भाववतोषि भवेत्। न चेष्टापतिः। विशेषणविशेष्यभावे विनिः गमनाविरहात्सामान्यत एव शक्त्या चेतरान्वितो घटः, इतरान्विदं कर्मत्विमत्येवापत्तेः । न घटीयं कर्मत्विमिति । तथा शक्त्यनङ्गी-कारात् । घटः कमैत्वमानयनं कुतिरित्त्यत्रेतरान्विते कमैत्वे तादक्षे आनयने इत्यादिशक्तिग्रहवती वेष्यापत्तेश्व । अत एव तत्रैवानु-व्याख्याने " यदा श्रेषितश्रेषाणामुक्तिः सामान्यतो भवेत्। प-दैकेनाप्युत्तरेण विशेषावगातिर्भवेत्।। अतः सामान्यतो ज्ञातः पः दान्तरवद्यात्पुनः। भनेद्विशेषतो ज्ञातस्तेन स्यादन्वितोक्तिते"-ति प्रथमाध्याये चोक्तं सुयायाम् । शक्तिश्वैवान्त्रिते स्वार्थे इति कारिकाच्याख्यायां विशेषान्त्रयमतिपत्त्यर्थे पदान्तरसमिष्या-हारोपयोग इति, पदान्तरसम्भिन्याहाराद्विशेषश्विपत्युपपत्तेरि-ति चेति । तस्मात्तादशसमभिव्याहारकार्यकारणभावावश्यकत्वे मास्तु पदानामन्विते ज्ञिक्तिरिति सिद्ध्। किं च। सःखण्डवाक्य-स्फोटखण्डनमेतद्खण्डस्य वा । नाद्यः । पद्समृहरूपस्य तस्य नुशृङ्गतुल्यतोकिविरोधापचेः । नान्त्य इति तु वक्ष्यते । तस्पा-त्स्फोटपदश्रनणयात्रात्खण्डनं तत्यताज्ञानविज्ञान्भतमेवेति ध्येयस्। एतेन कार्यान्विते बक्तिरपास्ता । के चिन्तु पदानामन्विताभि-थायकत्वे घटमानयेत्वत्र वोधचतुष्ट्यापत्तिः । इतरान्तितो घटः, तथा कर्मत्वं, तथैवानयनं, तथैव क्वाति,रिति । न च तवापि चैत्रो घटमानयतीत्यादौ घटीयं कमेत्वं तदीयमानयनं तदीया कृतिस्तद्दां-श्रेत्र इति विशेष्यभेदप्रयुक्तवाक्यभेदापात्तः। अस्माकं सम्भवयो भ-वतां पुनरश्वनयोप्याकांक्षादिलभ्य इत्यत्रैव विशेषादिति वाच्यम्। नाहि विशेष्यभेदादाष्ट्रतिमापादयामः किंतु शक्तिभेदात्। ममतु घटनकारककर्मत्ववित्रेष्यकत्राब्दवीधे घटपदीत्तरं द्वितीया इत्या-दिकार्यकारणभावनानात्वविरहाम दोष इत्याहुः। एतेन यन्नृसिं-हाअमैस्तत्त्वविवेकादावुक्तम् । दृत्ति विना शाब्दबोधविषयत्वा-सम्भवाद्गीतरीक्यार्थविषयिणी स्वीकार्या । सा चातिरिक्ता गौ-रवामिति वल्हमपदार्थशक्तिरेव तद्विपिणी कल्पाते । पदानाम-न्वयसामान्ये शक्तौ तु विंशेषमविषयीकृत्य सामान्यबुद्धरपर्यवः सानात्तत्त्वसामान्यशक्तिभरेव समभिव्याहतपदोपस्थापितप-दार्थिविशेवनिरूपितान्वयविशेषः सेत्स्यतीत्येकशक्तिलाघवम् । किं चैकपद्मयोगेप्यन्वयविशेषस्य नियमेन जिज्ञासाद्श्वेनात्तस्या-श्चान्वयसामान्यज्ञानपूर्वकेत्वात्तज्ज्ञानस्य च शब्दाद्नयतो उसम्भ-वाच्छव्द एवान्वितमभिषत्तइति वाच्यम् । दृष्टे जम्बीरफळादौ रसविशेषजिज्ञासावद्भविष्यतीति चेन्न । तत्न नियमेन तदभावा-त्। अन्यथा वैशेषिकमतइब व्याप्तिमतिसन्धानद्शायामेव श-व्दादर्थसंसर्गः प्रतीयतहति शब्दोप्यप्रमाणं स्यात् हति । यद-प्यपरे, अन्वयांशे शनत्यनभ्युपगमे घटः कर्मत्वमानयनं कु-तिरिति पदजातादन्वयधीः स्याचोग्यतादेः सत्त्वात्। न चैताद-शं पदजातं शिळाशकळिमिगांकुरस्वरूपायोग्यम् । एवं सति वि-परीतव्युत्पन्नस्यापि बोधानापत्तेः । न च शक्तिभ्रमात्तस्यान्व-यथीः । स्वरूपायोग्यस्य सहकारिश्चतकेनापिकार्याजनकत्वात् । तस्मात्स्वरूपयोग्यमेवान्वयांशे श्रक्तिज्ञानरूपसहकारिसन्वाद्विप-रीतव्युत्पनं प्रत्यन्वयवोधकम्। अन्यं प्रति तद्रहितत्वानेत्यन्वयांशे क्रक्तिरवश्यमुपेयेति विवरणाचार्यानुयायिनो वदन्ति । तद्प्यपा-स्तम् । बोधकतारूपायाः शक्तरन्वयबोधस्यापि जायमानत्वात्तदंशे स्वीकार आवश्यक इति सत्यम् । परं तु सा वाक्ये एव स्वी-कर्तव्या न तु पदे । तथा साति समभिव्याहारोपि कारणमि-

तितज्ज्ञानस्य हेतुत्वे गौरवापत्तिरित्युक्तम्। घटः कर्मत्विमित्यादा-वाकांक्षाज्ञानविरहाद्योधविरहः । अन्वयांशे शक्तिज्ञानवते।प्य-बोधाच्चेत्युक्तम् । एवं जिज्ञासानुरोधादन्वयसामान्ये शक्तिरि-व्यप्यसङ्गतम् । दृष्टे समीचीनफले रसादिजिज्ञासावदुपपत्तेः । ताईं तद्देवालापि जिज्ञासानियमो न स्यादिात चे, दिष्टापत्तेः। किं चैवं ह्यन्वयो विशेषरूपेण शक्यः स्यात् । जिज्ञासायास्तया-त्वात् । ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेन हेतुहेतुमङ्गावात् । अ-न्यथा द्रव्यत्वादिना ज्ञाते सुवर्णत्वादिना उज्ञाते तेन रूपेणेच्छा-पतेः। नन्वेवं साति जिज्ञासोच्छेदः । येन रूपेण ज्ञानं वृत्तं तेन रूपेण सिद्धिसन्त्वादिच्छाया असंभवात्। येन च रूपेण न ज्ञा-तमेव तेन रूपेण कारणाभावेनासम्भवादिति चेन्न । सिद्धत्व-ज्ञानस्यैव सर्वत्र प्रतिवन्धकत्वात् तद्भावादेव जिज्ञासोपपत्तेः। घटो मेस्त्वतीच्छायामसिद्धेषि तस्मिन् तत्सिद्धःवाज्ञानादिने-च्छानिवृत्तेर्दर्शनात्। न च येन रूपेण यत्रेच्छा तेन रूपेण सि-द्धत्वधीरेव प्रतिवन्धिकेत्यपरत्रास्तु । अत्र तु सा सिद्धिरेव प्र-तिबन्धिका कल्प्यतां छाघवात् । घटज्ञानं मे जायतामितीच्छा-यां जाते तस्मिस्तित्सद्धत्वपतिसन्धानमन्तरेणैवेच्छानिष्टत्तेरानुम-विकत्वादन्यथा गौरबाचेति वाष्यम् । चैत्रस्यं ज्ञानं भवत्वितीच्छा-यामजाते च तस्य ज्ञानं जातिमिति सिद्धत्वज्ञानादिच्छानिष्टत्तेः स-र्वातुभवासिद्धाया अपलापापत्तेः । सिद्धेर्व्याधिकरणत्वेन प्रतिब-न्धकत्वासम्भवाच्य । तदानीं मे ज्ञानं भवत्वितीच्छायां तदानीं मे जातमिलादिकालान्तरीयज्ञानविषयकासिद्धत्वज्ञानेनापि प्र-तिबन्धाच्च । तस्मान्न जिज्ञासानुपपात्तः । अथ वा पूर्व विशे-षतः संसर्गावगमेपि स आपातरूप एव । कथमन्यथा ब्रह्माज-ज्ञासा स्यात्। प्रपञ्चितं चैतद्वितरणतन्त्वविवेकादावेवेति ध्ये-

यम् । एतेन सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो जिज्ञासेति बदन्तः सर्वेष्यपास्ताः । तथा च सामान्यतोन्त्रयः श्वन्य इत्यसङ्गतम् । अथ सामान्यतोन्त्रयः शक्यस्तेनानुमिते विशेषे जिज्ञासेति नोक्त-दोष इति चेम् । तथासत्यनुमानेन संसर्गोपस्थित्यैदोपपत्तेः श-ब्दप्रामाण्योच्छेदपसङ्गात् । अन्यथा वैशेषिकपतइवेति स्वोन क्तिविरोधरच । पदार्थेरेबानुमिते विशेषे जिज्ञासासम्भवाच सा-मान्यतोष्यन्वयस्याश्चर्यत्वं स्यात् । अपि च पदार्थवाक्यार्थ-योनियमस्य पूर्व ग्रहात्फलविशेषदर्शनाद्रसविशेषस्येव जिज्ञासाः नानुपपन्ना। न चैवं शब्दस्यापि भवद्रीत्यव प्रमाणत्वं न स्या-दित्युक्तामिति वाच्यम् । न भनेदेव यदि नानुमितं न साक्षात्कृतं किं तु बाब्दादेवावगतमित्यतुभवो न स्यात्। तथा चैतादवानु-भवादाकांक्षाज्ञाननिर्वाह्यविशेषणविशेष्यभावाधनुरोधाच्च शब्दः प्रमाणान्तरम् । न त्वत्र भवद्गीतिः साध्वी । पठितविस्मृतज्ञा-स्रस्य बोधादर्शनाच्छिक्तस्मरणमुद्बुद्धः शक्तिसंस्कारो वा हेतु-रिति मतद्वयेषि भवन्मते स्वातन्त्रयेण तत्र्यामाण्यासिद्धेः । तथा-हि बोधकत्वं हि शक्तिरिति विवरणाचार्यादिभिक्कम्। तच बो-धकारणत्वन्तच्च ज्ञव्दस्य खज्ञानद्वारा छिङ्गस्यैवानुमितौ । त-था च कारणताया व्याप्तित्वात्तज्ञानं व्याप्तिज्ञानमेवेति क-थं नातुमानविधया प्रामाण्यम् । उद्बुद्धो च्याप्तिसंस्कार एव हेतारिति स्वीकर्नृणां भवतां परं सुतरां दोषः । तस्मात्त्रमाणा-न्तरेण संसर्गोपस्थित्यसम्भवात्तत्र शक्तिरित्ययुक्तमेवेति दिक्। यसु पदार्थीस्तत्स्मृतिवी चाञ्दबोधे हेतुने तु पदद्वानं वाक्यद्वानं वा। व्यभिचारात्। उक्तं हि। " पदयतः दवेतमारूपं देषादा-ब्दं च शृण्यतः । खुर्गविक्षेपशब्दं च इवेतोश्वो धावतीति धीरि-ति ॥ तम । तथा साति चक्षुरादिना पदार्थोपस्थितौ भाव्दबोधा-

पत्तेः । शब्देनायमर्थो बुद्ध इत्यनुभवाच्च । पश्यत इत्यादाव-बाब्दत्वानुभवादनुमानेनैव निर्वाहाच्चेति दिक् । तस्माद्वाक्यार्थ-बाचकं वाक्यमिति सिद्धो वाक्यस्फोटः । नन्वेवं पदार्थवद्धा-क्यार्थोपि नानुभूयेतेति चेन्न । न ताबद्वाक्यार्थप्रतीतिरनुभवः । स्वर्गनरकादिकं शृण्वतोपि स्वर्ग नरकं वानुभवामीत्यप्रतीतेः किं तु स्मृतित्वादिच्याप्यमन्यथा वा शाब्दत्वादिकं जातिरनुभवब-कात्। तत्कारणं पुनकक्तरीत्या वाक्यज्ञानिमाति । नन्वेवमपि न पदज्ञानवाक्यज्ञानयोः सम्भवः। उत्पत्तिपक्षे एकदा तदभावा-ह् । अभिन्यक्तिपक्षेप्येकदा तदभावात् । तथा च न वर्णसमूह-रूपपदमत्यक्षं सुतरां तत्समृहरूपस्य वाक्यस्योति चेना। दर्शना-न्तरेप्युक्तदोषतादवस्थ्यात् । अथ प्रत्येकवर्णानुभवजानितसंस्का-रसहक्रतेनान्त्यवर्णपत्यक्षसमये सदसदनेकविषया पदमतातिरेवं वाक्यप्रतीतिश्चोषपद्यतइति मतम् । तिच्चन्त्यम् । एवं हि गिरिभुक्तमग्निमान् देवद्त्तेनेत्यत्रेव वाच्यज्ञाने समुहालम्बनस्पे विशेषाभावाद्योधापतेः । सरो रसः नदी दीन जरा राजेत्या-दावप्युपस्थितेस्तुस्यत्वाद्वोवाविश्वेषापत्तेश्रचाते। यन्तु जयतीर्थेनो-क्तम् । अनुभवक्रमोपहितानामेव तेषां समृत्यावगाहनाम क्रम-च्युत्क्रमयोरविशेष इति । तत्तुच्छम् । अनुभवस्मृत्योः क्रमे निय-माभावात । दृश्यते च मपूर्वेद्युरनुभूतस्य स्मरणम् । । किं च सं-स्कारस्मरणयोः समानाविषयत्वात्क्रमस्य च संस्काराविषयत्वेन न स्मरणविषयत्वम् । एवं च समूहालम्बनरूपं स्मरणमपि घ-काराकारटकारा इति भवेस तु घट इत्येताहज्ञामिति । अयोत्त-रवर्णप्रत्यक्षकाळे ऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन पूर्वपूर्ववर्णवत्त्वसुत्त-रोत्तरवर्णे, एवं तदुत्तरवर्णमत्यक्षकाले उपस्थितविशिष्टतद्वर्णव-व्त्वमुचरवर्षे सुप्रहामिति ताहशानुपूर्वीघटितं पदत्वं सुप्रहमेवं वा- क्येपीति मतम्। सममेतदस्माकमपीति एतेनैतदनुपपत्त्या ऽखः ण्डस्फोटाभ्युपगमः कैयटोक्तो न श्रद्धेयः ॥ इदानीमखण्डपक्षमाह ॥

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च ॥६८॥ वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ।

पदे पचतीत्यादौ न वणीः । तत्र दृष्टान्तव्याजेनाह । वर्णे-िवति । यथा न वर्णेष्ववयवास्तथेत्यर्थः । इवेति पाठः सुगमः। एवं वाक्येप्याह । वाक्यादिति । अत्यन्तं विवेको नास्ति । अयं भावः । वाक्यं पदं चाखण्डमेव । अनन्तवर्णकल्पने माना-भावात् । ककारादिकं गृणोमीतिप्रतीतिर्मानामिति चेन्न । तस्या-खण्डपदार्थविषयत्वात् । तत्तद्वर्णोत्पादकत्वेनाभिमतवायुसंयो-गविशेषाभिन्यक्ताखण्डपदार्थस्यैव कत्वादिना प्रनीत्युवपत्तेः अथाखण्डपदार्थस्यैव व्यञ्जकवैचित्र्यात्कत्वादिना प्रतीतौ क-कार उत्पन्न इति न स्यात् । स्फोटस्योत्पत्त्यभावात् । व्यञ्ज-कनिष्ठाया उत्पत्तेस्तत्रारोपाभ्युपगमे ज्ञानादीनामपि नित्यताप-त्तिः। किं च घटादेरपि कपाल्लसंयोगविशिष्टस्फोटक्यत्वापत्ति-र्नित्यत्वापात्तिक्चोति चेम । सत्कार्यवादिना नित्यताया ज्ञाना-दिगताया इष्टत्वस्य वस्यमाणत्वात् । घटादिकं चाविद्याक-स्पितो मृद एवावस्थाविशेषः । आविद्यकजल्लाहरणादिकायानु-रोभेन स्वीकरावदयकत्वात् । उत्पन्त्यादिमतीतिरपि वक्ष्यमाण-रीत्या नानुपपन्निति । नन्वेवं विकक्षणो वायुसंयोग एव तद्धेतु-रिति न्यायाद्वाचकोपि स्यादिति चेन । प्रत्यक्षोपळभ्यमानक-कारादेरेव वाचकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात् । स्फोटस्य च शृणोमी-त्यनुभवादावश्यकत्वात् । तस्माद्वायुसंयोगानिष्ठं तत्तद्वर्णजनक-

तावच्छेदकं वैजात्यमादायैव ककार इत्यादिवत्ययस्तार इत्या-दिवत् । स्पष्टं हि भामत्यां तारत्वादि वायुनिष्ठं वर्णेष्वारोप्य-तइति देवताधिकरणोभिहितम् । अस्मिक्च पक्षद्वये वर्णाप्यना-वश्यका इति चोक्तं शब्दकौस्तुभे। तथा च मत्यक्षाद्वाचकत्वा-न्यथानुपप=त्या तदेवेदं पदं तदेवेदं वानयमिति पतीत्या चाखण्ड-स्फोटः सिध्यतीति ध्येयम् । यन्तु प्रथमाध्यायप्रथमचरणे उ-क्तमनुव्याख्याने । 'शक्तिश्रेतान्विते स्वार्थे शब्दानामनुभूयते । अतोन्विताभिधायित्वं गौरवं कल्पनेन्यथे'ति । व्यवहारेणान्वि-ते एव शक्तिरनुभूयते । पदानामिति त्यनत्वा शब्दानामित्युक्तिः प्रकृतिप्रत्ययोरप्यन्विताभिधानामिति बोधिवतुष् । परमतं दूषय-ति । गौरवीमाति । अन्यथाकरूपने वाक्यं वाक्यार्थवीपकिमाति करपने गौरविमाति वाक्यमेत्राखण्डं करपनीयस् । तस्यार्थप त्यायन शक्तिकच करपनीयेति गौरविमिति भाव इति जयतीर्थः। तत्तुच्छम् । अर्थप्रतीत्याद्यन्यथानुपपत्या तस्यावद्यकरूपत्वा-त्। अन्वितज्ञक्तेश्च स्फुटतरं प्राङ्निषिद्धत्वात्। किं च गौरवं तर्वेव विपरीतम्। अनन्तवर्णादेः करुपनात् । यस्वत्राह जयती-र्थो नार्थपतीत्यन्यथानुपपत्या तत्सिद्धिः । तथाहि । किपयं स्वरूपतोर्थमत्यायकः मतीतो वा । नाचः । सर्वेदार्थयोया-पत्तः । अन्त्ये किमनयानुषपन्त्या तत्त्रनीतिषत प्रमाणांतरेण नाद्यः । अन्योन्याश्रयात् । प्रतीते रुफाँटे अर्थप्रतीतिस्तया च तत्कल्पनिमिति । नान्त्यः । प्रमाणान्तरासानात् । एकं पद्मेकं वाक्यं भूगोमीति पत्यक्षेण तद्भइ इति चेका । विचार्यतां ताई किययं प्रत्ययो वर्णानवगाहते न वेति। आधे ऽस्तु तेषायेत वा-चकता । आवश्यकत्वात् । अन्त्ये प्रतीतिवाध एवेति । तद्शु-द्रभू। एकं पदमिलादेर्वणीविषयस्यापि तत्रोक्तरीला मानत्वोद-

पत्तिशित । अत एव व्वनिरुभयसिद्ध एव । तथा च ध्वनिस्फो-टयोर्पध्ये नित्यवर्णाङ्गीकारे गौरवात । मानाभावाच्च । ध्व-नीनामेव गत्वादिभन्तवं तएव च वणीः । एवं च सा वणीवली तत्तदर्थविशेषणापृहीतसम्बन्धा स्फोटतदेकत्वाद्यभिव्याञ्जिका । गृहीतसम्बन्धो वा । नाद्यः । काव्यादिश्रवणे तत्तदर्थैरगृहीतस-क्वन्यस्यापि इदमेकं पदामिदमेकं वाक्यमित्यादिस्फोटस्य तत्मं-ख्यायाश्च प्रतीत्यापत्तेः। न द्वितीयः। एवं हि स्फोटा थावे प्येकार्थी-भिन्यक्जकत्वरूपमेकं धर्ममाद्ययेवैकं पदमित्युपपत्तेनानयोपपत्त्या तित्स द्धिः। उक्तं च। 'यस्त्वेकप्रत्ययः सोपि वाधकेन वलीयसा। औषाधिकतया नीतस्तस्मात्स्फोटो न मानभागि,ति । एवं वा-चकत्वमि तादशस्यैव स्यादिति न साप्यनुपपात्तः। नापि त-देवेहं पदं तदेवेहं वाक्यामाति प्रतीत्या तत्साद्धः । तदेवेहं नखं तएते केशाः सोयं समुद्र इतिवद्यपत्तेः । अतिरिक्तकेशादिक-मनुभवानाख्डमिति चेछ । गौरित्यत्रापि गकारौकारविसगीति-रिक्तस्फोटानुभवस्य कस्याप्यभावात् । किंच । पर्यायज्ञाव्देष्वेक एव स्फोटो नाना वा । घटकलजादिपर्यायाभिन्यक्ते स्फोटे गृहीतशक्तिकस्य पुंसी अमिद्धपर्यायश्रवणीपे मागगृहीतशक्ति-कस्पैव स्फोटस्य तेनाभिव्यक्त्यार्थप्रतीत्यापत्तेः । न च त त्पर्यायाभिन्यके स्फोट बक्तिग्रहस्तत्पर्यायश्रवणेर्थघहित्रिति बाच्यम् । एवं हि प्रतिपर्यायं शक्तिग्रहावदयम्भावे तत्तत्पर्याय-गतशक्तिग्रहहेतुताया एवोचितत्वात् । तथा साति शक्तिग्रहत्वेनैव हेतुत्वे लाघवाच्य । अन्यथा तत्पर्यायाभिन्यक्तगतशक्तिग्रहत्वेन तन्त्वेव च्छेद् कगौरवात । न द्वितीयः । अनन्तपदार्थानां तेषां शक्ति चापेक्ष्य वळप्तवर्णेष्वेव शक्तिकरूपनस्य लघुत्वातः। त-स्मात्स्फोटबादो ऽयुक्त एवेति न्यायरक्षायणिपरिमळयोनिष्कर्षी-

प्यपास्तः । वर्णप्रत्यक्षस्यापि तत्र मानताया स्वीकारात् । प-र्यायस्थलोपि एकैव शक्तिः परं त्वानुपूर्विवावच्छोदिका । वर्णाः नामपि तदतिरिक्तानामभावेनोक्तवाधकाभावादित्युक्तम् । ये तु वर्णानां तदातिरिक्तध्वनीनां वा स्वीकारपक्षेपि स्फोटस्य वाच-कत्वं समर्थपनते । वर्णातिरिक्तः स्कोट एव वाचकत्वान्यथानु-पपस्या कल्पते। न च वर्णा वाचका इति युक्तम्। अनिभः व्यक्तानां वाचकत्वेतिमसङ्गाद्भिव्यक्तेद्वासम्भवात् । मल्यक्षे विषयस्यापि हेतुत्वात् । न च स्मरणं सम्भवति । एत्रमपि व-र्णानामतीतत्वेन करणत्वायोगात् । तज्ज्ञानं करणामिति पश्चिप पदार्थस्मरणोपयोगिनस्तस्यासम्भवात् । न च पूर्ववर्णानुभवज-न्यसंस्कारसहकारेण श्रोत्रेणैकदा स्मरणं युक्तम् । तदेकमनेकं वा। आद्ये कमाभानात् सरो रस इत्यादौ विशेषो न स्यात्। अन्त्ये ज्ञानयाँगपचापात्तः। एवमेकं पदमेकं वाक्यमिति प्रतीति-रिष तत्र मानम् । न चैकं वनिमितिवत्सा । वनसञ्यादेरप्यति-रिक्तत्वात् । किं च तत्रैकदेशावच्छित्रत्वोषाधेरेकत्वेन सोपाधि-रेव मतीतिः स्यात् । प्रकृते चोपायेरसभवेन तदसम्भवात् । न चैकार्थवेषघेहतुत्वं तथा। व्याससमासयोरिय प्रसङ्गात्। ना-प्यविशिष्टेकार्थमत्ययजनकत्वम् । समासेष्वच्याप्तेः । अघट इत्यत्र प्रकृत्यंशेतिन्याप्तेश्च । अस्मन्मते चाखण्डं वाचकमकं स्फोटमादायैकत्वप्रत्ययः, तद्वचञ्चकाइच वर्णाः । तदस्वीकारे ध्वनयः । प्रतीतिनैलक्षण्यमपि ध्वनिकृतम् । तदुक्तं वाक्यपदीये । 'यथा मणिकुपाणादौ रूपमेकपनेकथा। तथैव ध्वनिषु स्कोट एक एव विभिन्नत'इति । साह्ययादिवतीतिरपि व्यञ्जकव्विनिव-न्धनैव । आह्चैवं कैयटोपीत्याहुः । स्याद्यं प्रागुक्तस्तेषां दोषः। किं च । तवैवार्थदोधानुवपात्तः । वर्णानां प्रत्येकं व्यवज्ञकत्वं

समुदितानां वा । नाद्यः । प्रत्येकास्फोटमतीतौ तावतैवार्थवोधाः पत्तेः। नान्त्यः। त्वदुक्तरीत्यैवासम्भवात्। सम्भवे वा तद्धेतो-रिति न्यायेनाथवोधस्यापि तत एवापपत्तेन वाचकत्वान्यथानु-पपत्तिरपि । अथ त्वन्मतेष्येष दोषः । तत्तद्वर्णोत्पादकत्वाभि-मतवायुभंयोगानां प्रत्येकयभिन्यञ्जकत्वं समुदितानां वेति विक-ल्पगणग्रासादिति चेत्। अत्रोच्यते। मत्येकमेव संयोगा अभि-व्यव्जनकाः परं तु के चन कत्वेन के चन इत्वेनेत्यनेकैः रैः। अत एव वर्णानां तदतिरेकास्वीकारोप्युपपद्यते । तच्च वायुसंयोगादिनिष्ठमेव तत्रारोप्यते । एवं चाव्यवहितोत्तरत्वसः ब्बन्धेन धवरवं टकारे गृह्यते । एताहशपदर्शीनकारणतीयाँ अविवादात् । परं त्वव्यवहितीत्तरत्वं स्वज्ञानाधिकारणोत्प-तिकज्ञानविषयत्वं वाच्यम् । अत एव घज्ञानानंतरज्ञानविषयत्व-कपालुपूर्वीज्ञानामित्यादिनैयायिकद्यद्धानां व्यवहारः । एवं च न किवहोषः। यचु श्रूयमाणशब्दे किमयं हालाहलशब्दः कि वा इलाइलः किमयं मरकतज्ञब्दः मकरतज्ञब्दो वा । किमयं कु-श्च बदः कु श्वाबब्दो बेति सन्देहे यथा तथास्तु विषरत्नदर्भवा-चकोभवत्येवेत्यादि निश्चिन्वतो बोधो न स्यात् । स्फोटाभिः व्यक्तौ स्पष्टााभिव्यक्त्यापत्तेः। अनभिव्यक्तौ बोधकाभावादि-ति न्यायरक्षामणावुकतम् । तिचन्त्यम् । वर्णसम्हरूपपदज्ञानं कारणिमति स्वीकर्तृणां दर्शनान्तराणामपि तुल्यत्वात् । तदर्थ-ज्ञापकत्वज्ञानं च मयापि समिमिति। यद्गा। किन्चित्किकिचत्प्रत्येकः येव स्फोटाभिन्यावेतर्जायते । अग्रे अग्रे विश्वदा जायते । पूर्व जातापि नार्थवोधोपयोगिनी । यथा रत्नतन्त्वस्यैकदा दर्शनेपि नाभिन्यक्तिः, वारंवारं दर्शने तु भवाति । उक्तं च । सामस्त्येन तु तम्रचितः सर्वान्ते मणितन्त्वनहिति । ननु भतिवेत्यादावर्थ-

बोधापित्ति ते, त्रवापि वाचकसन्त्वादर्थवोधापितः । वर्णा नुपूर्वीनियामकानियम्याभिव्यक्तरेश्वीधोपयुक्तत्वात्। न च द-ष्टान्तो विषमः । एतादशजातिमानसुकशब्दवाच्य इत्यत्रैव द-र्शनान्तराणामपेक्षणादिति बाच्यम् । प्रथमदर्शने जातेरवगमे एतादशजातिमानसुकशब्दवाच्य इत्यस्यापि ग्रहणापत्तेः । अ-स्माकं पुनर्जात्यग्रहादेव विलंबः। तथा च विजातीयप्रत्यक्षा-ज्जातिग्रहवद्विजातीयाभिवयक्त्यार्थवोध इति । अय प्रथमदर्श-ने एवं जातिर्गृश्चते पदं पुनस्तज्जात्यविच्छन्नवाचकं न स्मर्थत-इति चेन्न । ममापि स्फोटो व्यज्यते । अर्थस्मरणं पुन जीय-तइत्युपपत्तेः । पदतद्रथयोः शक्तिलक्षणसंम्बन्यस्य परस्पर-स्मारकत्वाविशेषात् । विजातीयाभिन्यक्तेः पदस्मारकत्व-बद्दिजातीयाभिव्यक्तरर्थस्मारकत्वादिति दिक्। यनु वर्णानां व्य-ञ्जकत्वेष्येवमेवोपपात्तारीति तन्तुच्छम् । एवं हि स्फोटासिद्धेरु-क्तत्वात्। अत एव च चकारविशिष्ट्रष्टकार एव व्यञ्जकः पूर्वपूर र्ववर्णविशेषितोत्तरवर्णविषयकपत्यक्षाभ्युपगमात् । एतेन प्रथमा-दिवर्णेरिवशदस्फोटाभिन्यक्तिनीनुभवसिद्धेति निरस्तम् । स-माध्यन्तरसत्त्वादिति न्यायरक्षामणिस्थः स्फोटवादमङ्गीकृत्य स-माधिः प्रत्युक्तः । प्रन्थकृतस्त्वाहुः । वर्णमालायां पदिमिति प्रतीतेर्पणितिरिक्त एव स्फोटः । अन्यथा कपाछातिरिक्त-वटासिद्धिमसङ्गरचेति दिक् इति सुषीभिविभावनीयम् ॥६८॥ शास्त्रामागण्यमसङ्गः पद्वाक्ययोर्खण्डत्वात् । शास्त्रस्य च पकुतिवत्ययाभ्यां पदन्युत्पादनमात्रार्थत्वादित्याश-

इां समाधते।।

पञ्चकोशादिवत्तस्मात्कल्पनैषा समाभिता॥६९॥

## उपेयमातिपत्त्यर्था उपाया अन्यवास्थताः।

उपेयमितिपत्त्यर्थेत्यन्तेनान्वयः । तथाहि । भृगुर्वाकणिर्वरुणं पितरं ब्रह्म पृष्टवान् । स उवाच । अन्नामिति । पुनरस्योत्पत्त्या-दिकं समीक्ष्य प्रमुवान् । पुनः प्राणो ब्रह्मोति । तस्यापि तथा-त्वं बुध्वा पृष्ट्वान् । ततो मन इति । तस्याप्यश्चितमनं त्रेधा भवति यत्स्थूलं तत्पुरीषं यन्मध्यमन्तनमांसं यदणीयस्तनमन इति श्रुतावुत्पत्तिश्रवणात्पृष्ट्यान् । तता विज्ञानमय इति । तस्या-पि इन्त्युपहितत्वेन तथात्वं बुध्वा पृष्ट्वान् । तत आनन्दो ब्रह्मे-ति । पुनर्वस्तुतन्त्वं माप्य स्थितइति तु के चिद्रचाचक्षते । तन्न। पश्चमस्य तत्रानुपायत्वात् । अकोशत्वाच्च । तस्य ब्रह्मला-त । तसान भूगवछीहोदाहर्तन्या । कित्त्वानन्दवछी । तत्रत्या हि पञ्चापि कोशा उपाया एव । तत्र हि ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेत्यत्र श्रूयमाणमेव ब्रह्मपदं मुख्यब्रह्मसमर्पकम्। अत एवाधारत्वाः र्थकः पुरुष्ठशन्दोप्युपपद्यते । छांगूलासम्भवेन सुख्यार्थस्य बा-धितत्वात्। कथं तर्धानन्दमयोभ्यासादिति वैयासिक सूत्रमिति चेत्। आनन्दमयशब्दस्य तद्दाक्यशेषे श्रूयमाणब्रह्मपदे तात्प-र्यादित्यादि श्रङ्करभगवत्पादमभृतिभिः प्रपाञ्चितम् । एवञ्च यथा पञ्चकोशा अपि सर्वाधारब्रह्मवोधनायैवोक्ताः न तु वा-स्तवमेषां ब्रह्मत्वं तथैव प्रकृतिप्रत्ययादिभिविचारोप्यखण्डस्फो-टवोधनोपाय इति भावः । ननु प्रत्यक्षस्य स्फोटस्य श्रवणा-दितोपि बोधसम्भवान शास्त्रं तदुपाय इति चेत्रत्राह । उपाया इति । उपायस्योपायान्तरादृषकत्वादिति भावः । अत एव के चित्सुपत्ययं केचित्सिपत्ययं के चित् रुपत्ययं च विदधाति त-देतदभिष्रेत्याह वानयपदीये । "उपायाः शिक्ष्यमाणानां बाला-

नागुपलालनाः । असत्ये नत्मीने स्थित्वा ततः सत्यं समीइत" इति । अत्र वदन्ति । नैतच्छास्तं स्फोटहानार्थं पञ्चकोशवदुपा-यः शास्त्रज्ञानं विनापि गामानयोति वाक्यमात्रव्युत्पन्नस्य पामः रादेरपि शाब्दबोधात् । तस्य स्फोटज्ञानं विना बोधानुपपत्तेस्त-ज्ज्ञानं च शास्त्रमन्तरेणोति व्यभिचारात् । शास्त्रस्योपयान्तरत्वे च शास्त्रजन्यस्फोटज्ञाने तृणजन्यतावच्छेरकिमव वन्हौ वैजात्यं वाच्यं तच्च न, प्रमाणाभावात् । किं च प्रकृतिमत्ययादेः का-ल्पनिकत्वेन शराविषाणकरातया तेन न स्फोटात्मकवस्तुज्ञानस-भावः । पञ्चकोशादेश्च सदसाद्विलक्षणताया अद्वैतशास्त्रे च्यु-स्पादितत्वादिति । अत्रोच्यते । भाषासंस्कृतसाधारणः स्फोट एव वाचकः तज्ज्ञानं च श्रौतप्रत्यक्षादिरूपमपीति सत्यम् । किं तु वर्णवत्मकृतिमत्ययापन्नोपि स एव । एवं च मकृतिमत्ययादिः भिन्धुत्पादनपूर्वकं तज्ज्ञानं तत्पूर्वप्रयोगद्वारा शारीरश्रुद्धिहेतुर्य-ज्ञादिरिवान्तः करणस्य । तथा च "तत् द्वारमपवर्गस्य वाङ्म-छानां चिकित्सितम् । पवित्रं सर्वेविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते" इति । " इदमाचं पदस्थानं सिद्धिनोनानपर्वणाम् । इयं सा मोक्षमाणानामजिन्हा राजपद्धतिः ॥ अत्रातीतविषयीसः केव-लामनुपर्यात'' इति च वाक्यपदीयं सङ्गच्छते । एवं च विजा-तीयज्ञानएव ज्ञास्त्रस्योपयोग इति न तुगादिवद्व्यभिचारः। यनु अर्छीका प्रकृतिप्रत्ययकरानेति । तस् । पञ्चकोशादिवदस्यापि सदसहिलक्षणाया एव दिक्यदर्शनमात्रेणोपपाद्यिष्यमाण-त्वादिति दिक् । एवं रेखागवयन्यायेनापि शास्त्रमुपाय इत्य-प्याहः ॥ ६९ ॥

ननु वर्णानां स्फोटात्मकत्वे कत्वगत्वादिकं तानिष्ठं व्यञ्ज-कवायुनिष्ठं वा । नाद्यः । तस्य नित्यत्वेन ककार उत्पन्न इति न स्यात् । अनित्यत्वे ऽनुगतः ककार इति प्रत्ययो न स्यात् कः त्वस्य ककाररुपनाममात्रत्वापत्तेश्च । अन्त्ये भ्रमत्वं कादिपती-तीनां स्यादित्यत आह ॥

## कल्पितानामुपाधित्वं स्वीकृतं हि परैरपि । स्वरदैध्याद्यपि ह्यन्ये वर्णेभ्यो ऽन्यस्य मन्वते ७०

कुल स्वीकृतं तदाह । स्वरेत्यादि । उदात्तत्वादिकं ध्वनि-निष्ठामिति स्वीकारादिति भावः। एवं दीर्घत्वादिकमपि । आ-दिना हुस्वत्वादिकमपि युद्धते । अयं तेषामभित्रायः । गकारा-दयो वर्णास्तावदेकैका एव, प्रहरात्पूर्वमनुभूयमानस्य सोयमिति प्रत्यभिज्ञानात् । न च गत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकभेदाभावस्त-द्विषयः । व्यक्तचितिरिक्तगत्वानक्वीकारात् । अयं गकार इति चेदं रूपमितिवदुपपचते । न च गत्ववानाकार इत्यनयोरविषा-पत्तिः । सह प्रयोगञ्च न स्यादिति शङ्क्यम् । प्रतीतौ गत्व-त्वस्यापि भानाद्विशेषसम्भवात् । सहप्रयोगस्यापि घटत्ववान्वट इतिवदुपपत्तेः । भिन्नेषु घटादिषु घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभे-दाभावसत्वात्सो यमिति प्रतीत्यापत्त्या व्यवत्यभेदस्यव तत्र विष-यत्वावश्यकत्वाच। प्रत्यभिज्ञाया व्यक्तिविषयत्वे बाधकामावाच। न च गकार उत्पन्न इति प्रतीतिरेव वाधिका । तस्याः व्यञ्ज-कध्वनिनिष्ठोत्पत्त्यादेः परम्परासम्बन्धेन वर्णनिष्ठत्वविषयत्वे-नाप्युपपत्तरातिरिक्तवणीसाधकत्वात् । परम्परया वर्णनिष्ठत्वा-भ्युपगमाच्च न अमत्वम् । साक्षात्सम्बन्धात्रे भूम इत्यवाशिष्य-ते। तद्यि सोयमित्यत्र व्यक्तचभेदांशे तव भूमत्ववनुवयं परं तु पमातिरिक्तवर्णतत्प्रागभावध्वं सकल्पनागौरवापत्तिनैति लाघव-मतिरिच्यते । तव तु तत्स्यादिति महदनिष्टम् । किं च । प्राग-

सत्त्वे साति सत्त्वरूपाया उत्पत्तेने वर्णेषु ग्रहणमानुभविकम् । अत एव वर्णमुच्चारयतीति प्रत्ययो न तूत्पादयतीति प्रत्ययो व्यवहारइच । उच्चारितत्वं च तास्वोष्टसंयोगादिजन्याभिव्य-क्तिविशिष्टत्वम् । तस्य चेदानीतनता सूपपादा । तथा च प्राग-नुभूतेनेदानींतनानुभूतस्याभेदसिद्धौ ताबत्काळं स्थिरं चैनं कः परचात्राशयिष्यतीति न्यायेन नित्यतैव। नन्वेवं स्त्रीपमवीयं गुकमभवोयमिति पतीतिस्तच्छ्वणात्स्री शुकाद्यनुमानं च न स्या-त्। न च वैजालं वायुनिष्ठस्। तदश्रहेषि वैजालावोधात्। नापि ध्वनिनिष्ठम् । तत्र तस्मिन्मानाभावात् । तहुन्पादक शङ्खाद्य-भावाच्च । किंच । सेथं गुर्जरी सेथं दीएक छिका इत्यादाविष नाशो न स्यादिति चेन । स्तीशुकादिजन्यतावच्छेदकं ताल्वो-ष्टसंयोगे तद्भियातजवायौ वा विद्यमानवैज्ञालं वर्णेष्वारोप्य-तइत्यभ्युपगमात् । अत एव तारत्वादिरूपविषद्धभमीध्यासाझेद इति निरस्तम् । न च वाय्यग्रहे ताकिष्ठजात्याद्यग्रहः । येन यस्य धर्मी पृद्यते तेन तद्वीति नियमादिति वाच्यम् । वहिरिन्द्रियेषु व्यभिचारेण नियमाभावात् । चक्षुवः प्रभायाः स्वर्शनस्य वायोः रूपस्पर्वमात्रस्य रसनादेश्च रसादिमात्रस्य ग्राहकताया नैया-यिकैः स्वीकारात् । अस्तु वा स्त्रीशुकादिव्यंग्यस्तारत्वादिश्व वर्णनिष्ठो जातिविशेषः। न च तेषां किश्वाहे रोधः। योयं रा-मेणोक्तः स एवेदानीं छुष्णेनोच्यतइति । योयं तारो मया श्रुतः स एवेदानीं मन्द इति च प्रतीतेः । गुर्नेरीदीपादिस्थलेपि मानान्तरेण नाशसिद्धौ सोयामित्यस्य भ्रमत्वं अन्यथा तत्राची-ष्ट एव नावाद्यभावः । न चैवं वायुताल्वोष्टसंयोगादेर्गत्वं का-र्थतादच्छेदकमपेक्ष्य तत्प्रत्यक्षत्यं त्वया वाच्यञ् । तथा च गौर-वामिति वाच्यम् । प्रत्यक्षत्वावाच्छित्राविषयितया गत्वस्यैव कार्य-

तावच्छेदकत्वात् । नन्वेयं घटोपि नित्य एव कपालसंयोगादिकं व्यञ्जकं भविष्यतीति चेन्न । मागसन्त्वे लाति सन्त्वक्षाया उत्पत्तेस्तत्र गृहीताया विना बाधकं त्यागायोगात् । अत्र तद्ग्रह्विष्यतीत्रह्योः सन्त्वेन तद्योगात् । सत्कायवादाभ्युपगमे तिवद्यापत्तेश्व । न च गकारादेविना व्यञ्जकत्वननुभवेन्यकारस्य-घटवत्सन्देहापतिः । दोषाद्यभावाद्वपपत्तेः । अन्यथोत्पन्नत्वादित्यन्तेश्व । दोषाद्यभावाद्वपत्तेः । अन्यथोत्पन्नत्वादित्यन्तेश्व । दोषाद्यभावाद्वपपत्तेः । अन्यथोत्पन्नत्वादित्यन्तेश्व । देशक्व च वीचीतरङ्गादित्यायेनानेक-वर्णकल्पनायां गौरवमपास्त्वम् । तस्मानित्या एव वर्णाः । त-स्माद्यथा गकारादिन्तितिस्तथा स्फोटप्रतीतिरपि गत्वादिक्षे-णोपपन्नेति नोक्तनञ्जद्वेति भाव इति सुधीभिध्ययम् ॥ ७० ॥

## इति व्यक्तिस्कोटनिरूपणम् ॥

बोपदेबोक्तयुक्तया जातिस्फोटमाह ॥

शक्यत्वइव शक्तत्वे जातेलीघवमीध्यताम्। भौपाधिको वा भेदोस्तु वर्णानां तारमंदवत् ७१

अयमभिनायः। गकारादि व्यक्तयस्तावद्व वयाम्युपेतव्याः। न चोका रीतिः साध्वी। तथा सति सोयं गकार इतिवद्यो सया इकारः श्रुतः सोयं गकार इत्यापात्तिः। एकस्यैवाखण्डपदार्थस्य सकलवणिकपत्वात्। णकारोयं न गकार इत्यनापत्ते क्च । किं च स्फोटे गत्वाद्यातिरिक्तमभ्युपेयं न वा। आद्ये तदेव गकाशे-स्तु वर्णातिरिक्तगत्वाभावस्य वर्णानित्यतावादे बद्धरभगवत्पाद-मभृतिभिः सिद्धान्तितत्वात्। तथा चातिरिक्तस्फोटकल्पनएव गौरवम्। वर्णानामेव वाचकत्वोपपत्तौ तत्र मानाभावदःच। अ-नत्ये यकारादिमतीतिविरोधः। वायुसंयोगादिद्यात्विजात्यमेव तत्तद्वेण मतीयतइति चेत्र। मतीतिर्विना बाधकं भूमत्वायोगात्। अस्तु वा वायुसंयोग एव गकारोपि तस्यातीन्द्रियत्वं दोष इति
चेन्न। तद्भत्यमेवदेवोपपत्तेरिति गतमतिरिक्तस्पोटकरुपनया। तस्मान्सन्त्येव वर्णाः। तथा च यया ज्ञक्या जातिरेव । तथा ज्ञकापि। अन्यथा बहुनां वर्णानां वाचकत्वे गौरवं स्यात् वस्त्रवहाथकवद्यात्त्रत्येकं वाचकत्वस्य चास्त्रीकारात् । इदं घटपदिमिति प्रतीत्या घटपदज्ञानकारणतावच्छेदककोदिपाविष्ठतया च
जातिविशेषस्यावश्यकत्वात् । न च वर्णानुपूर्व्येव प्रतीतिकारणत्वयोर्निर्वाहः। घटत्वादेरि संयोगिविशेषिकृपृदैवान्यथासिद्ध्यापतेः। तस्मात्सा जातिरेव शक्ता तादात्म्येन तदवच्छेदिका चेति। ननु सरो रस इत्यादौ जात्योः सन्त्वाविशेषादथेवोधभेदो न स्यादित्यत भाह। औपाधिको वेति। वा त्वर्थे।
उपाधिरानुपूर्वी भेदः कारणीभूतज्ञानस्य। उपाधिप्रयुक्तज्ञानवेस्तभण्ये दृष्टांतमाह। वर्णानामित्यादिना। आनुपूर्वीविशेष एव
जातिविशेषाभिव्यंजक आकारविशेष इव घटत्वादे, स्तथा च
नोक्तदोष इति भावः॥ ७१॥

ननु जातेः मत्येकवर्णेष्विष सत्त्वात्त्रत्येकादर्थवोधापितस्तु-त्यैवेति प्रत्येकं वर्णा एव वाचकाः किं न स्युरित्यत आह ॥

अनेकव्यक्यभिव्यंग्या जातिः स्कोट इति स्मृता। कैश्चिद्वचक्तय एवास्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिता ७२

अयं भावः । त्रिविधनातिस्काटेषु वर्णपक्षे यद्यप्ययं दो-पस्तथापि पदवाक्यपक्षे नायस् । वर्णेषु तस्या व्यासञ्यद्वति-त्वात् । तत्रापि पूर्ववत्पदार्थवाक्यार्थयोविकयपदस्कोटी वाचक-त्वेन स्वीकियेते । तथा चानेकाभिव्यक्तिभिर्वर्णव्यक्तिभिर-भिव्यंग्या जातिः स्कोट इति स्मृता, योगार्थतया । एतेन स्फोटस्य सदातनत्वात्सर्वदार्थवोधापत्तिरित्यपास्तम् । कैविच-द्रचक्तय एव ध्वनय इत्यभ्युपेयतइति समुदायार्थः । उक्तं हि काव्यप्रकावा । वुधैर्वेयाकरणैः प्रधानीभूतस्फोटव्यंग्यव्यव्जक-स्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत इति ॥ ७२ ॥

ननु का सा जातिस्तत्राह ॥

सत्यासत्यो तुर्योभागोप्रतिभावं व्यवस्थितौ ॥ सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयो मताः ७३

प्रतिभावम् । प्रतिपदार्थम् । एतच्य 'सम्बन्धिभेदात्सचैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यव-स्थिताः ॥ ता प्रातिपदिकार्थं च पात्वर्थं च प्रचक्षते । सा नित्या सा महानात्मा तामाहुत्त्वतस्राद्यं इति वाक्यपदीये । नित्यं द्रव्य-मिति प्रतीकमादायासत्योपाध्यवच्छिकं ब्रह्मतन्त्वं द्रव्यशब्द बाच्यमित्यर्थः । ब्रह्मराशिरित्यादाय ब्रह्मतन्त्वमेव शब्दस्वक-पत्या भातीतिं कैयटे च स्पष्टम् । एवं वाच्यं वाचकं च ब्रह्मे-वेति भावः ॥ ७३ ॥

ननु प्रकृता जातिरेव नास्ति । पदंपदामित्यानुगतबुद्धेर्वणीनुपूर्व्येवोपपत्तेस्तस्या अपि नानात्वे तु परम्परया वर्णस्तङजातिवा नियामिकास्तु । न च घटाचिप न सिध्येदिति शङ्क्यम् । इष्टापत्तेः । मृद्यवानस्थाविशेषकपत्वात्तस्य, अत एव वाचारम्भणं
विकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रूयते । व्युत्पादितं चैततदनन्त्यत्वमारम्भणक्षव्दादिभ्यः पटनच्चेत्यादिना ऋषिपुंगवेन
भगवता व्यासेन, अत्यवाक्वतिरित्यादाय ब्रह्मदक्षिने गोत्वादिजातेरप्यसत्वादानित्यत्वम् । आत्मैवेदं सर्वमिति श्रुतिवचनादिति कैयटः । शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्येवोपवर्ण्यते, समारम्भस्त

भावानामनादिब्रह्मशाश्वतमिति वाक्यपदीयेपि । तदेतन्मनसि निषायाह् ।

इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनम् । त्रह्मेवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः॥ ७४॥

नामरूपे व्याकरणत्राणीति श्रुतिप्रसिद्धा द्वयी सृष्टिः
तत्र रूपस्येव नाम्नोपि तदेवतत्त्वं, जन्ममरणादिकं तद्दत्पपंचश्च तत्राविद्या करिपतइति वेदान्ततत्त्वमस्मा कमपीष्टमेव ।
उक्तंति वाक्यपदिथे । "अजन्मानि तथा नित्ये पौर्वापयीवेवाजिते। तत्त्वे जन्मादिरूपत्वं विरुद्धसुपद्धभ्यते" इति । तस्मादिवद्याद्यायामुक्तरीत्या जातिरेव स्फोटः । निष्कर्षे तु ब्रह्मेव
स्फोट इति भावः । परन्तु अविद्यादशायामपि वर्णानां वाचकत्वमभ्युपेत्य स्फोटखण्डनमयुक्तमिति ध्यम् । ब्रह्मेवेत्यनेनात्रायं
पुरुषः स्वयं ज्योतिः तमेव भान्तमनुभाति स्वयं तस्य भासा सर्विमदं
विभातीति श्रुतिसिद्धं स्वपरमकाशत्वं स्चयन स्फुटत्यर्थोस्मादिति
स्फोट इति यौगिकं स्फोटशब्दाभिधयत्वं सूचयतीति सिद्धम्॥७४॥

विद्याधीश्ववहरुसं इक्षमितिश्रीमाध्वभद्दारकं

जित्वा केवलेवङ्गटटयसिविधेण्यान्दोलिकां प्राप्तवान् ॥

यद्यके मुनिवर्यसूत्राविद्यति शिद्धान्तभङ्गन्तथा

माध्वानां तमहं गुरूपमगुरुं रङ्गोजिषद्धं भजे ॥ १ ॥

पाणिनीयवचसां स्वलु पूलं चन्द्रवेखरभवानिनिक्हम् ॥

तेन भूषणामदं हि तवैव श्रीतये भवतु साम्बश्चिवस्य ॥ १ ॥

इति श्रीपदत्यद्वाक्यममाणपारावारीणधूरीणरङ्गोजी
भद्दात्मजकोण्डभद्दक्ते वैयाकरणभूषेण

चरमः स्फोटः समाप्तः ॥



## पदार्थदीपिका प्रारम्यते।

श्रीमत्तिद्धिकरं कान्तं रमोमारमणात्मकम् । दयासिन्धुं चिदानन्दं सितासितसुपारमहे ॥ १॥

इह खलु चतुर्थपुरुषार्थहेतुभूतमात्मतत्त्वज्ञानमामनन्ति । तच पदार्थतन्त्वानिर्णयाधीनमिति पदार्थतन्त्वमत्र विविच्यते ॥ तत्र—

प्रामितिविषयः पदार्थः ॥

स दिथा भावो ऽभावश्च । भावाः षडेव द्रव्यगुणकर्मसा-मान्यविशेषसम्बायभेदात् । तत्र—

द्रव्यत्वजातिमर्, गुणाश्रयो वा द्रव्यत् ॥ तच्च पृथिवयप्तेजीवाय्वाकाश्रकालदिगात्ममनोभेदास्रव-था । तश्र—

पृथिवीत्वजातिषती गन्धवती वा पृथिवी ॥

मणिमुक्तावज्ञादावण्यनुकृतगन्थोस्त्येवेति न तत्राव्याप्तिः । तद्भस्यनि गन्थोपल्रम्थेन तत्रापि गन्धकरपनात् । मण्यादयः गन्धवन्तः गन्धवक्रूम्यारम्थकावयवारव्धत्वात् महापटवत् । अथ वा गन्धवन्तं गन्धसमानाधिकरणज्ञल्लाहोत्तेजातिमन्त्वम् । गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वादिकमादाय जलादावित्याप्तिवार-णाय जलाऽहत्ताति । एतेन नानागन्धवदारव्धपदार्थस्य निर्गन्धत्वपक्षेपि न तत्राव्याप्तिस्ताहश्रपृथिवीत्वसत्वात् । सा च

पृथिवी द्विषा । नित्या ऽनित्या च । परमाणुरूपा नित्या । कायेरूपा त्वनित्या । यदिदं जालसूर्यमरीचिस्थं सर्वतः सूक्ष्मपुपलभ्यते । तच त्र्यणुकं तस्य षष्टोंशः परमाणुः । तित्रिभिद्वर्यणुकरारभ्यते । द्वाभ्यां परमाणुभ्यां च द्वयणुकामिति स्वीकारात्।
कार्यरूपा च त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरं त्वन्त्यावयावि भोगायतनम् । भोगविधामकामिति यावत् । तत्पञ्चधा
शुक्रशोणिताभ्यां विनैवादष्ट्विशेषोपगृहीतपृथिवीजन्यं जरायुजमण्डजं स्वेदजमुद्धिदं च । आद्यं वशिष्ठादेः । गर्भावरकश्चर्मविशेषो जरायुस्तज्ञं मनुष्यादि । अण्डजं पश्यादि । स्वेदजं
यूकालिक्षादि । पृथिवीं भित्वा जायमानमुद्धिदं द्वक्षादि । इन्द्रियं
व्याणम् । तच्च गन्धतज्जातितदभावानामेव ग्राहकम् नासाग्रवार्च तत्पार्थिवमेव, रूपादिषु पञ्चसु गन्धस्थिदाभिव्यञ्जकत्वात् । कुंकुमगन्धाभिव्यञ्जकतैल्वत् । सक्तुरसनवशरावगन्थाभिव्यञ्जकजलेतिव्याप्तिवारणाय एवकारः । विषयाः पुष्पादयः ॥

अप्तवजातिमत्यः शीतस्पर्शवत्यो वा आपः ॥

ता अपि द्विधा नित्या अनित्याद्य । परमाणुक्पा नित्या कार्यक्पा अनित्याः । ता अपि बरीरेन्द्रियविषयभेदात् तिषा । श्वरीरं वरुणछोके । तन्तु पार्थिवावयविष्ठनात् करकावत् अद्विशेषाद्वा घनीभूतं दृढं राज्ञोगोपयोगि इन्द्रियं रसनम् तच्च रसतज्जातितदभावानामेव ग्राहकम् जिन्हाग्रवर्ति तदाप्यमेव । क्ष्पादिषु पञ्चसु रसस्यैवाभिन्यञ्जकत्वात् छाछावत् । जछ-माधुर्यन्यञ्जकहरीतक्यामञ्जकादौ न्यभिचारवारणायैवकारः । तयोः कषायाम्छरसवत्तया पटरञ्जकद्रन्यक्ष्पविशेषाभिन्यञ्जकत्वात् । विषया नद्याद्याः ॥

तेजस्त्वजातिमदुष्णस्पर्शवद्वा परप्रकाशक्ष्पवद्वा तेजः ॥
नित्यमनित्यं च । परमाणुरूपं नित्यं कार्यकृपमनित्यम् ।
तदिषि त्रिभा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमादित्यछोके ।
इन्द्रियं चक्षुः रूपतज्जातितद्वद्द्व्यतद्वतजातिगुणकर्मणां ग्राहकं कृष्णताराग्रवर्ति । तत्तेजसमेव, रूपादिषु पञ्चमु रूपस्येवाभिव्यञ्जकत्वात् आछोकवत् । पूर्ववद्धरीतक्यामलकादौ
व्यभिचारवारणायैवकारः ॥

ननु रूपवान् परमाणुइचक्षुषा कुतो न गृह्यते । चाक्षुषपत्यक्षे विषयद्रव्यगतं रूपं महत्त्वं हतुः परमाणी तल्लास्तीति चे,चर्ह्याकाश्वात्मादयः कुतो न गृह्यन्ते । विषयगतं रूपं महत्वं
चेति द्वयमपि हेतुरिति चे,चाईं तप्तवारिस्थं तेल उपमा वा
कुतो न गृह्यते । उच्यते । द्रव्यचाक्षुषपत्यक्षे विषयगतमुद्ध्तरूपं
महत्त्वं च कारणं, परमाणुर्ने महानाकाशो न रूपवान तप्तवारिस्थं तेल्वस्च नोङ्क्तरूपवत् । तङ्ग्पस्यानुङ्कतत्वात् । एवं चाक्षुषपत्यक्षे विषयगत उद्धृतस्पर्शाणं हेतुः । बहिरिन्द्रियजन्यद्रचयप्रत्यक्षमात्रप्व महत्वरूपस्यश्चेणां लाध्यवाद्वेतुत्वात् । तथा
च पदीपादिप्रभाया रूपमात्रं गृह्यते तेन तद्दाश्रयद्रव्यमनुषीयतइति सिद्धान्तः । प्रभाशब्दोपि तद्व्यवाचक एवेत्याहः ॥

नन्वेत्रपि अन्यकारस्थो घटो ऽपि गृह्येत द्रव्यचाक्षुषे आ-छोकसंथोगोपि हेतुरिति चेत्, न, चक्षूरूपस्य सुवर्णरूपस्य वा अथकारेपि संयोगसत्त्वादिति चेत्र। द्रव्यप्रत्यक्षे उद्भूतानाभिभूतरू-पालोकसंयोगस्य हेतुत्वात्। चक्ष्रूरूपस्योद्भृतत्वाभावात् सुवर्णरू-पस्याभिभूतत्वात्तत्संयोगेपि न प्रत्यक्षम्। विषयदचतुर्द्धो भौमं दिव्यमौद्यमाकरजंच। पार्थिवमात्रन्थनं तेजो भौष्यम्यन्यादि। अ-बिन्थनं तेजो दिव्यं विद्युदादि । उभयेन्धनमौदर्यं भक्षितात्रस्य पीतजलस्य च पाचनात् । खानेजमाकरजं सुवर्णादि ॥

ननु सवर्णं न तेजः परप्रकाश्चकरूपितरहात् उष्णस्पर्शा-भावाच्चेति चेन्न । अभिभूतद्भपरपर्शयोस्तत्र स्वीकारात् । पीत-रूपवन्तः पार्थिवभागास्तत्र मिळताः संतीति तदीयरूपस्पर्शभ्यां तयोरभिभवस्सम्भवत्येव । बळवत्सजातीयमहणकृतमग्रहणं ह्य-भिभवस्तारशब्दान्मन्दस्येव ॥

मिमांसकास्तु पीतरूपवत् द्रव्यान्तरमेव सुवर्णमृचिरे । तन्न । द्रव्यान्तरकल्पने गौरवात् ॥

अन्ये तु हरिद्रादिवत्पीतरूपवत्वात्पृथिव्येव सुवर्णामित्याहुः । तम्र । अत्यन्तानस्रसंयोगाद्धस्मापत्तेः ॥

वायुत्ववासीरूपस्पर्शवान्वा वायुः॥

सोपि द्विधा नित्यो ऽनित्यश्च । परमाणुरूपो नित्यः कापरूपो ऽनित्यः । सोपि श्ररीरेन्द्रियविषयप्राणभेदात् चतुर्धा ।
श्ररीरं वायुलोके पिश्चाचांदीनां च । इन्द्रियं त्वक् सकल्यारीरव्यापकम् । मिद्धानाख्यां तत्सत्वेपि तन्मनोयोगस्य स्वप्नजनकत्वात् तदा स्वाप्नज्ञानमेव न त्वाचादि पुरीतत्येवं परं नास्ति
अतस्तस्यां मनःभवेशे ज्ञानशून्या सुषुप्तिभेवाते, ज्ञानमात्रे त्वक्मनोयोगस्य हेतुत्वेन तदानीं तदभावाङ्ज्ञानाभावोपपत्तेः ।
तज्ञ वायवीयमेव क्पादिषु पञ्चमु स्पर्शस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्
अङ्गसिङ्गसिळ्लशेत्याभिव्यञ्जकव्यजनपत्रनवत् । एलादौ जकस्पर्शाभिव्यञ्जके व्यथिचारवारणायैवकारः । तच्चोद्धृतस्पश्वतः आतितद्भावोद्ध्रक्षपस्पर्शवद्द्रव्यतद्वतगुणतङ्जातितद्भावानां ग्राहकम्। अत उद्धृतक्पाभावात्तप्तवारिस्थं तेजो, रूपाभावाद्वायुश्च त्वचा न युद्धते, किं तु तत्स्पर्शमात्रं युद्धते तदाश्चयत्वेन वायुरनुमीयते इति ।सिद्धान्तः। एवं प्रदीपवज्चन्द्रा-

दिमभापि न त्वचा गृह्यते उद्भृतस्पर्शाभावात्।।

मिमांसकस्तु उद्भ्तस्पर्शनद् द्रव्यं त्वचो योग्यं लाघवात् न तु रूपमपि तत्र प्रवेश्यं गौरवात् । अतो वायुरिष स्पार्शनपन्त्यक्ष एव । अत एव वायुं स्पृशामीत्यनुभवः । अन्यथा घटादेः स्पर्शो युश्चते तेन तद् द्रव्यमनुमीयते इति वक्तुं शक्यत्वात् किमिप द्रव्यं स्पार्शनमत्यक्षं न स्यात् । किं च चक्षुपा रूपं युश्चते घटादि तदाश्रयत्वेनानुमीयतइत्यपि स्यात् । तथा च द्रव्यमतीन्द्रियमेव स्यात् । एवं महदुद्भृतरूपवर्द्रव्यं चक्षुयोज्यम्। अतः प्रदीपचन्द्रादिमभापि चक्षुप्रीश्चैवेत्याद्यः । विषयस्तु वृ-क्षादिकम्पजनकः । प्राणः पञ्चथा प्राणापानव्यानोदानस-मानभेदात् ॥

बब्दाश्रय आकाबः ॥

स च तत्कार्यस्य शब्दस्य सर्वत्रोपलम्भात् विभः, लाघ-बादेको नित्यश्र श्रोत्रं तदीयिमान्द्रियम् । अदृष्टविश्वेषोपगृही-तकणशब्कुल्यविख्वनं नभः श्रोत्रम् । विधरस्यादृष्ट्विशेषाभा-बाल श्रोत्रमस्ति ॥

कालिकपरत्वापरत्वानुषेयः कालः॥

स चैकोपि वर्त्तमानातीतमनिष्यत्कियोपाधिवशाद्वतमानाः दिसंज्ञा लभते । पाकपठनादिकियावशात् पाचकपाठकादिवयः पदेशवत् ॥

दिगेका नित्या दैशिकपरत्यापरत्वासाधारणकारणम् ॥ सा चेन्द्रपमाण्निनिर्ऋतिवरुणवायुकुवेरेशानब्रह्मानन्तरूपो-पाधिवशात पूर्वादिभेदेन दश संज्ञा लभते । एतो दिक्काली जगदाधारी जगदेत् च । इहेदानीं करोपीति सर्वानुभवात् ॥ आत्मत्वसामान्यवान् ज्ञानाश्रयो वा आत्मा विभुनित्य- वचोति ॥

स दिथा जीवेश्वरभेदात् । सुखाद्याश्रयोहम्पत्ययवेद्यो जीवः ॥

नन्त्रहं गौरो ऽहं जानामीतिसामानाधिकरण्योपलम्भाद्री-रत्वादिरूपवाति ज्ञानसुखाद्याश्रयता सिद्यतीति देह एव आत्मा स्यात्। नच शरीरं नात्मा ज्ञानजून्यत्वात्। तदिपि श्वरीरं ज्ञानजून्यं पार्थिवत्त्वात् घटवदित्यनुमानात् सिच्चतीति वाच्यम् । घटस्य केवलपार्थवत्वाजज्ञानजून्यत्वेषि भूतसमुदायात्मकत्वात् जरीरस्य ज्ञानवत्त्वसम्भवात्।केवलचुर्णादौ रागाभावेषि चूर्णपणिदिसमुदा-ये ताम्ब्ले रागोत्पत्तिवत् । अहं ज्ञानवानिति प्रत्यक्षवाधेनानुपान-स्य गरीरे ज्ञानाभावाऽसाधकत्वाच वन्हिरनुष्णः कृतकत्वात् घटवदित्यनुमानवत् । स्वीचकुक्च देह एवात्माति चार्वाकाः । एवं काणोहं वधिरोहमिति इन्द्रियधर्मसामानाधिकरण्यादिन्द्र-याण्येवात्मत्यपरे वदन्ति, तत्कथं नित्यो विभुरात्मति सङ्गच्छेत इति चेन्न । शरीरेन्द्रियाणामनित्यत्वेनात्मत्वासम्भवात् । चात्माप्यानित्य एवास्तु, कृतहानाकृताभ्यागममसङ्गात् । ध-र्माधर्मशास्त्रवैयथ्यापितेः । किं च काव्वदुत्पत्तिमारभ्यैव रूपभा-ग्यादिमान् नान्य इति नियमायाऽदृष्टविशेषो हेतुर्वाच्यः स चै-तज्जनमनि न सम्पादित इति तत्सम्पादकजन्मान्तर्योग्यात्मसि-द्धिः । अनेकजन्पयोगिनश्च नित्यतैव नाञ्चकाभावात् । न च स्वतन्त्र ईश्वर एव स्वेच्छावशात् स्वसृष्टमाणिष्वेवं करोति कुछाछ इव स्वनिर्धितघटेषु क्व चित् दुग्ध-योगं क्व चित् मूत्रपुरिषयोगामिति वाच्यम् । अचेतनइव चेतने तथा व्यवहारे वैषम्यनैर्घृण्यमसङ्गात् । दृश्यते च कुलालादेरेव घटादिवत्युत्रेषु निार्निमित्तकतया व्यवहारे वैषम्यादिपयुक्ता नि-

न्देति । न चार्यं नित्यः परमाणुरूप एवास्तु, सकलशरीरन्यापि-सुलदुःखाननुभवप्रसङ्गात् । परमाणुरूपवज् ज्ञानादेस्तद्धर्मस्या-प्रत्यक्षत्वापत्तेकच । स च प्रतिशरीरं भिन्नः सुलदुःखाद्ययोग-पद्याद्वीचित्र्याच्च । अन्यथा परकीयसुलदुःखानुसन्धानप्रसङ्गा-च्च हस्तपादादिभेदस्येव शरीरभेदस्यापयोजकतयाननुसन्धाना-ऽप्रयोजकत्वात् जातिस्मराणां जन्मान्तरीयार्थस्मरणानापत्तेकचे-ति दिक् । दुःखासमानाधिकरणज्ञानवाजित्यज्ञानाश्रयो वा ई-श्वरः । स च सकलकार्यकच्दिन्वेन सिद्धचतीति वक्ष्यते ॥

आत्मतव्गुणादिमत्यक्षकर्णं मनः ॥

तच्च परमाणुगरिमाणं प्रतिपुरुषं भिन्नं यत्रयत्रेन्द्रिये संयुज्यते ततस्ततो झानमुत्पचते । अतो युगपदनेकेन्द्रियेझीनाभाचोषपतिः । अन्यथा युगपद्र्पशब्दादिग्रहणापत्तौ व्यासङ्गान्न
झातमित्यनुभवानापत्तेः । तथा च गौतमसूत्रं .''युगपज्ञानानुत्पतिमेनसो छिङ्गं' मिति । अत एव मनो विभुः निःस्पर्शद्रव्यत्वात् आकाश्चवदिति मीमांसकोक्तमपास्तम् । अवधानिनां
तु अभ्यासविशेषात्मरणया झटिति मनासि क्रियया तत्तदिन्द्रियैयोगाज्ञानकमिकत्वेषि यौगपद्याभिमानमात्रम् ।।

नन्वन्धकारोषि निः स्दर्शवत्त्वात् क्रियावत्त्वादिलक्षणरूप-वत्त्वाच्च पृथिव्यादिभ्यो थिसं दशमं द्रव्यमस्तीति कथं नवैव द्रव्याणि इति चेत्। मैनम्। तस्य रूपवह्दव्यत्वे चक्षुषा ग्रष्टणं न स्यात्। द्रव्यचाक्षुषमात्रे ज्ञद्भतानिभमूतरूपवदालोकसंयोग-स्य हेतुत्वात्। न च चक्षुगोल्जकद्वतितामसेन्द्रियान्तरादन्धकार-ग्रहः। इन्द्रियान्तरकल्पने गौरवात् । किं चान्धकारसमनियत आलोकाभावो ऽवस्यमभ्यपेयः। तथा च तेनैवारोपितनीलक्ष-पेणान्धकार इति व्यवहारसम्भवास द्रव्यान्तरं तमः। अति- गौरवात् । तस्पादुङ्तानभिभूतरूपवदालोकाभावसमूहस्तमः ॥ गुणत्वजातिमन्तो गुणाः ॥

ते च रूपरसगन्यस्पर्मसङ्ख्यापारिमाणपृथवत्वसंयोगविभा-गपरत्वापरत्वगुरुत्वद्भवत्वस्नहेबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्पाध-भेसंस्कारशब्दाइचतुर्विश्वतिरेव ॥

तत्र रूपत्वजातिमद्भूपम्॥

पृथिव्यादित्रयद्वति । गुक्रपीतहरितरक्तकृष्णकपिछचित्रभे-दात्सप्तथा । तद्वान्तरजातयस्तु असङ्ख्याताः । तत्र गुक्रभास्वरं तेजिसि । परमकाशकतावच्छेदकजातिविशेषो भास्वरत्वं तद्वद् भास्वरम् । गुक्रमेवाभास्वरमपाकजमप्सु षड्विधमचित्रम् । पा-कर्जं पृथिवीपरमाणौ सप्तिविधमपि अपाकजमेव पृथिवीद्व्यणुका-दौ । तत्रावयविरूपं कारणम् । एवं रसादाविष । मीमांस-कास्त्वेकैका एव नीळिपीतारुणादिव्यक्तयो नित्याश्च । ताश्चो-त्पद्यमानयदादौ घटत्वादिवत्संस्डज्यन्ते इति रूपवान् घट इत्या-दिमतीतिः । घटादिनाशे च व्यक्तचन्तरे घटत्वादिवदेव वर्त्तन्त-इत्याद्वः । तन्न । एवं हि घटत्वादिवज्ञातित्वापत्तेः । नित्यमेक-मनेकसमवेतं सामान्यामिति तद्वक्षणयोगात् । इष्टापत्तौ नीळिनी-ळतरादिव्यवहारानापत्तेः । नाहि भवति गोत्वतरो गोत्वतम इति । किं नीळद्वयस्य पाकेन रक्तताया दर्शनस्यळे पूर्वनाशस्याऽका-मेनाप्यभ्युपेयत्वान्न किं चिदेतत् ।।

रसत्वजातिमान् रसः ॥

पृथिवीजलहातः । मधुराम्लकदुतिक्तकषायलवणभेदात् षोढा । मधुरो ऽपाकजो ऽप्सु षड्विधोपि । पाकजः पृथिवीपर-माणौ द्वचणुकादावपाकजः ॥

गन्धत्वजातिमान् गन्धः ॥

पृथिवीमात्रद्वात्तः । जलादौ तूपष्टम्भकभागगत एव लोहि-तस्फटिक इतिवत् प्रतीयते । अत एव पुष्पाद्युपरिसमागतवा-युना पुष्पाद्यवयवा एव नीयन्ते इति सिद्धान्तः ॥

नन्वेवं पुष्पादेः सिष्छद्रता, कस्तूर्यादेः परिमाणन्यूनता च स्यादिति चेन्न । भोजकाऽदृष्ट्वशात् पुनर्भागानां पूरणाभ्युपग-मात् । क्व चित्कपूरादौ तथात्वस्यष्टत्वात् । सुर्भिरसुर्भिश्चेति द्विथा, सोपि पाकजः परमाणौ द्व्यणुकादावपाकजः ॥

स्पर्शत्वजातिमान् स्पर्शः ॥

पृथिव्यादिचतुष्ट्यवृत्तिः शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्रिधा । शीतो ऽप्स । उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः पृथिवीवाय्वोः । वा-यावपाकज एव पृथिवीपरमाणौ पाकजः पृथिवीद्वयणुकादावपा-कजः । कोमळकठिनचित्रभेदात् अनेकधा ॥

ननु कथं रूपस्पर्शावेव चित्रावुदाहतौ रसगन्थयोरिप हरीतक्यादौ विचित्रयोर्दश्चनात् । न च तत्र नानारससमुदाय
एव भासते षड्सा हरीतकीति व्यवहारादिति वाच्यम् । रूपस्पर्शयोरप्यवमापत्तः । चित्ररूपवति अत्र श्याममत्र रक्तमित्याधनुभवाद्व्यवहाराच्चेति चेत् । उच्यते । न तावन्नीळिपितारब्धे
नीळं सम्भवति, समवायन नीळं प्रति स्वाश्रयसम्वेतत्वसम्बन्थेन नीळेतरस्य प्रतिवन्धकत्वात् । अन्यथा पीतावच्छेदेनापि
नीळापत्तेः । नापि परस्परप्रतिवन्धादुभयोरसम्भवेन नीरूपत्वमेवास्त्विति वाच्यम् । अतीन्द्रियतापत्तेः । विषयगतोद्भृतरूपस्य
प्रत्यक्षदेतुतायाः प्रागभिद्दत्वात् । तस्पान्नीळिपीतादिविळक्षणमेव चित्रं तत्र जन्यत्इति वक्तुं शक्यत्वात् । एवं स्पर्शेप्यवधेयम् । गन्यरसयोस्त्वस्वीकारेपि न क्षतिः । तयोः प्रत्यक्षाहेतुत्वात् । के चिन्तु चित्ररसगन्थावपीच्छन्ति । तन्तु वर्द्मानादिष्व-

नाहतम् ॥

ननु रूपादयः पृथिवीपरमाणावेव पाकजा इति कथं सङ्ग-च्छताम् । आमपाकनिक्षिप्तघटादावपि पूर्वरूपनाञ्चपरोत्पत्त्वोर-नुभवसिद्धत्वादिति चे,त्सत्यम् । घटमध्येपि पाकजरूपाद्यनुभव-सिद्धं तच तत्राग्निसंयोगं ज्ञापयति अग्निसंयोगस्यैव पाकज-नकत्वात् । तथा च वन्ह्यभिघातात् तत्र परमाणुपर्यन्तं घटाव-यवतद्वयवानां विभागः । ततः परस्परसंयोगनाशः । ततो वि-शक्तिवृ तन्तुषु पटनाश्चवदसम्बायिकारणनाशात् द्रव्यनाशे स्वतन्त्राः परमाणवः पच्यन्ते तत्र कदाचित्समानाग्निसंयोगा-देकजातीयं, विलक्षणाच्च परस्परविलक्षणं रूपग्रत्पद्यते, पुनर्भो-जकादृष्टसहस्रुत ईश्वर एव सृष्ट्यादाविव द्व्यणुकादिक्रमेण पूर्वव-देव ताहशरेखोपरेखासंस्थानवत करोति । तथा च परमाणुक-पाट् द्वचणुके ततः त्र्यणुके इति ऋषेण पूर्वकुछाछनि। भैतघटइव तत्रापि रूपाद्यत्पतिरिति भवति परमाणावेव पाकजरूपरसगन्ध-स्पर्शाः न द्वचणुकादाविति । घटादावेच पाकाभ्यपगमे कठिनघ-टादिमध्यभागे चन्ह्यप्रवेशान्मध्येषि पूर्वरूपादिनाश्चनवीनोत्पत्ती न स्यातामिति काणादाः ॥

नैयायिकास्तु घटादयः सच्छिद्राण्येव द्रव्याणि, कथमन्य-था भाण्डान्तर्गतौदनादिपाकः कथं वा तन्मध्यवित्तज्ञस्यन्दन-प्रस्नवणे । तथा च तद्द्वारा प्रविष्टवन्हिना मध्येषि पाकसम्भ-वाद्रौरवग्रस्तनिष्प्रमाणकपूर्वनाश्चनवीनोत्पित्तकल्पनां तदुत्पाद-नायेश्वरे भारं च न सहन्ते । तथा च तन्मते घटादाविष पाकः सिध्यति ॥

नतु संयोगस्योभयनिष्ठत्वाङ् घटादाविव वन्ह्यादाविप रू-पादयः कुतो न भवन्तीति चेत, सत्यम् । समवायेन पाकजरूपं मति पृथिवीत्वेन हेतुत्वात् वन्हेस्तेजस्त्वात् । इदमेव च पृथिवी-त्वजातौ ममाणम् ॥

ननु मतद्वयेष्यग्निसंयोगादेकस्माद्विलक्षणा भिन्नाश्च रूपा-दयः कथं प्रागमावभेदादिति चेन्न । तस्य वैलक्षण्याप्रयोजक-त्वात् । अन्यथा घटादीनामपि पटादिवत्परस्परवैलक्षण्यापात्ति-रिति चेन्न । रूपवित घटे रूपान्तरानुत्पत्तेः रूपं प्रति रूपं प्रति-बन्धकमिति सर्वसिद्धम् । एवं रसादावापि । तथा च प्रतिबन्ध-काभावरूपतत्तद्भावकारणभेदवैलक्षण्याभ्यां भेदवैलक्षण्ये द्वित्व-वित्वादिजद्वचणुकव्यणुकाणुत्वद्दस्वत्वदीघत्वमहत्वेष्वप्येव भेदा-दि । के चित्र अग्निसंयोगभेदादेव भेदमाहुस्तेषामणुत्वादौ गतिश्चित्या ॥

नतु स्पर्शस्य पाकजत्वे कि मानम्। नहि रूपरसादिवत्पाकोत्तरं स्पर्शान्तरमनुभूयते । न च चांडालस्पर्शनिषयगोत्राह्मणस्पश्वाविध्यनुपपत्या तित्साद्धिरित्याचार्येककं युक्तम् । तत्र स्पर्शपदस्य संयोगपरत्वात् । अन्यथा गङ्गास्पर्शविधिकर्मनाशाजलस्पर्शनिषधानुरोधाज्जले अपिदीपाग्निस्पर्शानिषेधपरमे अवरात्तिक्यदीपस्पर्शविधेरनुरोधात्तेजसि तत्सिद्वचापत्तेरिति चेन्न । पूर्वं काठिनस्य पाकेन कोमलतायाः पूर्वं कोमलस्य पाकेन काठिन्यस्य वानुभवसिद्धत्वेन स्पादिवत्पाकजत्वसिद्धेः । न च काठिन्यकोमलत्वे संयोगविश्वषौ । चाक्षुषत्वापत्तेः । एते रूपरसगन्धस्पर्शो जद्वतानुद्रता द्विथा । जद्भृतत्वं जातिस्तदभावो अनुद्भतत्वामिति
शाञ्चः । अनुद्भृतत्वं जातिस्तदभाव जद्भृतत्वामिति माणकाराः ।।

संख्यात्वजातिमती संख्या ॥ एकत्वाद्वित्ववहुत्वभेदाित्रथा । सकलद्रव्यवृत्तिः । तत्रावयव- गतैकत्वेनावयविन्येकत्वं जन्यते द्वित्वादौ तु विशेषः । घटद्वये चक्षरादिसंयोगे सति तत्रायमेको ऽयमेक इत्यपेक्षाबुध्या दित्वो-त्पत्तिरनन्तरं द्वित्वद्वित्वत्वनिर्विकलपकं ततः सविकलपकमनन्त-रिममौद्वाविति प्रतीतिभवति । तत्र घटद्वयवृत्त्येकत्वद्वयमसमवायि-कारणम् । अपेक्षाबुद्धिनिमित्तकारणम् । द्वौ घटौ समवायिकारण-म्। एवं बहुत्वेपि । अपेक्षाबुद्धिनाशात् द्वित्वादिनाशः । अत एव अपेक्षाबुद्धिः क्षणचतुष्टयस्थायिनी । अन्यथा द्वित्वविशिष्ट-द्रव्यवत्यक्षायोगात् । तद्भिन्नज्ञानेच्छाप्रयत्नाद्यस्तु द्विक्षणस्थायि-न एवेति सिद्धान्तः । द्वचणुकत्र्यणुकादिगतद्वित्वत्रित्वादेर्भगव-दपेक्षाबुध्योत्पत्रस्य च निामित्तकारणादृष्टनाञ्चाञ्चाः। नन्वयमेको-यमेक इत्यादिद्वयत्रयादिविषयापेक्षाबुध्या द्वयोद्दित्वं त्रिषु त्रित्व-मित्यादिनियमः कुतः, वैपरीत्यस्य दुर्वारत्वात्। समवायिकारणा-दिसाम्ये कार्यवैलक्षण्यं वाकथम् । न चैकत्वद्वयं द्वित्वे त्रयं त्रित्वे हेतुरिति वाच्यम्। एकत्वे द्वित्वाद्यभावात् द्वित्वोत्यत्तेः प्राग् द्रव्ये-पि तदभावात् द्वित्वे द्रव्यद्वयं हेतुरित्यस्याप्यसम्भवात् । न च मागभावादेतदुत्पतिरित्याचार्योक्तं युक्तम् । तस्य वैछक्षण्याप्रयो-जकत्वात् । अन्यथा कार्यवैस्रक्षण्यात्कारणवैजात्यकस्पनोच्छेदाप-त्तिरिति चेत्। उच्यते। केवळापेक्षाबुध्या द्वित्वं द्वित्वसहितया त्रित्वं तत्सहितया चतुष्टमित्यभ्युपगमात् । द्वित्वं द्वयोरेव कुत इति चेत्। तत्रैव तत्रागभावसत्वादिति ग्रहाण ॥

परिमाणत्ववत् परिमाणम् ॥

सकलद्रव्यवृत्ति । तच्चतुर्विधम् । अणुमहहीर्घह्स्वेभदात् । तत्नोत्कृष्टाणुत्वद्रस्वत्वे परमाणुमनसोनित्ये । अपकृष्टे द्वचणुके । एवं महत्वदीर्घत्वे उत्कृष्टे नित्ये आकाशादौ विभुत्वशब्दवाच्ये । अपकृष्टे जन्ये तरतमभावेन ज्यणुकादौ स्तः । विस्वादामलकम- ण्विति व्यवहारस्तु अपक्रष्टमहत्वाद्रौणः । एवं प्रांशोवीमनो ह्स्व इत्यपि अपक्रष्टदीर्घत्वाद्रौणः । तत्र द्वणुकपरिमाणं परमाणुद्धि-त्वसंख्यायोनिः । द्वणुकगतबहुत्वात् व्यणुके महत्वम् । घटादौ च कपाल्पहत्वम् । क्वचित् क्वाचिद्वहुत्वसंख्या विलक्षणमहत्वे हेतुः । तूल्रपिण्डपरिमाणविशेषे अवयवमचयः कारणम् । स च प्रशिथिलः संयोगः ॥

घटः पटात्पृथगित्यनुभवसिद्धपृथक्तवजातिमत्पृथकत्वम् ॥
तद्गि संख्यावदेव सर्वद्रव्यवृत्ति एकपृथकत्वद्विपृथकत्वित्रपृथक्तवादिभेदेन अनेकधा । अवयवगतैकपृथकत्वादवयविन्येकपृथकत्वमुत्पद्यते । रूपं रसात्पृथक् इति तुभिन्नत्वाद्रत्तैणः प्रयोगः । ननु भदेनैव घटः पटात्पृथगिति व्यवहारोपपत्तौ पृथक्त्वाख्यगुणे किं मानमिति चेत् । अत्राचार्याः । अन्यारादितरतेदिक्शव्दांच्त्तरपदानाहियुक्ते इति व्याकरणम्त्रत्रेण पृथक्त्ववाचकपद्योगे विधीयमानपञ्चम्यनुरोधेन तत्स्वीकारः । महाभाष्ये अन्यत्यर्थग्रहणमभ्युपेत्य तद्धवाचकत्ररादिपद्योगेषि
पञ्चमीसिद्धेस्तस्य सूत्रे मत्याख्यातत्वात् । भदस्य अन्यपदार्थतेन विवक्षणे च तद्वाचकपद्योगाविश्वेषात् घटादन्यो विस्वक्षण
इत्यादाविव घटो नेत्यत्रापि पञ्चम्यापत्तेः ।।

संयुक्तावित्यनुभविसद्धसंयोगत्वजातिमान्संयोगः ॥
सर्वद्रव्यद्वतिः । सित्रवियः । अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः
संयोगजञ्च । निष्क्रियस्य स्थाणोः क्रियावता पक्षिणा सहाधः । मळ्योर्भेषयोवी द्वितीयः । अङ्गुळीतहसंयोगात्कायतहसंयोगोन्त्यः । सोयं संयोगो द्विनिष्ठः घटपटौ संयुक्तौ इतिमत्ययात् । घटे पटस्य पटे घटस्यान्य एव संयोगः । अन्यथा घटः
पटसंयुक्तइतिवत् घटो घटसंयुक्त इत्यपि प्रतीत्यापत्तेः । तथा

चैकद्रव्यवर्लेव संयोग इति पीमांसकाः ॥

घटपटौ विभक्ताविति प्रतीतिसिद्धविभागत्वजातिमान् वि-भागः ॥

सर्वद्रव्यवृत्तिः संयोगजः । हिमवाद्विंध्यौ । विभक्ताविति म-योगस्तु संयोगाभावयोगात् गौणः । शेषं पूर्ववत् ।।

परत्वत्वजातिमत् परत्वम् ॥

तत् द्विविधं कालिकं दैशिकं चेति । आद्यं जन्यद्रव्ये एव । दितीयं मूर्ते एव । इयत्तावच्छिन्नपरिमाणं मूर्तत्वमुच्यते तदा-श्रयो मूर्त्तम् । तथाहि । युवस्यविरिषण्डयोर्यमस्माद्धहुतरतपन-परिस्पन्दाश्रयो ऽयमस्माद्यपतरतपनपरिस्पन्दाश्रय इति वु-द्वापरत्वे जन्येते । तद्यिव अयमस्मात्परं इति अय-मस्मादपर इति धीरुत्पद्यते । एतदेव ज्येष्ठत्वं किन्ष्ठत्वं च । सम्बन्धव्यको महाकालोभ्युपेयते । एवं व्यवहितसिन्नकृष्ट्योः पिण्डयोर्यमस्मात्स्वलपतरसंयुक्तसंयोगवान् व्यवहितसिन्नकृष्ट्योः पिण्डयोर्यमस्मात्स्वलपतरसंयुक्तसंयोगवान् व्यवमस्माद्धहुतरसंयुक्तसंयोगवानिति ज्ञानात् दैशिकपरत्वाः परत्वे जन्येते तयोरेवायमपरोयं पर इति धीरुत्पद्यते । तत्र ताः वत् देशसंयोगसङ्कामिका महादिगभ्युपेयते ॥

गुरुत्वत्वजातिमङ्गुरुत्वम् । आद्यपतनासाधारणकारणम् ॥ पृथिवीजछवृत्ति । अतीन्द्रियं पतनानुमेयमित्युदयनाचा-र्याः। अधोदेशावच्छेदेन प्रत्यक्षमेव तादिति छीछावतीकारः ॥

द्रवत्वत्वजातिमत् द्रवत्वम् ॥

पृथिन्यादित्रयहाति । द्विविधं सांसिद्धकं नैमित्तकं च । तत्र स्वामाविकं जले करकादौ चादष्ट्रवशात् धनीभावात्प्रतिबन्धक-मात्रं वस्तुतोस्त्येव क्षणोत्तरमुपलम्भात् । ल्लाक्षासुवर्णादाविनसं-योगानिमित्ताज्ञायमानमन्त्यम् ॥ स्नेहः सङ्ग्रहरूपकार्यानुमेयो गुणः ॥
जलमात्रहातिः । घृततैलादावुपष्टम्भकजलभागतः ॥
बुद्धित्वजातिमती बुद्धिः ॥
सा दिधा स्मृतिरनुभवश्च ॥
स्मरामीत्यनुभवसिद्धस्मृतित्वजातिमती स्मृतिः ॥
सा च पूर्वानुभवजन्यसंस्कारजा इति वक्ष्यते ॥
अनुभवामीत्यनुभवसिद्धजातिविशेषोनुभवत्वमित्येके ॥ अनुमित्यादौ अनुभवामीत्यमतीतेः मत्यक्ष एव । तथानुभवान्चानुभवसिद्धमनुभवत्वं मत्यक्षत्वमेवेत्यपरे । मकृते तु स्मृतिभिन्नज्ञानत्वमेवानुभवत्वमिति ॥ सेयं बुद्धिद्धिं मिध्या मसा च ॥

असद्विषयणी मिध्या ॥

शुक्ताविदं रनतिमिति बुद्धौ शुक्तिरजतत्वयोः प्रसिद्धयोरलीकस्यैव समवायस्य विषयीकरणादिति वाचस्पतिमिश्राः।
आचार्यादयस्तु । असतो भानासम्भवाच्छुक्तौ प्रसिद्धरजतत्वस्येव तत्समवायस्याप्यारोप एव । अलीकं न भासतइत्यादिवाक्येष्विप सचत्सां मूकतैवोचितत्यादुः । तन्मते विशेष्याऽसम्बद्धविशेषणविषयकत्वं मिथ्यात्वम् ॥ ध्वेट रूपमित्यस्य वारणाय विशेष्याद्वतीति नोक्तम् । असम्बद्धत्वं तु तत्र नास्तीति नातिच्याप्तिः । सा त्रिधा संशयविपययतकभेदेवत् । एकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धनानार्थावमर्शः संशयः । यथा स्थाणौ
स्थाणुर्वा पुरुषो वायामिति । अत्र पुरुषत्वं तत्सम्बन्ध्यन्य तत्र
नास्तीति भवत्यसद्विषयत्वम् । स चायं विधाः साधारणधर्मदर्शनजो ऽसाधारणधर्मदर्शनजो विभितपत्तिजश्र । स्थाणुषुरुषसाधारणोचत्वदर्शनज आद्य उक्तः । नित्या ऽनित्येभ्यो व्याद्यत्त्वव्दन-

त्वादिर्दशनर्जः शब्दो नित्यो अनित्यो वेति द्वितीयः । वादिनि-रुद्धार्थकवाक्याज्जायमानस्तमो द्रव्यं न वेत्यादिस्तृतीयः ॥

मतियोगिच्यधिकरणतद्भाववति तत्प्रकारको निर्णयो वि-पर्ययः ॥

यथा शुक्ताविदं रजतिमाति रजतत्वाभाववत्यां शुक्तौ तनिर्भणयोयं भवत्यव । अयं द्वक्षः किपसंयोगीति मूलावच्छेदेन
किपसंयोगाभावविति द्वक्षे किपसंयोगमकारकस्य निश्चयस्य
सत्त्वादयमि विपर्भयः स्यानद्वारणाय प्रतियोगिव्यधिकरणेः
ति । संयोगाभावो हि प्रतियोगिसमानाधिकरणो न प्रतियोगिव्यधिकरणः, शास्तावच्छेदेन किपसंयोगसन्त्वेपि मूलावच्छेदेन
किपसंयोगाभावस्य विद्यमानत्वात् ॥

व्याप्यारीपप्रयुक्ती व्यापकारीपस्तर्कः॥

यथा यदि निर्वन्हिः स्यानिर्धूमः स्यादिति । वन्ह्यभावो व्याप्यस्तदारोपप्रयुक्तो व्यापकधूमाऽभावारोपोत्रास्ति । स्वप्न-स्तु संशयविपर्ययात्मकं स्मरणमेव दोषवशात्तिदिति स्थाने इदिमिति नैयायिकाः । वैशेषिकास्तु तर्कस्याहायविपर्ययात्म-कत्वान्न पृथक् गणयन्तः संशयाविपर्ययस्वप्नानध्यवसायभेदिनाविद्या चतुर्देत्याहुः । मिद्धामनःसंयोगजं ज्ञानं स्वप्नः। अविदितचरपदार्थदर्शनात्किमतदितिधीरनध्यवसायः । न चायं संशयः, नानाकोट्यनुष्ठेखात् ।।

प्रमा च यथार्थानुभवः ।। अवाधितार्थविषयं ज्ञानं यथाः र्थम् ॥ स्वविषयसम्बन्धेन विशेषणवद् विशेष्यविषयकमित्यर्थः । तथा च रक्तः पट इति परम्परया प्रमा, न समवायेन । सा च प्रमा मत्यक्षात्मिकैवेर्ति चार्वाकाः । अनुमितिरपीति कणाद्मुगतौ । जपामितिरपीति न्यायैकदेशिनः । शब्दोपीति नैयायि-

काः । अर्थापत्तिरपीति प्रभाकरः । अनुपछाड्यरपीति भाष्टा वेदान्तिनश्च । सम्भवैतिद्यरूपापीति पौराणिकाः । चेष्टापीति तान्त्रिकाः ॥

एतादृशम्याकरणं च प्रमाणम् ॥

करणत्वं चासाधारणकारणत्वम् ॥ असाधारणत्वं च व्यापारवत्वम् । तथा च चक्षुरादिकमेव प्रत्यक्षे करणमित्ये-के । आचार्यास्तु अव्यवधानेन कार्योत्पादकत्वमसाधारणत्व-म् । तथाच चक्षुःसंयोगादिकमेव प्रत्यक्षे करणं, लिङ्गपरामर्श-रूपं तृतीयं ज्ञानमेवानुमितावित्याद्वः ॥

कारणत्वं चानन्यथासिद्धनियतपूर्वद्वतित्वम् ॥

यथा घटे ण्दडादेः । दैवादागतस्य रासमस्य तन्तुरूपस्य च वारणाय क्रमेण पदद्वयमिति प्राञ्चः । वस्तुतस्तु नियतपदं न देयमेव रूपवद्वासभस्याप्यन्यथासिद्धत्वेनैव वारणात् । अन्यथासिद्धत्वं चावश्यकल्प्यमानपूर्ववित्तंन एव कार्यसम्भवे तन्त्सहचरितत्वं, रासभसत्वेपि दण्डचकादेरावश्यकत्वात्तेरयमन्यथासिद्ध एवति तत्त्वम् । तथा च प्रमाकरणं चार्वाकमते एकं, वैश्लेषिकाणां द्वयमित्यादि सिध्यति । तथाहि । साक्षात्करोमीनित प्रतीतिसाक्षिकजातिविश्लेषवज् ज्ञानं प्रत्यक्षन्तत् द्विधा नित्यमित्यं च । नित्यं भगवतः तत्सर्वविषयं प्रमा च । अनित्यं च जीवानाम् । तत् द्विधा सविकल्पकं निर्विकल्पकं च ॥

अयं घटो ऽयं दण्डीत्यादिश्रव्दाभिलापयोग्यं विशेषणविशे-घ्यवैशिष्ट्यावगाहि वा सविकल्पकम् ॥ तत्कारणत्वेन कल्प्यमतीन्द्रियं विशिष्टशब्दाभिलापयोग्यं वि-शेषणविशेष्यवैशिष्ट्यानवगास्नन्त्यम् ॥

तद्यथा । दण्डी पुरुष इति झाने दण्डो विशेषणं पुरुषो

विशेष्यः संयोगः सम्बन्ध इति तद्वगाहि तत् ज्ञानं साविकः ल्पकम् । तद्दण्डज्ञानमन्तरेण नोत्पद्यते ऽतो दण्डज्ञानजन्यम् । यथा सुप्तोत्थितस्य जायमाने घट इति ज्ञाने घटत्वं विशेषणं घटो विशेष्यः समवायः सम्बन्ध इति तदवगाहि तत्सविकल्पकं घटत्वज्ञानजन्यं वाच्यम् । तत्कारणीभूतं ज्ञानं चानुभवानास्प-दत्वादतीन्द्रियं निर्विकल्पकमभिधीयतइति । नास्तिकास्तु नि-विकल्पकमेव प्रमा सुलक्षणवस्तुविषयत्वात् । तच सूर्यादिवत्स्व-मकाशं न तु घटादिवत्परप्रकाश्यम् । सविकल्पकं तु न प्रमा, अलीकघटत्वाद्य ऽत्रगाहित्वात् । वन्ध्यापुत्रज्ञानवदित्याहुः। तन्नेति वक्ष्यते । तच प्रत्यक्षं पत्रयापि जिल्लामि आस्यादे स्पृशा-मि ज्यामि मनसा सुखं साक्षात्करोमीति प्रतीतिसाक्षिकचाधु-षत्वादिजातिषड्कभेदात्षोढा । तत्करणं चक्षुरादि, तैर्विषये गृह्य-माणे विषयेण सह सिक्किषी अवान्तर्व्यापाराः। ते च संयोगः संयुक्तसम्बायः संयुक्तसम्बेतसम्बायः सम्बायः सम्बेतसम्बायः विशेषणता ज्ञानलक्षणा योगजधर्मलक्षणा सामान्यलक्षणा चाति न्व । पडाचा छौकिका अन्ये त्रयो ऽछौकिकाः। तत्र मनसा जायमाने अहमित्यात्मप्रत्यक्षे मनः करणम् । आत्मप्रत्यक्षं फळ-म् । आत्ममनः संयोगो ऽवान्तरच्यापारः । सम्बन्ध इति याः वत्। अन्ये तु तज्जन्यस्तज्जन्यजनकोवान्तरच्यापारः। भवति चात्ममनः संयोगो मनोजन्यस्तज्जन्यज्ञानजनकश्चोति व्यापा-रः। न चा ऽजन्ये शब्दसमवाये अव्याप्तिः । तस्य व्यापार-त्वास्वीकारात् शब्दस्यैव स्वप्रत्यक्षे व्यापारत्वात् । यद्वा श्रोत-मनः संयोग एव शब्दस्य तदत्यन्ताभावादेश्च प्रत्यक्षे व्यापा-रः । तस्य श्रोत्रजन्यत्वात्मत्यक्षजनकत्वाच्चेति वदन्ति । सुखा-दिग्रहे संयुक्तसमवायः। मनः संयुक्ते आत्मानि सुखस्य समवाः

यात् मुखसमवेतमुखत्वादिग्रहे संयुक्तसमवेतसमवायः । एवं घ-टादिग्रहे चक्षुषः स्पार्शनस्य वा संयोगः । रूपादौ संयुक्तसंम-वायः । रूपत्वादौ संयुक्तसमवेतसमवायः द्रष्टव्यः । द्रव्यपत्यक्ष-मात्रे इन्द्रियसंयोगस्य शब्देतरद्रव्यसमवेतग्रहे संयुक्तसमवायस्य तत्समवेतग्रहे तृतीयस्य हेतुत्वस्य सामान्यतः स्वीकारात्। ननु चक्षुषो गोलकविशेषरूपस्य घटादिसंयोगः प्रत्यक्षवाधितः कथ-मासत्तिरिति चेन्न । तत्तद् गोलकाथिष्ठितानामिन्द्रियाणामती-न्द्रियाणामप्युपगमात् गोलकादिक्ववत्त्वे चा ऽसम्बद्धग्राहकत्व-मम्युपेयम् । तथा च पृष्ठभागीयाः पुरोवत्तिनो भित्यादिव्यव-हिताइच पदार्था गृह्येरन् । व्यवधानं प्रतिबन्धकापिति चेन्न । भित्यादिपरभागास्थितानां परावृत्य दर्शने पृष्ठदेशे स्वस्य च प-त्यक्षं न स्यात् । तत्पुरुषीयतत्काळीनप्रत्यक्षं प्रत्येव तत्काळप-तिवन्धकत्वकरुपने चातिगौरवात् । तस्मादावश्यकमतीन्द्रय-मिन्द्रियम् । नन्वेवं शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहणं न स्यात् । किं च नेत्रोन्मीछने महराद्यवधिसूर्यचन्द्रग्रहणार्थे विखम्बापतिः। चक्षुपस्तावत दूरगमनकल्पनात इति चेन्न । अतिलाघवादितिशी-घ्रं तावत् दूरगमनाद्विशेषाऽग्रहणस्याशुः तदुत्पादकपतीतेश्चोप-पत्तेः । तदुक्तम् । अचिन्त्यो हि तेजसो छाघवातिशयेन वेगा-तिशयो यत्पाचीनाचळचूडावलम्बन्येव भगवाते मयूखपालिनि भुवनोदरेष्वालोकइत्यभिषानो लौकिकान॥मिति दिक्।। सप-वायेन शब्दग्रहः श्रोत्रे शब्दसमवायस्य सत्वात् । शब्दत्वादि-ग्रहे समवेतसमवायः । विशेषणतया आभावग्रहः । शब्दो ना-स्तीति श्रोते शब्दाभावस्य विशेषणतास्त्येव । भूतले रूपादी च घटा भावप्रहे चक्षःसंयुक्तविशेषणता चक्षःसंयुक्तसमवेतिविशेष-णता चेत्यादि द्रष्टव्यम् ॥ कवेः काव्यरचनामूलभूते विशिष्ट्रज्ञाने

मनसा जायमाने विशकालितपदार्थस्मरणरूपं ज्ञाने सिन्नकर्षः । अन्यथा तत्र सिन्नकर्षः भावेनातीन्द्रियातीतानागतपदार्थवीञ्चित्रः छ्याज्ञानासम्भवात् । घटत्वसामान्यलक्षणमत्यासत्त्रा ऽनागत-व्यवहितसकल्ज्ञानोत्पत्तौ सामान्यं प्रत्यासितः । अन्यथा एता- हशो घटपदवाच्य इत्येकत्र बोधित सर्वत्र घटे तद्ग्रहो न स्या- त् । क्षणमात्रमृषिस्तस्थौ सुष्तमीन इव हृद्दृत्याद्यभियुक्तोक्त्या योगिभिः सर्वसाक्षात्कारे तत्रात्यन्तयोगाभ्यासेन जातो ऽदृष्टु- विशेष एव योगजधर्म इत्युच्यते ॥

अथानुमाननिरूप्यते ॥

अनुमिनोमीत्यनुभवसाक्षिकजातिविशेषवत्यनुमितिः ॥

तत्करणमनुमानम् ॥ तच्च ज्ञायमानं लिङ्गमिति पाञ्चः। तथाहि । यद्धमीविच्छन्नसमानाधिकरणा यावन्तो यत्साध्यता-वच्छेदकाविशिष्टसमानाधिकरणास्तत्साध्यसामानाधिकरण्यव्या-क्षिः। तदाश्रयो धूमादि छिङ्गं तस्मिन् छिङ्गे यत्र धूमस्तत्र सर्वत्र व-न्हिरिति भूयो दर्शनात् धूमत्वाविञ्जनधूपसपानाधिकरणाः सर्वे वन्हित्वावच्छिन्नवन्हिसमानाधिकरणास्तादः महानसत्वादयो शवन्हिसमानाधिकरणे धूम इति व्याप्तिज्ञानं प्रथमं जायते ततो ऽपूर्वपर्वतादौ धूमदर्शनात् द्वितीयं ज्ञानं जायते ततो वन्दिच्या-प्यधूमवानयमिति तृतीयं ज्ञानमुत्पद्यते तदेव लिङ्गपरामर्शः । तत्र लिङ्गपरामर्शत्वेन परामृष्यमाणिलङ्गत्वेन वा करणतेत्यत्र विनिगमकाभावादुभयमपि द्वारद्वारिभावेन हेतुः । लिङ्गं करणं परामर्शो द्वारं व्याक्षिज्ञानं तु परामर्शे विशेषणज्ञानत्वेनोपयुज्य-ते । ततोयं पर्वतो वन्हिमानिति साध्यवन्हिविशिष्टज्ञानरूपा-नुर्मितिभवतीति । मणिकारास्तु अतीतानागतास्त्रिक्वनाप्यनु-मितिदर्शनात् न छिङ्गस्य करणत्वं किं तु व्याप्तिज्ञानं करणं परामश्रों व्यापार इत्याद्धः । स्मरणात्मकपरामश्रीदसंश्विकुष्टदेतुकेप्यनुमितौ तत्र व्याप्तिज्ञानस्य पूर्वपरामश्रेतज्जन्यसंस्कारैव्यीवधानात्र करणत्वं सम्भवतीति व्याप्तिज्ञानस्य संस्कारसाधारणपरामर्शजनकत्वेनैवानुमितिकरणतेति नव्याः। जनकत्वं दि कारणत्वं तच्चानन्यथासिद्धनियतपूर्वद्वत्तित्वं च मागभावाविच्छन्नसमवायिद्वत्तित्वमतिगौरवग्रस्तमितिन तेन क्रोण कर णता किं तु
मन एवानुमितिकरणं परामश्रों व्यापारः। उक्तं च ममयभाष्ये
स्मृत्यनुमित्यादिकरणत्वेन मनः साधितमिति नव्यतराः।
ज्ञानत्वेनैवानुमितिकरणता परामश्रों विशेषकारणमिति नातिमसङ्ग इत्यपि के चित्। न च व्याप्तिग्रहे सति महानसएवानुमीयताम् वन्दिव्याप्यधूमवानयमिति परामश्रेय तत्रापि सम्भवादिति बाच्यम्। पक्षताया अप्यनुमितिहेतुत्वात्।।

अनुमितीच्छाभावितिशृष्टमाध्यनिर्णयाभावो हि पक्षता ।।

महानसादौ चानुमितीच्छाविरहसहित एव साध्यनिर्णयोस्तीति न पक्षता । तत्रैवानुमितिर्भवित्वतीच्छायां पक्षतासम्पचये अनुमतीच्छाभावितिशृष्टिति विशेषणम् । तथा च पुरुषे सत्यपि दण्डाभावाहण्डिपुरुषाभाववत्साद्धचानिर्णये सत्यपि
इच्छाविरहरूपविशेषणाभावाचाहशिनर्णयाभावरूपा पक्षता भवति । साध्यसन्देहः पक्षता । तदुक्तं भाष्ये । नानुपल्रब्धे
ऽर्थे न निर्णाते ऽर्थे न्यायः प्रवर्तते अपि तु सन्दिग्धे इति
मते च तत्रानुमितिर्न स्यादिति । तत्र युक्तम् । अकस्माद् घनगार्जितेन मेघानुमानात्सन्देहाभावेषि अनुमितिदर्शनात् । न
च धूमो वन्हिच्याप्यो धूमवान् पर्वत इति ज्ञानद्वयमेव हेतुरस्तु
कुतः परामशोषीति मीमांसककन्दलीकारयोर्भतं युक्तम् । धूमो
वन्हिच्याप्य आलोकवान्पर्वते इति ज्ञानाद्यमेत्यापत्तेः ।

धूमे व्याप्तेराकोके पक्षधर्मतायाश्च ज्ञानस्य सन्त्वात् । न चैक-त्र हेतौ तदुभगवगाहि ज्ञानं कारणियति वाच्यम् । धूमो च-न्हिच्याप्यो द्रव्यवान् पर्वत इति ज्ञानाद्रप्यनुमित्यापत्तेः। द्रव्य-त्वेन धूमस्येव पक्षव्यत्तित्वभानात् । न चैकेन धूमत्वरूपेण व्या-प्तिपक्षधर्मताज्ञाने हेत् । वन्हिन्याप्यधूमवान् पर्वत इत्याप्तवाक्य-जपरामर्जात् अनुमित्यनापत्तेः । तस्मात्परामर्ज एवावदय-कः। सोयं परामर्शो व्याप्तिज्ञानक्रमेण यत्र स्वस्यैवोत्पन्नस्त-त्रानुमितिरपि स्वस्यैव भवति, तदेव स्वार्थानुमानम् । यत्र तु स्वयं बुध्वा शब्देन परं बोधयाति, तत्परार्थानुमानम् । तत्र प्रति-बाहेतूदाहरणोपनयानगपनाख्याः पञ्चावयवाः। तत्र पर्वतो व-न्हिमानिति साध्यविशिष्टपञ्जबोधकं वचनं प्रतिज्ञा कुत इत्याकां-क्षाश्रमकं धूमादिति पञ्चम्यन्तं लिङ्गवचनं हेतुः धुमो उस्तु विन्हिमोस्त्वत्याशङ्काशमकं यत्र धूमस्तत्राग्नियेया महानस इ-त्यादि सन्याप्तिकं दृष्टान्तवचनमुदाहरणं, हेतूदाहरणाभ्यां प-र्यवसितव्याप्तिविशिष्टपरामर्शजनकं तथा चायं, वन्हिव्याप्यधूम वानयमिति वा उपनयः । पक्षे साध्योपसंहारक्षं तस्मात्तथे-ति वाक्यं निगमनम् । एतएव मतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धा-नपत्याम्नायशब्देन वैशेषिकैंहच्यन्ते । अपदेशो हेतुः । शेषं क्रमेण क्षेयम् । भीमांसकास्तु त्रय एत्रावयवाः प्रयोज्या उदा-हरणान्तास्तदाद्या वा इत्याहुः । न च परार्थानुमाने शाब्दवी-धात्मक एव साध्यनिर्णयो नानु।मितिरिति वाच्यम् । वादिवा-क्यस्याप्रामाण्याशङ्कास्कन्दितत्वेन निर्णयाजनकत्वात् पञ्चावय-वपूर्विनन्तरं मनसा वाधकाऽभावप्रतिसन्धाने सति वादिकारि-तव्यातिज्ञानादिवज्ञान्मानसपरामर्जीत्तरमनुमित्यभ्युपगमात् इति दिक्। तदिदं लिङ्गं त्रिया केनलान्वायिकेवलव्यतिरेक्यन्वय-

व्यतिरेकिभेदात् । तत्र ष्ट्रांतिमदन्त्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसाध-को हेतुः केवलान्वयी। यथेदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् द्रव्यवदित्या-दि । अनवगतसाध्यसाधनसहचारो हेतुः केवलव्यतिरेकी । यथा आकाशः प्रथिव्यादिसर्वेभ्यो भिद्यते शब्दवत्त्वादिति । अत्र बब्दस्य पृथिव्यादिसाहचर्यं न क्वापि दृष्टं किं तु यत्रेतरत्वं तत्र शब्दो नास्तीतीतरभेदाभावशब्दाभावयोरेव सामानाधिक-रण्यमवगतमतो व्यतिरेकयोः साध्याभावहेत्वभावयोरेव व्या-प्तिप्रहात् केवलव्यतिरकी । न च ग्रब्दे हेती व्याप्त्यप्रहादित-रभेदव्याप्यश्रव्दवानयमिति परामश्रीसम्भवेन कथमत्रानुमितिरि-ति शंक्यम् । यथोरभावयोज्योध्विविना वाधकं तयोरपीति तर्क-सहकृतमनसा हेतावपि साध्यव्याप्तिग्रहेण परामर्शसम्भवात्। यद्वा साध्याभावव्यापकीभ्ताभावपतियोगिहेतुमानयमित्येव व्य-तिरेकिणि परामर्शस्ततोनुमिनिरिति। यत्र साध्यहेत्वोस्तद्भावयो-श्र व्याप्तिर्गृह्यते सोन्वयव्यतिरेकी । यथा यत्र धूपस्तत्राग्निः यत्र व-न्ह्यभावस्तत्र धूमाभाव हाते उभयत्र सहचारग्रहाद्भमसहचारिताः सर्वे वन्हिसहचरिता वन्ह्यभावसहचारिताः सर्वे धूपाभावसहच-रिता इति प्रहाद्भादेः तत्। व्याप्तिवोधनप्रकारस्तु प्राचीनैककः। 'अन्वयेन साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकिषण्यते । साध्यामानो Sन्यथाव्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ व्याप्यस्य वचनं पूर्वे व्यापकस्य ततः परम् । एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्कुटीभवति तत्त्वतं इति । तत्रान्वयव्यातिरोकीणी पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्वं वि-पक्षाद्व्याद्वत्तिरवाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्वं चेति पञ्च छ्पाणि अपेक्षितानि । केवळव्यतिरेकिणि सपक्षाभावात्रज्ञिन्नानि च-त्वारि । केवलान्वियानि विपक्षाभावाद्विपक्षव्याद्वत्तिभिन्नानि च-त्वारि । तत्र पक्षतावान् पक्षः पर्वतादिः । निर्णीतसाध्यहेतसह-

चारिकः सपक्षः । यथा महानसः । निर्णातसाध्याभावको वि-पक्षः । यथा जलहृदः । विषयः साध्यं तस्यावाधितस्वं बाधा-भावः यस्य हेतोस्तत्त्वम् । सत्यतिपक्षः साध्याभावसाधको हेतु-स्तदभावो ऽसत्यतिपक्षत्वम् ।।

एतादशरूपशून्या हेतुवदाभासमानत्वाद्धेत्वाभासाः ॥

ते चासिद्धिवरद्धानैकान्तिकप्रकरणसमवाधिताः प्रञ्च । तत्रासिद्धिया । आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासि-द्धः च पत्र पक्षतावच्छेकं पक्षे नास्ति स आद्यः । यथा नग-नारिवन्दं सुराभे अरिवन्दित्वात् सरोजारिवन्दवत् । अत्र पक्ष-तावच्छेदकं गगनीयत्वं प्रसिद्धे अरिवन्दे पक्षे नास्तीत्याश्रया-सिद्धत्वम् । पक्षे हेतुस्वरूपाभावः स्वरूपासिद्धः । यथा ज्ञं र-सवत् गन्धवन्त्वादिति । व्याप्त्यभाववान् व्याप्त्यत्वासिद्धः । यथा पर्वतो वन्हिमान् नीळ्यूमात् । अत्र नीळत्वस्य व्यर्थत्वेन व्यर्थविवेषणत्वात्तद्वच्छेदेन व्याप्त्यभावाद्यचाप्यत्वासिद्धः ॥

साध्यव्यापकाभावपतियोगी हेतुर्विरुद्धः । वन्हिमान् ह्द-त्वात् गगनत्वाद्वेति ।।

्वयभिचार्यनैकान्तिकः । प्रतियोगिव्यधिकरणसाध्याभाव-वद्वत्तित्वं साध्यासमानाधिकरणधमसमानाधिकरणत्वं वा व्य-भिचारः । तद्वान व्यभिचारी । स त्रिधा साधारणो ऽसाधार-णो ऽनुपसंहारी च ॥

विपक्षद्वत्तिः साधारणः । यथा पर्वतो धूमवान् वन्हेरिति, विपक्षे ऽयःपिण्डे वन्हिरस्त्येव ॥

सपश्चविपसन्याद्वत्तो ऽसाधारणः । यथा शन्दो निलः शन्दत्वादिति, सपसे गगने विपसे घटादौ हेतुर्वास्त्येव । अ-तो न्यतिरेक्षन्याप्त्या साध्यतदभावसायकत्वाविशेषात्सन्देहा- पादकत्वाङ् दूषणमयम् ॥

अद्यत्तिसाध्यकोनुपसंहारी । आकाशवान् धूमादिति यथा ॥

तुरुयवल्रसाध्याभावसाधकहेत्वन्तरसहितः सत्प्रतिपक्षः । यथा शब्दो ऽनित्यः कृतकत्वात् धटवत् । शब्दो नित्यः व्यो-मैकगुणत्वात् तत्परिमाणवर्दिति ॥

पक्षे साध्याभावनिर्णयो बाध, स्तथाविधो बाधितः। यथा उत्पत्तिकालीनो घटो गन्धवान् पृथिवीत्वादिति। तत्र प्रमाणान्त-रेण गन्धाभावीनर्णयाद्वाधितः । एतेषां सत्प्रतिपक्षासाधारणौ विशेषाग्रहणदशायामेव हेतोराभासत्वापादकत्वादानित्यदोषी साझादनुमितिपतिबन्धकौ च । यदा तु तकीदिना मानान्तरेण व्याप्त्याचेकत्र निर्णीतं वाधाभावश्वास्तितदा दोवाज्ञापनाच्य। शेषास्तु नित्यदोषाः, बाधादन्ये व्याप्त्यादिविघटकाइचेति जनकज्ञानविघटकत्वेन देशा इति नैयायिकाः। वैशेषकास्तु वि-रुद्धासिद्धसन्दिग्यास्यो हेत्वामासाः । 'विरुद्धासिद्धसन्दिग्धन-लिङ्गङ्कारुयपोब्रवीत्' इति भाष्यात्। अनेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धा-नध्यवसितानामनपदेशत्वमुक्तं भवति इत्यपि भाष्याच्चस्वा-रो वा । तत्रासिद्धवनुद्धी उभयासिद्धी अन्यतरासिद्धः स्वरू-पासिद्धो ऽनुवेयासिद्धश्च । शब्दो नित्यः सावयवत्वादित्याः द्यः । कार्यत्वादिति द्वितीयः । पक्षे हेत्वभावस्तृतीयः स्वरूपा-सिद्धः । बाधितस्तुरीयः । विरुद्धः प्रागुक्त एव । साधारणो उनैकान्तिकः । साध्यतदभावसहचारेणोभयसन्देइजनकत्वात्सं-न्दिग्धः । शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्यनध्यत्रसितः । साधारण-धर्मद्श्वनिविपतिपत्त्योरेव संशयजनकत्वेनास्य प्राचीने उनन्तर्भा-व इत्याहुः । हेत्वाभासानामेकज्ञाने अन्यस्याज्ञानेनुवानद्पणस-

म्भवात् सर्वेषि स्वातन्त्रयेण दूषणानि । तेन क चित् क चितसन म्मिलनेति नैकेनापराऽन्यथासिद्धिः शङ्कचा । व्यभिचारी-न्नायकत्वेन परम्परोपयोगाच हेत्त्राभासान्तरम् उपाधिः । यद्धमीविशिष्टसाध्यव्यापकत्वं तद्धमीविशिष्टसाधनाव्यापक-त्वं च तङक्षणम् । अस्तीदं धूमनान् वन्हेरित्यत्रार्द्रे-न्धने । भवति हि द्रव्यत्वविशिष्टो यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रोद्रैन्धन-स्, द्रव्यत्वाविशिष्टो यत्र यत्र वन्दिस्तत्र तत्र तन्नास्तीति द्रव्य-त्वाविशिष्टसाध्यव्यापकं तद्विशिष्टसाधनाव्यापकं च । एवं गर्भ-स्थो मित्रातनयः इयामः पित्रातनयत्वात् पूर्वोत्यस्त्रवदित्यत्र शाकपाकजन्वमुपाधिः। अत्रापि मनुष्यत्वावच्छिनं यत्र यत्र रयामत्वं तत्र तत्र साकपाकजत्वम् । मनुष्यत्वावाच्छिन्नं यत्र यत्र मित्रातनयत्वं तत्र तत्र शाकपाकजत्वं नास्तीति भवति छक्ष-णसमन्वयः । एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रमेयत्वादित्यत्रापि बहिद्रेच्यः त्वावच्छित्रसाध्यव्यापकं तदवच्छित्रसाधनाव्यापकमुद्भतक्रपव-न्त्वमुपाधिरित्यत्रालं पछत्रेन । नन्वनुमानं न प्रमाणं नाष्यनुमि-तिः प्रमान्तरम् । यत्र धूमस्तत्राग्निरिति बहुको दर्भनात् धूम-वतानेन पर्वतेन परायेण वन्हिमता भाव्यामित सम्भावनात् एवानुमितिकार्यीनवीहादिति चेन्न । वन्हिमनुमिनोमीत्यनुभूयमा-नजातिविशेषस्य तदाश्रयानुमितेस्तत्कारणत्वेनानुभूयमानपरामर्श-स्य चापलपितुमशक्यत्वादिति तत्रैव प्रवृत्या विषयलाभ सति जातं ज्ञानं प्रमेति प्रमात्वग्रहाच विना वाधकं तदन्यथा-त्वस्य कल्पयितुमशक्यत्वादिति दिक् ॥ इत्यतुमानम् ॥

उपिनोमीत्यनुभवसिद्धजातिविशेषवत्युपीमति, स्तत्कर-णमुपमानम् ॥

तित्रिया । साद्यविशिष्टिपिण्डज्ञानं वैधम्यीविशिष्टिपिण्डज्ञा-

नमसाधारणधर्मविशिष्टपिण्डज्ञानं च । तद्यथा । गवयादिशब्दाः क्वचिच्छका इति जानता कीदग्मवय इत्यारण्यके पृष्टे, गोसदृशो गवय इति तेन निवेदिते कालान्तरे ऽरण्यं गतस्य तित्पण्ड-दर्भनाद्गोसदृशोयं पिण्ड एतादृशस्य गत्रयशब्दार्थ इत्याप्ते-नोक्तं स्मरतस्तस्मादयं गवयशब्दवाच्य इति उपामितिर्जाय-ते। तत्र गोसदृशोयं पिण्ड इति सादृश्यविशिष्टिपिण्डज्ञानं कर-णम् । वाक्यार्थस्मरणमनान्तरच्यापारः । उपामितिः फलम् । एवं कीडशो ऽश्व इति पृष्टे गवादिवर् द्विशकः स्वलपपुच्छश्च ने त्याप्तोक्तयनन्तरं तत्पिण्डद्शेनाद्यं द्विशफः स्त्रलपुच्छश्च ने-ति ज्ञानादाप्तव्याक्यार्थस्मरणोत्तरमयमञ्बद्गवाच्य इत्युपमि-तिज्ञानमुत्यस्यते । तत्र वैथम्यीविशिष्टिपण्डज्ञानं करणं, वाक्यार्थ-स्मरणं व्यापारः, शक्तिज्ञानं फलम् । एवं कीद्दश उष्ट्र इति पश्ने कण्टकाशी अतिदीर्घेग्रीव इत्याप्तवाक्यश्रवणानन्तरं काळान्तरे तद्धर्मविश्विष्टिपण्डद्रभेनाद्वाक्यार्थस्मरणे साति उष्ट्रशब्दवाच्योय-मिति दाच्यवाचकभावब्रहो भवति सोपमितिः फलम्। असाधा-रणधर्माविशिष्टधर्भिमत्यक्षं करणं वाक्यार्थस्मरणं व्यापार इति बाच्यम् । एवं कीहरुयौषधी सर्पविषद्दन्त्रीति पश्चे नकुलदंष्ट्राष्ट्र-तेत्याद्य तरिते कालान्तरे नकुलदंष्ट्रायामौषधिविशेषदर्शने सति एताहशी सपीवेषहन्त्रीति ज्ञानमुत्पद्यते । तत्रैताहशी विषहन्त्री-ति ज्ञानं फलम् । वाब्यार्थस्परणम्बान्तरव्यापारः । नकुलदं-ष्ट्राधरणरूपाऽसाधारणधर्मविशिष्टपिण्डज्ञानं करणामित्यूह्मम् । एवं चोपसानत्त्वावच्छेदेन न शक्तिग्राहकत्वामीति प्रतारणं परा-स्तम् । न चाप्तवाक्यस्मरणाच्छाब्दवीय एवास्तु कृतः पृथगु-पमानाभ्युपगम इति वाच्यम् । शरीरष्ट्रत्यक्वत्वोष्ट्रत्वादिजाति-विश्रेषक्षेण शब्दाच्छः ब्द्बोधाऽसम्भवात् साहत्यमवच्छेदकी-

कुत्येत बोधकत्वात् उपिमनोमीत्यनुव्यवसायाचीते नैयायिकाः। वैशेषिकास्तु । अयं गवयशब्दवाच्यः गोसद्दशत्वात् इत्यनुताः नात्तद्य्रदः। आप्तवचनाच्च तथाव्याप्तिग्रहात् । उपिमनोमी-त्यनुव्यवसायश्च सन्दिग्धः, सत्वे वा ऽनुमितित्वव्याप्तमेव तद-स्तु । तथा च न पृथक् प्रमाणमित्याद्वः ॥

शब्दात्मत्येमीत्यनुभवसिद्धा शाब्दत्वजातिमती शाब्दी, त-त्करणं शब्दः ममाणम् । तथाहि । घटं नय पटमानयेत्यादिम-योज्यप्रयोजकवाक्यं भृष्वतो बालस्यावापोद्वापाभ्यां घटपटा-दिव्यवहारं पश्यतस्तदृयदहारेण तदीयं ज्ञानमनुमिनुतस्तज्जन-कत्वेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दमवगच्छतो ऽसम्बद्धस्याबोधक-त्वात्सम्बन्धोस्तीति अनुमितिर्भवति । स च सम्बन्धः शक्तिरु-च्यते । एवमुपमानात्कोशादिभ्यस्तदनन्तरमन्यत्रापि तद्ग्रहः । एवं घटादिपद्वाक्तिग्रहे साति गृहीत्वाक्तिकपदात पदार्थीपस्थिता-वाकांक्षायोग्यतादिसहकारिवज्ञाच्छाब्दममा जायते। सा फल-म् । यदान्यव ज्ञायमानानि करणानि पदवानं वा करणं पूर्ववत् पदजन्यपदार्थीपस्थितिरवान्तरच्यापार इत्यूह्यम् । नतु गवादि-पदानां ब्रद्धव्यवहारेण सन्निहिते गवि शक्तिप्रहेपि देशान्तरीया sपूर्वगोबोवः कथं, तत्र शक्त्यग्रहात् । अन्यथा गोशब्दादश्ववी-धापाचिरिति चेत्र । सामान्यलक्षणप्रत्यासत्त्या सकलगोन्यक्तेः शक्तिग्रहसमये चोपास्थतौ सर्नेत्रैकजात्यादिविशिष्टे तद्वहेणा दोषात् । तथा च न्यायसूत्रम् । व्यक्तचाकृतिजातयस्तु पदार्थ इति । एकवचनेन जात्यादिविशिष्टे शक्त्येक्यं सूचयति । मीमां-सकारतु गोत्वे एव शक्तिः तदाश्रयत्वेन लक्षणया व्यक्तिवोध इत्याहुः। गव्येव शक्तिक् तु गोत्वेपि गौरवात् नापि गोत्वे एव शक्तिरावि छक्षणीति युक्तम् । गामानयेत्यत्रैव वृत्तिद्वयकरपने गौ-

रवात्। न चैवं गोपदाद् गोत्वबोघो न स्यादिति वाच्यम्। अकार्यत्वेपि घटत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्तात् कार्यत्वसम्बन्धेन दण्डात् घटोपस्थितौ घटत्वभानवदशक्तचत्वेपि शक्यतावच्छेद-कत्वात् शब्दादुपस्थितिसम्भवादिति वैयाकरणाः। नन्वेवमपि गौ शुक्के त्यादौ पदार्थयोरभेदरूपान्वयो न बुद्धचेत तत्र शक्त्यः भावात् अशक्यस्याप्युपस्थितौ घटादिरिप तत्र बुध्येतेति चेत्स-त्यम्। अशक्यस्यान्वयस्याकांक्षायोग्यतावशात् भानसम्भवात् । तथाहि । यत्पदं यत्पदार्थेन सह याद्यान्वयबोधजनकम् तत्पदस्य तेन सम्भिन्याहारस्तादश्वोधे आकांक्षा। घटादिपदं विरुद्धविपाद्यर्थकर्मत्वादिभिः सह निरूप्यानिरूपक्ष्यत्वेष्यति द्वितीयाद्यर्थकर्मत्वादिभिः सह निरूप्यानिरूपक्ष्यत्वाधि भावं वा अतस्तादश्यदसम्भिन्याहारो भवत्याकांक्षा। एतज्जान्वच कारणं घटपदं द्वितीयाद्यर्थेन सह स्वार्थाभेदान्वयबोधक-मिति ज्ञानवतो वैयाकरणस्य तथा च बोधात् अन्यस्याभावा- च ॥ एतम् ॥

योग्यता एकपदार्थं अपरपदार्थस्य प्रकृतसंसर्गवत्त्रम् । तेन पयसा सिञ्चतीति योग्यम् । पयसि सेककरणतासत्त्वात् व-निहना सिञ्चतीति न योग्यं तत्र सेककरणत्वाभावात् । देवदत्तो गौरित्यत्र देवदत्ते स्वस्वाभित्वरूपसम्बन्धसत्वाद्योग्यतापत्तेः प्र-कृतेत्युक्तम् । तथा च प्रकृतवाक्ये यः प्रतिपाद्यः सम्बन्धः स्त-द्वत्वामित्यर्थः । स चात्राभेदः स च नास्तीति न तद्योग्यम् । एवमासात्तिः पदजन्यपदार्थोपस्थितिरेव । अतः प्रत्यक्षेण तन्दुल-दर्शनात् पचतीत्येशोक्ते तण्डुलं पचताति न बोधः । पदाव्यव-धानमासात्तिरिति प्राचीनमतं न युक्तम् । गिरिभुक्तमिनमान् देवदत्तेनत्यत्र योजनयान्वयवोधानापत्तेः । योजनावाक्यादेवा- न्वयबोध इति चेन्न । प्रथमवाक्यस्याबोधकत्वप्रसङ्गात् । योज-नावाक्यं च तात्पर्यप्राहकत्वेन प्रकरणादिवदुपयुज्यते । एवं चा-कांक्षायोग्यतासत्तिवद्यात् पदार्थानां परस्परविशेषणविशेष्याव-गाहिविशिष्टशब्दबोधसम्भवान्नानुपपत्तिरिति दिक् ॥

मीमांसकास्तु कार्यान्यिते पदानां शक्तिः।तथाहि।पयोज्य-प्रयोजकयोरानयनानयनादिन्यवदारौ पश्यतो बालस्यानयननय-नादि कार्यत्वेन ज्ञात्वा ऽदं प्रवर्ते एवमयमपि तथात्वेन ज्ञात्वा प्रदत्तस्तज्ज्ञानं च शब्दादिति शब्दस्तद्विशिष्ठे शक्त इति प्रथमश-क्तिग्रहात्। तथा च कार्यतासामान्यस्य सर्वशब्दादवगमेपि वि-शेषतस्तदुपस्थिति विना बोधार्यवसानाभावादबोधकत्वमेव त-च्छून्यानामर्थवादवाक्येवदान्तवाक्यानामित्याहुः॥

वेदान्तिनस्तु । अन्विते पदानां शक्तिरित्यन्वयांशवो योपप-तिने तु कार्यत्वांशे सर्वपदानां शक्तिस्तस्य विशेषतस्तद्धोधकप-दादेवोपस्थिनिसम्भवेन व्यर्थगौरवग्रासात् । अतः कार्यत्वांशं विनापि मोक्षरूपवाप्रयोजनवदात्मस्वरूपवोधकत्वाद्वेदान्ताः प्र-माणमित्याद्वः ॥

पदानां पदार्थेष्तित्रव वाक्यस्य संसर्गरूपे उन्त्रये शाकिः । अत एव तस्य वाक्यार्थ इति किवदन्ती सङ्गच्छतइति वैयाकरणाः ॥ च्युत्पादितं चास्माभिर्वतान्तरानिराकरणपूर्वकमेतन्मतं वैयाकर-णभूषणे । नन्वेवमपि गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदात्तीरमत्ययः कथं, तत्र गङ्गापदशक्तेरभावादिति चत् । सत्यम् । छक्षणारूपवृ-चयन्तरात्तदुपस्थितेः ॥

अथ केयं लक्षणा । उच्यते । शक्यसम्बन्धो लक्षणा । गङ्गा पद्शक्यो गङ्गाप्रवाहस्वत्सम्बन्धस्तीरेस्त्येव । तथा च स्वशक्य-प्रवाहसंयोगरूपसम्बन्धेन गङ्गापदात्तीरापिस्थितिः । स्वशक्येन सह नियमक्षाच्याप्तिरेव छक्षणा ।। तदुक्तम् । 'अभिधयाविना-भूते प्रवृत्तिर्रुक्षणोच्यते' इति मीमांसकाः । तम् । मञ्चा क्रोश-न्तीत्यत्र मञ्चपदस्य मञ्चस्थपुरुषे छक्षणा न स्यात् । मञ्चपुरु-षयोच्यीप्त्यभावात् । एवं यष्टी प्रवेशयेत्यत्रापि द्रष्ट्च्यम् ।।

वैयाकरणास्तु गङ्गादिपदानां तीरादौ शक्तिरेव । सर्वेषां पदानां प्रायः सर्वेत्रैव शक्तिः लक्षणा च खतन्त्रवृत्तिनीभ्युपेयेत्या-हुः । प्रपाञ्चितञ्चतिद्वैयाकरणभूषणे । ननु केयं शक्तिः ॥ आभि-धानामकं पदार्थान्तरं सङ्केतप्राह्मापित मीमांसकाः ॥ सिद्धान्त-स्तु घटपटात् घटो बोद्धव्य इती अरेच्छारूपसङ्केतः शक्तिः। सा च पूर्वोक्तरीत्या रुद्धव्यवहाराट् प्राह्मा, रुद्धानां तह्नद्वेभ्य इति सृष्ट्यादौ ईश्वरात्त् ग्रह इति । आधुनिकपुत्रादिषु सङ्केतितदेव-द्तादिपदे च पित्रादिसङ्केताद् प्राह्या । द्वादशेन्हि पिता नाम कुर्यात् इति शास्त्रसिद्धत्वात् तत्रापि सास्त्येवेति दिक्।। एवं श्वव्याच्छाब्दबोधे तात्पर्यज्ञानमपि हेतुः । अन्यथा सैन्धवमानये-त्यत्र भोजनमकरणे लवणतात्पर्यग्रहे साति अञ्चबोधमसङ्गात् । न च शुक्रवालादीनां आत्पर्याभावेन तत्तदुच्चरितशब्दाद्वोधो न स्यादिति वाच्यम् । तत्रापि ईव्तरतात्पर्यसत्त्वात् । तच्च तात्पर्धे वेदे मीमांसान्यायगम्यं नियतम् । छोके तु वक्तुरिच्छा-धीनमनियतमत एकस्मादेव श्रन्दात् श्रुपादिवाक्येष्वनेकार्थ-बोधः । यथा श्वेतो धावतीत्यादौ । नन्वेतमपि 'गच्छ गच्छिस चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा । मगापि जन्म तत्रैव भूया-द्यत्र गतो भवानि' त्यत्र त्वद्गमने साति वियोगान्मे पाणहानिरि-ति प्रतीतिः कथमिति चेत् । सत्यम् । व्यव्जनारुयद्वन्तराः त्तब्दोध इत्यालङ्कारिकाः । एवं गतोस्तमर्क इत्युदासीनवा-क्योपि नानाविधास्तु तत्पुरुषीयबोधा एव सङ्गच्छन्तइ।ते। दा-

र्शनिकास्तु अनुमितिरूपाः लक्षणया शन्दाद्वा ते बोधाः सम्भव-न्ति व्यञ्जनाख्यवृन्त्यन्तरकल्पनां न सहन्ते । नन्वेवमपि भा-षाशब्देभ्यः कथं बोधः तत्र शक्तिलक्षणयोरभावादिति चे-श्र । तैः संस्कृतस्मरणं ततो बोध इत्यभ्युपगमात्, इति के चित्। संस्कृतकथामप्यविदुषां बोधान्नैवं, किं तु तेष्वेव ज्ञ-क्तिभूमाद्योध इति नव्याः । संस्कृतवद्भाषाश्रव्दा वाचका ए-वेति वैयाकरणमतं तु भूषणे ऽस्माभिः प्रविश्वतम् । एवं च भाषाच्याद्वतं वृत्तिमत्त्वमेव साधुत्विमति मीमांसकादिमतम् । अर्थविशेषे व्याकरणव्युत्पाद्यत्वं तदिति तु नैयायिकाः । सा-धूनेन प्रयुक्जीतेति वचनसिद्धं पुण्यजनकत्वं तदिति वैयाकरणा इत्यलं पह्नवेन । नन्वेवमानि पद्गानमेव न सम्भवति वर्ण-समूहः पदम् । वर्णाश्र ऋषिकाद्विस्रक्षणादच । तथा च द्विती-यवर्णोच्चारणसमये पूर्वी नष्ट इति कथं सम्रदायज्ञानम् । यच्च प्रत्येकं तत्तवणीनुभवोत्तरमन्ते समृहालम्बनरूपं सकलवर्णस्पर-णमेव पदज्ञानिमाति । तन्न । एवं सति तत्र ऋषाभावात्सरो रसः जरा राज नदी दीनेत्यादाविवशेषप्रसङ्गादिति चेत्। उच्यते। प्रथमं घकारज्ञाने साति तदुत्तरमकारज्ञाने जायमाने स्वाव्यवहि-तोत्तरत्वसम्बन्धेन पूर्वी वर्णी विशेषणतया भासते तत्तृकारे घकारविशिष्टो ऽकारो विशेषणं सोपि पूर्वद्वयविशिष्टः स्त्रोत्तर-स्मित्निति भवति पद्ज्ञानं तस्मात्पदार्थीपस्थितिस्तत उक्तप्रका-रेण पुनः पदान्तरज्ञानं ततस्तदर्थीपस्थितौ तयोः परस्परमः न्वयबोधः । पुनः पदान्तरज्ञानं ततः पदार्थोपस्थितौ तस्याप्य-न्वयबोध इत्येवं क्रमेण अवान्तरवाक्यार्थज्ञानपूर्वको महावा-क्यार्थबोध इति राजपुरप्रवेशन्यायेन के चिदाहुः। तदुक्तम् । 'यद्यदाकांक्षितं योग्यं सिन्धानं पपचते । तेन तेनान्वितः स्वार्थः

पदैरेवावधार्यते' इति । अन्ये तु सर्वेषां पदानां प्रथमं प्रत्यक्षज्ञानात् सर्वपदानां समूहालम्बनं स्मरणं ततस्तद्यानामिष समूहालम्बनं स्मरणं ततस्तद्यानामिष समूहालम्बनं स्मरणं ततस्तद्यानामिष समूहालम्बनं प्रथमेव महावाक्यार्थवोधः खले कपोतन्यायेनेत्याद्यः ॥ सोयं शाब्द्वोधश्चतुर्विधः ॥ विशेषणं तत्र विशेषणान्तरमित्येकः ॥ रक्तदण्डवानिति यथा ॥ पुरुषे दण्डः तत्र रूपं विशेषणम् ॥ विशिष्टवेशिएचावमाह्यन्यः ॥ यथा रक्तदण्डवानित्यत्वेव रक्तत्वविशिष्टदण्डस्य वैशिष्टचवोधः ॥ एकत्र द्वयमिति न्यायेनाऽन्यः ॥ दण्डी
कुण्डली देवदत्त इति यथा। एकविशेषणविशिष्टे विशेषणान्तरवैशिष्टचावमाह्यपरः ॥ खड्गी शूर इति यथेति ॥ विस्तरस्तु प्रन्थानतरादवधेयः ॥

अर्थापयामीत्यनुभविभद्धजाति विशेषव व्यर्थापति, स्वत्करणमर्थापतिप्रमाणम् । तचानुपपत्तिज्ञानम् । तथाहि । देवद्ते पीनत्वं दिवा भोजनाभावं च जानतो रात्तिभोजनज्ञानं जायते ।
तत्व प्रत्यक्षात्, सिन्नकर्षाद्यभावेनानुपल्णमात् । नानुमानातः, तः
स्यासम्भवात् । अयं रात्रिभोजी पीनत्वादित्यस्य दिवामात्तमुक्जानेपि व्यभिचारित्वात् । दिवा अभुक्जानत्वे सति पीनत्वादित्यत्र दृष्टान्ताभावेन व्याप्त्यऽब्रहादनुषित्ययोगात् । तस्मादिवा ऽभुक्जानस्य पीनत्वान्यथानुपप्त्या रात्रिभोजनज्ञानं जायते । सेयमर्थापतिरिति प्राभाकराः ॥

देवदत्तो रात्रिभोजी दिवा अभुञ्जानत्वे सित पीनत्वात् । यत्र रात्रिभोजनाभावस्तत्र दिवा अभुञ्जानत्वे सित पीनत्वाभा-व इति व्यतिरेकिणैव निर्वाहात्, न पृथगर्थापत्तिः प्रमाणामिति वैशेषिकनैयायिकादयः ॥

अनुपलब्धं जानामीत्यनुभवसिद्धजातिविश्वेषवत्यनुपल-

विधः । तत्करणमनुपछिन्धः । स चोपछिन्धेर्निणैयात्मकज्ञानस्यान्भावः । तथाहि । वस्तुतो घटाभाववति घटो ऽस्तीति भ्रमसमये घटाभावेन सह सिक्किषे सत्यपि तज्ज्ञानं चोत्पद्येत अतस्तत्र घटानुपछिन्धः करणं तदभावाज्ञ तत्र ज्ञानम् । चक्षुरादिकं चाधिकरणादिग्रहणार्थमनुपछन्धेर्योग्यतासम्पादनार्थं चोपयुज्यते । योग्यता च यद्यत्र घटः स्यात् उपछभ्येतेति तर्कसम्पिन्देवेति भादाः । एतादृष्ठपुष्ठिषः प्रत्यक्षसहकारिण्येवातो नानुपछिन्धः प्रमाणम् । प्रमाणान्तरकत्यने गौरवादिति नैयायिकाद्यः । वस्तुतो घटवति घटाभावनिर्णये सति चक्षुःसंयोगे सत्यपि घटज्ञानानुत्पत्तेरभावानुपछन्धेरपि भावग्रहे हेतुतापात्तः । न चेष्टापत्तिः । अपसिद्धान्तात् प्रमाणाभावाच्च । विवेचितं चैतदन्यन्त्र । तस्मान्नानुपछन्धिः सहकारिणी न च प्रमाणान्तरिमति तत्त्वम् ।।

सम्भावनया जानामीति प्रतीतिसिद्धजातिमती साम्भ-ची ॥ तत्करणं सम्भवः। यथा ब्राह्मण इति श्रुते विद्यायाः श-तमित्युक्ते दशादिसङ्ख्यायाः प्रतीतौ ॥

अज्ञातकर्तृकं प्रसिद्धवाक्यमेतिह्यम् ॥ गङ्गेयं मथुरेयं वेदोयमिति ज्ञानमेतिह्यादेव । अन्यस्याप्रसरादिति पौराणिकाः ।
ब्राह्मणे विद्या भविष्यतीति चोक्तकोटिकः संश्चय एव । शते
दशेति त्वनुमानम् । तथा व्याप्तिज्ञानवतामेव ज्ञायमानत्वात् ।
ऐतिद्यं चेप्रमाणं चच्छव्द एव । अन्यथा प्रमाणमेव नेति दाश्चीनकाः ॥ एतादृश्चेष्टयेत्थमथीं बोद्धव्य इति सङ्केततच्चेष्टातो
बोधस्थले च तया शब्दोपस्थितिस्ततो बोधः शाब्द एव । अन्यथा त्वेतादृश्या चेष्ट्या ऽनुमानमेवोति न हस्तनेत्रादिचेष्टातो
बोधानुरोधाच्चेष्टायाः पृथक् प्रमाणत्वमपाति तान्त्रिकाः ॥ त-

देतैः प्रमाणेजीयमाना बुद्धिरनित्यैव मानसमत्यक्षा च, जानामी-ति मनसानुभवात् ॥

माभाकरास्तु सर्वा बुद्धिः स्वप्रकाशा त्रितयविषयिणी च । आत्मस्वात्माविषयश्चेति त्रयम् । घटमहं जानामीति सर्वज्ञानातु-भवात्, ज्ञानस्य परप्रकाइयत्वे तदिष परप्रकाइयामित्यज्ञायमान-स्वीकारात् अन्धपरम्परया निद्राद्यभावो वा स्यादित्याहुः ॥

भाहास्तु ज्ञानेन विषये ज्ञातता जन्यते ज्ञातो घट इत्यनु-भवात् धात्वर्थिकियाजन्यफलक्षालित्वेन घटं जानामीत्यादौ कर्म-त्वमप्येवं सङ्गच्छते । तथा च तया ज्ञाततया ज्ञानमनुमीयते । घटो ज्ञानविषयो ज्ञाततावत्त्वादिति । एवं चातीन्द्रियं ज्ञानिम-त्यादुः । एवं स्वप्रकाशविधया ज्ञाततया वा ज्ञाने गृह्यमाणे तद्र-तं याथाध्येक्षपं प्रामाण्यमपि गृह्यते ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्व-क्षपस्वतस्त्वस्य तत्राभ्युपगमादिति मीमांसकाः ॥

नैयायिकास्तु एवं सित जातं ज्ञानं प्रमा नवेति संशयानुप-पत्तेनेंदं युक्तम् । किं तु मनसा ज्ञानं गृह्यते । पुनर्विषयलाभोत्त-रं जातं ज्ञानं प्रमा, फलवत्प्रदृत्तिजनकत्वादित्यनुमानात्तद्ग्रहः । मीमांसकानामधीवसंवादिपयुक्ताऽप्रामाण्यग्रहवत् । अन्यथा त-स्यापि स्वतो ग्राह्यत्वापत्तिश्च इति ज्ञानग्राहकविशेषाग्राह्यत्वरूपं परतो ग्राह्यं प्रामाण्यमाहुः ॥

भक्तिश्रद्धादयोपि बुद्धिभेदाः।तत्राराध्यत्वेन ज्ञानं भक्तिः, वेदबोधितफळावश्यम्भावनिर्णयः श्रद्धेत्यन्यत्र विस्तरः ॥

सुखत्वजातिमद्धर्ममात्रजन्यतावच्छेदकजातिमद्वा निरुपा-धिप्रमास्पदं वा सुखम् ॥

तच्चतुर्विधं वैषयिकं मानोरथिकमाभ्यासकमाभिमानिकं च । विषयसाक्षात्कारजगाँचम् । विषयध्यानजं मानोरथिकम् । सूर्यनमस्काराद्यभ्यासाज्जायमानं क्रीरलाघवादि तृतीयम् । द्र-च्यपाण्डित्यगर्वजनन्त्यम् । एवं दुःखिपि द्रष्टव्यम् ॥

दुःखत्वजातिमन्निरुपाधि द्वेषास्पदं वा दुःखम् ॥ इच्छामीत्यनुभवसिद्धेच्छात्वजातिमतीच्छा ॥

सा च सुखमोक्षयोः सुखदुःखाभाववन्त्वनकारकज्ञानादृत्यः द्यते । तत्साधने सुखदुःखाभावसाधनताज्ञानादेव स्त्रीपुत्रादौ सं-न्यासादौ च तथा ॥

द्वेष्मीत्यनुभवसिद्धजातिमान् क्रोधापरपय्यीयको द्वेषः ॥ यते इत्यनुभवसिद्धयत्नत्वजातिमान् यत्नः ॥

स द्विधा जीवनयोनिरन्यश्च । जीवनादृष्टं योनिः कारण यस्य स आद्यः सर्वदा प्राणसञ्चारकारी । गुरुभारोत्तोलनधा-वनादौ प्रयत्नविशेषाच्छ्वासिक्रियाविशेषदर्शनां द्यद्विशेषयोः का-येकारणभावा वाधकं विना तत्सायान्ययोरणीं ति न्यायेन प्रा-णिक्रियासामान्ये यत्नसामान्यजन्यत्वदर्शनानिद्रादिसकलकालि-कस्य तस्यावश्यकत्वात् स चातीन्द्रियः । द्वितीयो द्विधा । एको द्वेषजः सर्पादिभ्यो निष्टत्तिलक्षणः । शत्रुवधादौ प्रष्टतिरूपस्तु न द्वेषजः किं तु तन्मरणेच्छाजः । इच्छाजन्यो अन्यः । एतौ प्रस्ता । एते बुद्धीच्छाप्रयत्ना ईश्वरीया नित्याः जीवानाम-नित्याः ॥

विहितयज्ञादिजन्यतावच्छेदकजातिमान धर्मः ॥

ताइच ज्योतिष्टोमयज्ञादिजन्यतावच्छोदिका विस्रक्षणाः, स्वर्गादिजनकतावच्छोदिकाइच। तत्तदृष्टे विस्रक्षणा न तु धर्मत्व-मेका जातिर्मानाभावात्, धर्मत्वेन मुखत्वेन कार्यकारणभावाभावा-दिति। अत एव वाधकाभावात् विज्ञानुमानन्दं ब्रह्मोति श्रुतेइचे-इवरे नित्यमुखमस्तीति वेदान्तिनः॥

निषिद्धपरदारगमनादिजन्यतावच्छेदकजातिमानधर्मः ॥ धर्मत्ववदेव ता अपि नाना तत्तद्दुःखजनकतावच्छंदिका-इच । ननु यज्ञादिजन्यातीन्द्रियधर्माधर्मयोः किं मानम् । उच्य-ते । इष्टमाधनत्ववाचिना विधिना अनिष्टमाधनत्ववोधकानेषेथेन यागपरदारगमनादेस्तथात्वं बोध्यते । न च चिरविनिष्टस्य का-छान्तरभाविस्वर्गादिसाधनत्वं साक्षाद्यक्तमतो व्यापारत्वेन ता-बभ्युपेयौ । न च यागादिष्वंस एव व्यापारोस्त्वित वाच्यम् । एवं हि कारणीभूताभावप्रतियोगित्वेन यागादेः प्रतिबन्धकत्वा-पत्तः । किं च कीत्तितधमीदिप फलापात्तः व्यापारसत्त्वात । अकीतितयागत्वेन कारणतेति न कीर्तितात्फलामिति चेन । फ-छोत्तरकीर्त्तिताद्ि फलानापत्तेरिति दिक् ॥ एतौ धर्माधर्मी त्रिविधौ सञ्चितौ कियमाणौ मारब्धसङ्बौ च । तत्र तच्छरी-रारम्भकं पारब्धं कर्म त द्रोगैकनाव्यं जीवन्युक्तिशास्त्रानुरोधाः त् । आद्यं ज्ञाननाव्यं 'ज्ञानाग्निः सर्वेकमीणि भस्मसात्कुरुते तथे' ति शास्त्रादिति वेदान्तिनः। सिद्धान्तिनस्तु 'नाभुक्तं श्रीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । अवस्यमेन भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशु-भ' मिति वचनस्य पायिवचत्तनाशाव्यितरेकेण सङ्कोचे प्रमा-णाभावात्, सञ्चितस्यापि कायव्यूहेन भोगादेव नाशः । भस्म-सात्पदं तु लाक्षणिकं शीघ्रमेव भोगानाशं लक्षयतीति दिक्।। कि-यमाणं ज्ञानिनि नोत्पद्यते । 'लिप्यते न स पापेन पश्चपत्रामिता-मसेति' वचनात्। नन्वेवं योगिभिः क्रियमाणकर्मणो वैयध्यरिन चिरिति चेत् न । तस्य छोकसङ्ग्रहमात्रार्थत्वात् । वस्तुत-स्तु 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति मुहदः साधु कृत्यां हि-पन्तः पापकृत्या 'मिति श्रुतौ तस्य परार्थत्वं स्फुटमित्यवै-धेयम् ॥

संस्कारत्वजातिमान्संस्कारः॥

स त्रिधा, वेगो भावना स्थितिस्थापकरच ॥ वेगेन गच्छतीति प्रत्यक्षसिद्धवेगत्वजातिमान्वेगः ॥ मूर्जमात्रद्यत्तिः ॥ भावना च स्पृतिजनकः स्वजन्यस्पृतिनाद्यद्यच संस्कार आत्मद्यतिरतीन्द्रियः पूर्वज्ञानजन्यः । तत्र ज्ञानस्यानुभवत्वेनैव कारणतेति प्राञ्चः । नव्यास्तु सकृदनुभूतस्य स्मरणोत्तरं संस्कारनारोन
पुनार्वेनानुभवमस्मरणप्रसङ्गात् पुनः पुनः स्मरणात् दृदत्रसंस्कारोत्पत्तेरनुभवसिद्धत्वात् । अनुमितौ शाब्दबोधे च सत्यपि स्वर्ग
नरकं चानुभवामीत्यऽप्रतीतेः । अनुभवत्वे जातौ प्रमाणाभावेन
स्मृत्यन्यज्ञानत्वरूपस्यानुभवत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वे गौरवापत्तेस्ततोपि लाघवाच्च ज्ञानत्वेनैव तत्कारणतेत्याद्यः । तथा च
पुनः पुनः स्मरणस्थले स्मरणादेव दृदत्तरसंस्कारात्पत्ति ।
पतेषां पूर्वानुभवतज्जन्यसंस्कारतज्जन्यसमृतीनां समानविषयत्वमतो न घटज्ञानात्पटस्मृतिः ॥

स्थितिस्थापकरच यथास्थितवस्तुस्थित्यानुमेयः । पृथिवी-द्वतिरतीन्द्रियरच ॥

शन्दं शृणोमीत्यनुभवसिद्धशन्दत्वजातिमान् शन्दः ॥

स द्विया ध्वनिर्वर्णस्य । तत्र ध्वानिः सङ्गीतशास्त्रसिद्धानेक-भेदवान् तत्करणं मुखर्वाणादिवर्णः ककारादिः । उभयत्रापि आकाशः समवायिकारणम् । भेर्याकाशसंयोगवंशदलाकाशवि-भागादि रसमवायिकारणम् । जिन्हाताल्वादिसंयोगवंशदलवि-भागादिनिमत्तकारणम् । क चिच्छन्द्रोपि शन्दासमवायिकार-णम्, दूरभेरीताडनस्थले । तत्र भेर्याकाशसंयोगादुत्पन्नस्तार-तरो न दूरस्थपुरुवीयश्रवणगोचरः । तस्य मन्दत्वेनानुभवात् । कि तु भेरीशन्दा वीचितरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा श- ब्दाच्छव्दस्तस्यादन्य इत्येवं मन्दादिभावेन जायमानेषु स्वश्रो-त्रावच्छिन्नोत्पनः स्वयं गृह्यते। तेषु पूर्वशब्दो उसमवायिकार णम् । स च स्ववृत्तिभेर्यादिमयोज्यजातिमन्तं जनयतीति भेरी-शब्दो मया अत इति धीन विरुध्यते । तथा चासमवायिकार-णत्रैविध्याद् द्विविधोपि तिधोति फलितामिति। उक्तं च। 'सं-योगाद्विभागाच्छव्दाच्च शब्दिनिष्पत्ति ' रिति । सीयं शब्दो द्विक्षणस्थायी क्षणोत्तरमनुपलम्भात् नाशकानुरोधाच्च । स्वज-न्यः शब्द एव नाशकः । स चोत्पत्तिद्वितीयक्षणे पूर्वे नाशयती-ति सर्वे द्विक्षणस्थायिनः । अन्त्यस्य च जनकशब्दोनाशकः सुन्दोपसुन्दन्यायेनेत्यतः क्षणिक एवान्तश्रब्द इत्येके। अन्त्य-शब्द उपान्त्यनाशकनाश्य इति सोपि द्विश्रणस्थाय्येवेत्यन्ये । सर्वेसाधारण्यानिमित्तवायुसंयोगनाश एव शब्दनाशकः। तथा च वायुसंयोगस्ततः पूर्विकियानाश्वश्रदोत्पत्ती ततः क्रियापूर्वदेश-विभागसंयोगनाश्च व्दनाशा इति ऋषेण नाशाच्छब्दश्चनुक्षण-स्थायीति नन्याः । सोयं शब्दो नित्य एव, योयं गकारः शिवे-नोक्तः स एव विष्णुनोच्यते, प्रहरात्पूर्वमुक्त इदानीमुच्यते इति पत्यभिज्ञानात् । विभुश्च, योवं काश्यां हकारः श्रुतः स एव स-ता वने चोच्यते इति प्रतितेः सर्वदेशव्यापिनस्तस्यानुभवात् । विभुत्वाच्च द्रव्यमेव सः। योयं तारो मया श्रुतः स एव मन्दः श्रूयते इति प्रतीतेस्तारत्वादिकपपि तत्र न विरुध्यते इति मी-मांसकाः। उत्पन्नो गकारो नष्टो गकार इति मतीतेकत्पात्तना-शवानेव शब्दः । सोयिपिति तु तज्जातीयोयिपिति भासते इति नैयायिकाः । तन्त्वं वैयाकरणभूषणे ऽस्माभिः प्रपञ्चितम् ॥

संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्मः ॥ स्वोत्तरभाविभावाऽजन्यसंयोगविभागजनकमित्यर्थः । तेन कर्मणा संयोगे जननीये स्वोत्तरमुत्पद्यमानस्य विभागस्य वि-भागप्रतिवन्यकीभूतपूर्वसंयोगध्वंसस्य चापेक्षायामपि न क्षतिः। विभागस्य प्रतिबन्धकाभावसम्पादकत्वेनान्यथासि उत्वेनाजन-कत्वात् संयोगध्वं सस्य भावत्वाभावात् । न चासमवायिकार-णादेश्च पूर्वीत्पन्नास्यापेक्षितत्वेन दोषः । संयोगजसंयोगे पू-र्वसंयोगस्य विभागजविभागे पूर्वविभागस्य तथा प्रत्येकं जनक-त्वसत्त्वात्संयोगविभागेत्युभयमुपात्तम् । उभयजनकत्वं कर्मण एव न संयोगादेशित नातिच्यान्तिः । तच्चोत्क्षेपणापक्षेपणाकु-ञ्चनप्रसारणगपनभेदात् पञ्चधा। भूमणाद्यस्तु गमनभेदा एव। तच्च पूर्त्तमात्रवृत्ति पूर्तत्वेनैव तत्कारणत्वात् । अत एव कर्म-समवायिकारणावच्छेदकतया मूर्त्तत्वं जातिरेवेति नव्याः । इय-त्तावच्छित्रममाणवत्त्वगुपाधिरेवेति प्राञ्चः । तच्च संयोगवेगप-यत्नगुरुत्वद्रवत्वस्थितिस्थापकाऽसमवायिकारणकम् । धनुःसंयो-गादिषौ प्रथमं कर्म । ततो वेगजं कर्म द्वितीयम् । प्राणिगमनं तृतीयम् । पतनं चतुर्थम् । स्पन्दनं पञ्चमम् । पर्णादौ विगृण्डिते यथावस्थानहेतुः षष्ठम् । तत् स्वजन्यसंयोगनाइयम् । अत एव क्षणचतुष्ट्यस्थायि व्याष्यद्वन्त्येवेति पपञ्चितमन्यत्र ॥

नित्यमेकपनेकसमवेतं सामान्यम् ॥

यथा घटत्वादि । घटत्वं नित्यमेकमनेकघेटषु समवेतं चेति लक्षणसमन्वयः । समानानां भावः सामान्वम् । अनेकानुगतो धर्म इति यावत् । शब्दवत्वादिकं च समवायेन शब्दाद्येवेति न सामान्यान्तरम् । तद् द्विविधं जातिरुपाधिरच । तत्र जातिः सम्वायेनेव वर्तते उपाधिरनेकपदार्थघिटतो धर्मः । यथा कारण-त्वान्यथासिद्धत्वादिः । अन्यथासिद्धत्वं चावश्यकल्यमानपूर्वन्वार्तना कार्यसम्भवे तत्सहभूतत्वम्। निष्कृष्टं भागुक्तम् । प्राञ्च-

स्त्वन्यथाप्याहुः । यथान्यत्रक्ळुप्तानियतपूर्ववर्तिन एव कार्यस-क्सवे तत्सहसूतत्वं, यथा रासभादेः । अन्यं प्रति पूर्ववित्तन्वे ग्र-हीते एवान्यं प्रति पूर्ववार्चितया गृह्यमाणत्वं च । यथाकाशकुळा-क्रिपत्रादेः । एवं भावत्वाभावत्वेन्द्रियत्वविषयत्वादिकमपि । तत्र समवायैकार्थसमवायान्यतरसम्बन्धेन सत्तावत्त्वं भावत्वम् । उक्तसम्बन्धेन सत्ताऽभाव एवाभावत्वम्। ज्ञानजनकमनःसंयोगा-श्रयातीन्द्रियत्विमिन्द्रियत्वम् । इन्द्रियमनोयोगस्य ज्ञानजनकत्वा-ल्लक्षणसपन्वयः । आत्ममनोयोगस्य ज्ञानदेतुत्वादात्मन्यतिन्या-सिवारणायान्तीन्द्रियमिति । विषयताख्यसम्बन्धेन साक्षात्का-रवन्त्वं विषयत्वम् । शरीरादौ तत्सन्त्वेपि न दोषः । उपघेय-सङ्करेपि उपाधेरसङ्करत्वात् । एवं कारणत्वावान्तरं, समवायि-कारणत्वमसमवायिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च । समवायेन कार्याधारत्वमाद्यम् । तच्च द्रव्यमात्रद्वात्ते, द्रव्यत्वस्यैव कार्य-सपर्वीयिकारणतावच्छेदकत्वात् । सपवायैकार्थसपवायपत्यास-च्या कारणत्वमसमवायिकारणत्वम् । एवं रूपरसगन्धस्पश्चरने इ-सांसिद्धिकद्रवत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मशब्देषु वि-श्चेषगुणत्वम् । तच्च स्वाश्रयव्याद्वस्यौपायिकावान्तरसामान्य-वन्त्वम् । पृथिवी जलादिभ्यो भियते पाकजरूपात् । तेज इत-रेभ्यो भिद्यते शुक्लभाखररूपात्, उष्णस्पर्शादा इत्यादि, स्वा-अयस्य व्यावर्त्तकतावच्छेदकत्वेनोपयुक्तमवान्तरजातिमन्त्वमस्ती-ति छक्षणसमन्वयः । एवं निरुच्यमानं व्याप्त्याद्यपीहोदाहर-णम् । नन्वेवं पृथुबुध्नोद्राकारवन्त्वगन्धवन्त्वगुणाश्रयत्त्वसास्ना-दिमत्त्वायुपाधिभिरव घटः पृथिवी द्रव्यं गौरित्यादिमतीत्युपपत्ते-घटत्वादिजाती किं मानिभाति चेत् । उच्यते । कारणत्वकार्य-त्वादयस्तावत्सावच्छिन्नास्तथा च चक्रकार्यतावच्छेदकत्या गं-

न्यस्य कार्यमात्रस्य च कारणतावच्छेदकतया दानहननादिभिः पुण्यपापोत्पत्तेस्तत्कारणतावच्छेदककोटिप्रविष्टतया च घटत्वपृ-थिवीत्वद्रव्यत्वगीत्वादिकमावश्यकम् । उपाधः क्ळप्तत्वेपि गौ-रवेणावच्छेदकत्वासम्भवाद्याधकाभावे ऽवच्छेदकत्वं लघुधर्म-एव प्रवर्त्तते इति सिद्धान्तात् । एवं वाधकाभावे उनुगते पती-त्यापि तत्सिद्धः। स च वाधकसंग्रहः प्राचीनैकक्तः। 'व्यक्तेर-भेदस्तुरयत्वं सङ्करो ऽथानवस्थितिः । रूपहानिरसम्बन्धो जा-तिबाधकसङ्ग्रह' इति । घटत्वात्कछशत्वं न पृथक् जातिः तद्वा-क्तचभेदात्। द्रव्यत्वाद् गुणाश्रयत्वं न पृथक् जातिः, तुल्यव्यक्ति-कत्वात्। शरीरत्वं न जातिः, पृथिवीत्वादिना सङ्करशसङ्गात्। परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोधिर्मयोरेकत्र समावेशः सङ्कः रः । पृथिवीत्वं विना तैजसादिश्वरीरे शरीरव्त्वं वर्तते, शरीरत्वं विना च घटादौ पृथिवीत्वं, तदुभयमस्मदादिशरीरे । सामान्यत्वं न जातिस्तत्रापि सामान्यस्वीकारे ऽनवस्थाऽऽत्माश्रयान्यतरा-पत्तेः । आकाशत्वं घटो वा न जाति, नित्यमेकमनेकसमवेतं सा-मान्यमिति रूपहानात् । अत एवाभावसास्नादिमन्त्वं च न जातिः। समवाय उक्तलक्षणाक्रान्तोपि न जातिः सम्बन्धवि-रहात्। सम्बन्धिभित्रत्वे साति संवन्ध्याश्रयत्वस्यैव सम्बन्धत्वेन स्वरूपे सम्बन्धत्वव्यवहारस्य गौणत्वात्स्वरूपसमवाययोर्द्धत्तित्वा-भ्युपगमेपि न क्षातिः । तच्च सामान्यं त्रिविधं परमपरं परापरं च । सकलसामान्यव्यापकं परम् । सत्ता यथा । सामान्यान्तराsच्यापक्रमपरम् । परिमाणभेदेन भिन्नेषु बाल्यकौमारादियुः क्तशरीरेषु देवदत्तत्वादि । यस्य कस्य चित्सामान्यस्य व्यापकं कस्य चित् व्याप्यं चान्त्यम् । द्रव्यत्वादि यथा । पृथिवीत्वादे-र्घटत्वादेव्यीपकं सत्ताव्याप्यं च तदिखन्यत्र विस्तरः ॥

नित्यद्रव्यवृत्तयो उत्त्या विशेषाः ॥

समानजातीयरूपरसादिमत्परमाण्वादीनां परस्परभेदकं विना भेदानिर्णयासम्भवाद्भेदकत्वेन विशेषा अनुमीयन्ते । अनित्यद्रव्येषु स्वाश्रयेणैव भेदसम्भवात् । ते ऽत्र नेष्टा प्रमाणाभा-वात् । नित्यद्रव्यवृत्तित्वं तेषां व्यावर्त्तकान्तराभावे सत्यन्ते व्यावर्त्तकत्वेन स्वीक्तियमाणत्वादन्त्यचं चेति लक्षणसमन्वयः । यथा प्रजारक्षकत्वेन महाराज आवश्यकः स च स्वत एव स्व-रक्षणसमर्थः । एवं विशेषाः स्वत एव व्याद्यता इति नानव-स्था । शब्दसमवायिकारणतावच्छेदकत्या चाकाशे तत्तिद्धः। अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वादेराकाशमात्रवृत्तित्वेषि गौरवेण कार-णतावच्छेदकत्वासम्भवेन द्रव्यत्वादिजातिवत्तस्यावश्यकत्वादि-ति दिक् ॥

अयुतसिद्धानां सम्बन्धः समवायः ॥

विशेषणतान्यसम्बन्धेन यावदुभयसत्तं ययोराश्रयाश्रायिभावस्तावयुतसिद्धौ । यथा गुणगुणिनौ । पटोत्पत्तेः पूर्व तन्तुसत्वाद्व्याप्तेर्वारणायोभयेति । वायुरूपाभावकालघटादेरयुतसिद्वाद्व्याप्तेर्वारणाय विशेषणतान्येति । अभावस्य च विशेषणतैव
सम्बन्ध इत्युक्तम् । कालो ऽपि विशेषणतयैव जगदाधार इति
स्पष्टमन्यत्र । माञ्चस्तु विनाश्रसणपर्यन्तं ययोराश्रयाश्रयिभावस्तावयुतसिद्धौ । तावेवायुतसिद्धौ द्वौ विनात्व्यौ,ययोद्देयोरनश्यदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते । ते चावयवावयविनौ गुणगुणिनौ कियाकियावन्तौ जातिव्यक्ती विशेषनित्यद्रव्ये चेति । तन्तुपटाद्यो ऽवयवावयाविनः । आः
श्रयनाश्रजन्यघटादिनाशस्यले नाशसमये घटादेरनाश्रितत्वाश्रयनाश्रजन्यघटादिनाशस्यले नाशसमये घटादेरनाश्रितत्वाश्रयनाश्रा विनाशक्षणपर्यन्तीमति । तन्न । नित्यगुणतदाश्रययोरा-

त्मात्मत्वजात्योविश्वपनि खद्रव्ययोरव्याप्तेः । अयं समवायः तन्तुषु पटः समवेत इत्यादिमत्यक्षसिद्ध इति नैयायिकाः। वैशिषिकास्तु समवायो न प्रत्यक्षः यावदाश्रयप्रत्यक्षं विना स-म्बन्धप्रत्यक्षासम्भवात् सम्बन्धप्रत्यक्षे यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य हे-तुत्वात् । अन्यथा घटौ संयुक्तौ इतिवत् सम्बन्धत्वं संयोगस-मबायान्यतरत्वं तच संयोगसमवायभिषाभिन्नत्वं, घटे रूपसम-वाय इतिवत् आकाश शब्दसमवाय इत्यपि प्रत्यक्षापत्तेः । एते-न संयोगपत्यके एव यावदाश्रयप्रत्यक्षं हेतुलोंघवात्, न तु सम्बन्धप्रत्यक्षमात्रे संयोगसम्बायान्यतरत्वरूपसम्बन्धस्वस्य का-र्थतावच्छद्ककोटिपवेश गै।रवादिति निरस्तम् । उक्तप्रत्यक्षाः पत्तेवीरणाय तस्यावश्यकत्वात् । किं तु रूपादि घटादिसम्ब-न्धवट् तदाश्रितत्वादित्याद्यनुमानात्तत्सिद्धिः। न चाधाराधेय-भावादिरेव रूपघटयोः सम्बन्धोस्त्वित रङ्कचम्। घटनाशात् घट-वृत्तिरूपरसादिनाशवत्तद्वृत्तिपटादेरभावस्य च नाश्रमसङ्गात्। घ-टध्वंसकालिकघटवृत्तिनाश्रत्वस्य घटनाशकार्यताबच्छेदकत्वपर्यः वसानात् । समवायाभ्युपगमे च घटसमवेतनाशत्वमेवावच्छे-दकमता न दोषः । न च तनापि घटनाशाङ् घटन्व-नाशापत्तिः । भावनाशं प्रति जन्यत्वेन कारणत्वात् । एतेन सम्बन्यतया समबायकरपने भ्तळघटाभावादेरपि वैज्ञिष्टचारूयसम्बन्धस्वीकारापत्तिरित्यपास्तम् । तत्र भाव-कार्यादिति रूपवान् घट इलादिविशिष्टमलक्षं तु सम्ब-न्धविषयत्त्रेपि तारतम्यमात्रेण सङ्गच्छते । अहं शरीरीत्यापाद-नाच्च दृष्टसंसर्गक्रमत्ययवदित्याहुः । मीमांसकास्तु गुणगुण्या-दीनां तादातम्यमेव नीको घटरचञ्चकः पृथक् मृदुर्घट इत्यभेदा-नुभवादतः समवायो निष्प्रमाणक इत्याद्यः ॥ ननु शक्तिसादः

इयादयोपि पदार्थान्तराणि सन्तीति कथं षडेव भावा इति । मैनम्। अविद्याख्या वाचकत्वशक्तिस्तावदीइवरेच्छाळ्पेत्युक्तम् । वन्हौ दाहानुकूळा शक्तिस्तु कारणताळ्पसामान्यमेव । न च मण्यादि-प्रतिवन्धकसन्त्वे दाहापत्तिवारणाय प्रतिवन्धकापनोद्यशक्तिस्वी-कार आवइयक इति वाच्यम् । मण्यभावादेरपि कारणत्वकल्प-नया तिकारासात् । नावृतं वदेदिति विधेयस्यानृतवचननिषेधळ-पस्याभावस्य कत्वङ्गस्य पूर्वमीमांसायां कत्वधिकरणे च्युत्पादि-तत्वात् । सादृइयं च तिक्रक्तत्वे सति तद्गतभूयोधमेवत्त्वरूपं सा-मान्यमेवेति दिक् ॥

अभावो द्विघा संसर्गाभावो भेदइच । संसर्गारोपजन्यमती-तिविषयाभाव आद्यः। भूतले घटो नेत्यारोप्यैव निषेधमतीतेः। स तिथा प्रागमावो ध्वंसो ऽत्यन्ताभावश्च । भविष्यतीति प्र-तीतिविषयो विनाइयभावः प्रागभागः । तस्य ध्वंसः प्रतियोगी । तद्ध्वंसक्च उभयकाले घटमागभावो नष्ट इति मतीतेः॥ उत्प-त्तिमानभावो ध्वंसः । घटध्वंसो जात इति मतीतेः । तत्मागभा-वरुच । घटस्तत्वागभावरुच उभयत्रापि ध्वंसो भविष्यतीति प्र-तीतेः । स च न विनाशी, ध्वंसी नष्ट इति मतीत्यभावात् । व्य-र्थध्वंसधाराकरपनायां प्रमाणाभावाच्च । उत्पत्तिविनाश्चभृत्यः संसगीभावो ऽत्यन्तामावः । इदे वन्हिर्नास्ति इति भूतलादौ घ-टापसरणोत्तरं तदानयनात्पूर्वं च प्रतीतस्य तस्य घटकाले स-च्वेषि न प्रतीतिः । घटज्ञानेन प्रतिवन्धात् । प्रतियोगिदेशान्य-देशत्वस्यानतिप्रसञ्जकसम्बन्धन्त्वादित्याचार्याः । उत्पत्तिवि-नाशशीलः प्रतियोगिसमानाधिकरणस्तदीय एव तत्र संसर्गा-भाव इत्यन्ये । स द्विधा एकधर्मिमात्रपर्याप्तधर्मावाच्छित्रमतियो-गिताको उन्यवच । घटत्वादि प्रत्येकपर्याप्तमेकस्मित्रपि घट इति

प्रतीतेः । तदविष्ठिम आद्यः । द्वित्वादि अनेकपर्याप्तम् । घटौ द्वावितिवदेको द्वावित्यप्रतीतेः । तद्वचिछन्न एकघटवति घटौ न स्त इति प्रतीतिविषयो उन्त्यः । न च प्रतियोगिमति कथम॰ भाव इति वाच्यम् । पुरुषमात्रवति दण्डी पुरुषो नास्तीति प-तीतेर्दण्डविशिष्टपुरुषाभावस्त्रीकारेण प्रतियोगितावच्छेदकाविशि-ष्टस्यैवाभावविरोधित्वात्। न चेयं प्रतीतिर्दण्डाभावं पुरुषाभावं वा Sवगाहते। केवछदण्डपुरुषवति तत्संयोगवति पुरुषे दण्डे च दण्डी पुरुषो नास्तीति अनुगतपतीतेरिति दिक् ॥ तादात्म्यारोपज-न्यप्रतीतिविषयाभावो भेदः । घटः पटो नेत्यारोप्यैव तिन्रो-धातु । सोपि घटः पटो न, पटो न घटपटाविति पतीतेः पूर्व-वद् द्विथा । न च घटवति घटाभावो नास्ति घटो न घटभिन्न इति प्रतीतेरभावाभावोपि सिद्धचेत्। एवं सोपि नास्तीति प-तीत्या तदभावोपीत्यनवस्थेति शङ्कचम् । अत्यन्ताभावाभावः मतियोग्येव घटादिः । अन्योन्याभावाभावः मतियोगितावच्छे-दकघटत्वादिरूप इति स्वीकारात्। ततोतिरेके प्रमाणाभावा-दिति पाञ्चः । नव्यास्त्वभावत्वेन प्रतीतेघटादिप्रतियोगितदव-च्छेदकयोः समानद्वतिको ऽतिरिक्त एवात्यन्ताभावभेदयोरभा-वः । तदभावस्तु घटाभाव एवेति नानवस्था । एवं ध्वंसस्य प्रागभावः प्रागभावस्य ध्वंसश्चातिरिक्त एवेत्यादः । नन्वधिक-रणमेवास्तु कुतस्तदातिरिक्ततत्स्वीकारः कुतो वा तद्ग्रहणाय विशे-षणतास्वीकारः । भूतले घटो नास्तीत्याधाराधेयभावस्याभेदे-पि घटाभावे घटो नास्ति इतिवदुपपत्तेः । अत्यन्ताभावस्य नि-त्यत्ववादिना घटभून्यभूतले घटानयनोत्तरं तत्सम्बन्धाभावमात्र-स्वीकारवदस्माभिस्तदा तद्धिकरणे घटाभावत्वसम्बन्धो ना-स्तीत्यभ्युपेयम् । एतेन तद्धिकरणे घटाभावो न बा। आद्ये घट- कालेपि घटो नास्ति इत्यापत्तिः। अन्ते घटानयनात्माङ् ना-स्तीत्यनापित्ति परास्तम् । तन्नातिरिकाभावे प्रमाणामिति चेत् । उच्यते । तत्त्वज्ञानिनां क्रियमाणकर्मभिर्धर्मीधर्मी नोत्प-द्येते इति सर्वसिद्धम् । तत्कस्य हेतोः । पिथ्याज्ञानवासनारूप, कारणाभावादिति चेन्न । अनन्तामिथ्याज्ञानवासनानां हेतुतामपेक्ष्य प्राथमिकतत्त्वज्ञानव्यक्तिप्रागभावस्यैव हेतुत्वकल्पने लाघवात् । तथा च लायवात् कारणत्वेन प्रागभावसिद्धिः । किं चान्यतरक-र्मजसंयोगे कर्मणः संयोगं प्रति न समवायन हेतुता, कर्मशून्ये तदुः त्पत्तेर्व्याभेचारात्। नापि काञ्चिकसम्बन्धेन, घटकमेणा स्तम्भाका-शसंयोगापत्ते :।तस्मात्स्वजन्यसंयोगप्रागभाववता संसर्गेण कर्मणः कारणता वाच्येति प्रागभावसिद्धिः । एवमनेकतन्तुकपटादिस्थले तत्तत्तन्तुंसयोगानामपि न समवायेन हेतुता संयोगेभ्यो द्विमात्रानि-ष्ठेभ्यः पटस्याधिकेष्ट्पत्तेर्व्यभिचारात् । काल्लिकेन हेतुत्वे तू-कातिप्रसङ्ग इत्युक्तरीत्या स्वजन्यपटप्रागभाववता संसर्गेण हेतुता वाच्येति तत्सिद्धिः । एवं दाहे मण्यभावः प्रतिवन्धकाभावतया कारणम् । तस्याधिकरणस्वरूपत्वे तावद्धिकरणानां कारणत्वे गौरवात् । अभावव्यतिरेकेण कारणतावच्छेदकतयाधिकरणे दु-र्वचत्वेन तद्योगाच्चात्यन्ताभावोपि छाघवाट् भिन्न आवश्यः कः । एवमितिरिक्तध्वंसमन्तरेण मोक्षस्यैव दुर्वचत्वात्ध्वंसोध्या-वर्यकः । तथाहि । न तावित्रत्यसुखाभिन्यक्तिर्भक्तः । सुखव-द्भिव्यक्तोर्नित्यत्वे इदानीमपि सन्वन मुक्तिसंसारयोरविशेषप-सङ्गात । न च नित्यसुखाभिन्य।किर्मुक्तिसमये जायते मनसेति मतं साधु । जन्यभावस्य विनाशिन्वनियमेनैकज्ञानव्यक्तिनाशे मुक्तिहानापत्तेः । अभिव्यक्तिपरम्परा च जन्यज्ञानत्वाविच्छन्ने शरीरस्य हेतुत्वेन तदभावान युक्ता। तस्मादात्यन्तिको दुःख-

ध्वंसो पक्तिः। आत्यन्तिकत्वं च समानाधिकरणदुःखतत्त्रागभा-वाऽसपानकाछिकत्वम् । इदानीं सुखदुःखध्वंसस्यास्मदीयदुःख-प्रागभावसमानकाळिकत्वात्स्वेत्यादि । इदानीमस्मदीयदुःख-ध्वंसस्य सुष्तिकाले दुःखसमानकालिकत्वसन्वात्मागभावेति । उपान्त्यदुःखभ्वंसस्य तत्रागभावासमानकालिकत्वाद् दुःखिति । ताहश्चरच मोक्षस्तत्त्वज्ञानेनात्मानि जन्यते । तद्यथा । तन्त्वज्ञानेन मिध्याज्ञानवासनानिवृत्तौ रागद्वेषमोद्दानां निष्ट-त्या कर्मान्तरेषु प्रद्वतिरेव न, पूर्वसंस्कारात् प्रदुःत्या कर्मोत्पत्तावपि नादछोत्पत्तिः । अदृष्टदेत्विध्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानप्रागभावस्य वा अभावात् । त-था चोक्तं वाचस्पतिमिश्रैः । मिथ्याज्ञानसिक्छावसिक्तायामा-त्मभूमी धर्माधर्माबङ्कुरं जनयत इत्यादिना । प्राचीनादृष्टं च ज्ञानाग्निसहकुतयोगवशात्कायव्यूहेन युगपत् सर्वभोगान्नश्यति । तथा च पूर्वकर्मसमाप्ती भोक्तव्यकमीन्तराभावाङ्जन्माभावे सिद्धे वर्तभानश्रीरभोग्यसुखदुःखनाश्रसिद्धौ चात्यन्तिकदुःखनिद्द-त्तिरिति । तथा चाक्षपादीयं सूत्रम् । 'दुःखजन्मपद्वतिदोषािम-ध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग' इति। ननु किं तत्तन्त्वज्ञानं किंवा मिथ्याज्ञानं कथं वा तयोनिवर्त्यनिवर्त्तकभावः। जच्यते । देहेन्द्रियादावनात्मन्यात्मत्वबृद्धिरेव मिथ्याज्ञानम् । त-तु संसारिणामनादिशवाहागतं दुर्बुद्धिकरिपतकुतकीत् दहतरं जायते। तथा छौकायातिकोक्तयुक्तचा देहात्मवादे, नित्यात्मवा-दसायकयुक्तिभिनित्याणुमनएवात्मेति पक्षे, सकलशरीरव्यापि-दुःखाद्यपछाव्यहेतुभिः सकलदेहव्यापकत्वगादीन्द्रियसमुदाया-त्मपक्षे, इन्द्रियोपघातेपि बुद्धिसत्त्वमात्रेण सुखाद्यपळव्येर्बुद्धचा-त्मवादे, तदभावीप सुषुप्तौ सात्मकत्वन्यवहारात् माणात्मवादे । तत्रच तिभरासार्थे पञ्चानां तेषामात्मतः वे युगपदेव कस्य

चिदिष्टार्थे परस्य तद्विरोधात्तमाशाय च भद्वत्त्यापन्त्या भवृत्तिन-वु-त्योः सङ्करापत्तिरित्यादिको देहाद्वचितिरिक्तव्यापकात्मनिर्णा-यक इतरेषां पक्षाणामाभासत्वनिणीयकः श्रुतिस्मृतीतिहासानां ताहगात्मप्रतिपादकानां ताहगात्मप्रतिपादने तात्पर्यनिणीयकश्च न्यायसमूहो ऽनुसंधेयः । तदनुसन्धानमेत्र च विचारः । स द्विघा अवणयननभेदात् । तत्र न्यायैर्निर्णीततात्पर्यकश्रत्यादि।भे-रात्मनिर्णयः श्रवणम् । ततोप्युक्तवादिदुस्तर्कजाहैरसम्भावना-विपरीतभावनोत्पत्तेस्तिवारकन्यायानुसन्धानं मननम् । तत-इच व्यासङ्गलागेन देहाद्वचतिरिक्तात्माकारमनोनुसन्धानं निदि-ध्यासनम् । ततो यथा भूतदेहाद्वचातिरिकात्मसाक्षात्कारस्त-त्त्वज्ञानात्मको जायते ऽयं समूछं मिध्याज्ञानग्रुन्मूलयति । विश्रे-षद्भीनजन्यङौकिकसाक्षात्कारत्वेन भ्रमनिवर्त्तकत्वदर्शनात्। श्रुतिरप्येवमाह । 'तरित शोकमात्मावित्' 'आत्मा वा अरे दृष्टच्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्धियासितव्य' इति मिथ्याज्ञाननाञ्चः श्रो-कतरणं तद्धेतुरात्मदर्शनं तद्धेतृनि अवणादीनि त्रीणि इति वि-वेकः । नन्वात्मतन्त्वसाक्षात्कारस्यैव पिथ्याज्ञाननाशकत्वे द्र-व्यादिसर्वेपदार्थपतिपादनं व्यथीमति चेन्न। तन्त्वज्ञानमन्तरेण तिद्धक्षत्वेनात्मज्ञानासम्भवात्परम्परोपयोगेन सार्थक्यात् । न्या-यच्युत्पादकत्वेनाप्युपयोगाच । तचात्मज्ञानं भगवत्मसादमन्तरेण न भवतीति सोपि तन्त्वतो ज्ञेय उपास्यहच । तथा च श्रुतिः । ' यदा चर्भवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तथा शिवमित्रशाय दुःखस्यान्तो भविष्यती 'ति । आचार्येरप्युक्तम् । 'स हि तन्त्व-तो ज्ञात आत्मसाक्षात्कारस्योपकरोती' ति । नन्वीश्वरे किम्मा-नम् । न प्रत्यक्षम् । तस्य परोक्षत्वात् । नापि क्षितिः सकर्तृका कार्यत्वात् घटवदिति अनुमानम्यानम् । परमाणावंशतो वाधा-

त् घटादावंश्वतः सिद्धसाधनाच्च अदृष्टद्वारा जीवकर्त्वेकत्वेन सिद्धसाधनाच उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीषाकृतिमन्त्यरूप-कर्तृत्वेन कुलालादेईंतुतायाः सिद्धेश्च अनेकज्ञानादौ कारणता-वच्छेदककरपने गौरवापत्तेश्च कृतिमन्त्रस्यव कर्तृपदार्थत्वाच्च कुपातूत्तरतृचस्तद्यीश्रयवाचकत्वात् । अस्तु ताई कृतिमन्त्वेनैव हेतुतेति चेन । अनेककृतिषु कारणतावच्छेदकत्वेन गौरवात् तेन रूपेणापि हेतुत्वाऽसिद्धेः । किं चैवमीश्वरे ज्ञानेच्छयोरसंसि-द्रचापात्तः । श्रुतेस्तित्सिद्धिरिति चेत् । सुखस्यापि स्वीकाराप-तेः । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानिति श्रुतेः । न च वेदकर्तृत्वे-नेश्वरसिद्धिः । तस्यानादित्वात् । 'शिवाद्या ऋषिपयेन्ताः स्पर्तारो ऽस्य न कारका ' इति स्मृतेरिति चेत् । अ-कुलालादिना ऽसंवलितमृदादिभिर्घटाचजन-त्रोच्यते । नात्तत्र कुलालादेहेतुतेति सर्वसिद्धम् । तत्र कारणतावच्छेदकं न कुळाळत्वादि जातिः । कुञ्चलब्राह्मणादिभिरपि तज्जननात् । तत्र तत्सन्वेषि सङ्करापत्तेः । नोपाधिरापि, दुर्वचनात् । घटजन-कस्य च दण्डादिसाधारणत्वात् । घटजनकत्वेन घटहेतुताया अ-सम्भवाच । क्रातिमत्त्वेन हेतुतायाश्च प्रागेव निरासात्।तस्मादा-त्मत्वमेव कारणतावच्छेदकं परं तु अनेनेदमेतद्धमहं करिष्या-मीत्याद्यालोचनरूपज्ञानताद्देशच्छापयत्नास्तद्व्यापारा अन्वय-व्यतिरेकासिद्धाः । तान्विना कुलालादेर्घटाद्यनुत्पत्तेः । अतो द्वच-णुकाद्यपादानगोचरपरमाणुभिद्वचणुकं करिष्यामि इत्यादिकः ज्ञानादिमानात्मा तत्कर्ता वाच्यः । स च सृष्ट्यादौ अरीराद्य-भावात्तादशजन्यज्ञानाऽसम्भवानित्यज्ञानवान् सिद्धचती वर इ-त्युच्यते । एवं च कार्यमात्रकारणतावच्छेदकत्वेनैव जीवेश्वरसा-धारणात्मत्वजातिसिद्धिरिति वयं विभावयामः । तथा च जन्य-

कुल्यजन्यकार्यमात्मजन्यं कार्यत्वात् घटवदिल्यनुमानमेव तत्र प्रमाणम् । घटादावंत्रतः सिद्धसाधनवारणायाजन्यान्तं पक्षे विशेषणम् । पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धाबुद्देश्यायामस्यादृषणत्वे च तन्नोपादेयम् । एवं चेश्वरस्य सर्वज्ञतापि सिध्यति ।
केषां चित्पदार्थानां फल्रत्वेन केषां चित्सृज्यत्वेन केषां चिद्धेतुत्वेन केषां चिदवच्छेदकत्वेन विषयीकरणादिति निर्म्णितमस्माभिस्तर्करत्ने । एवं वेदकर्तृत्वेनापि तिसिद्धिः । 'तस्माद्यज्ञासमर्वहत ऋचः सामानि जिन्नरे 'इति श्रुतेः । वेदः सकर्चृकः
वाक्यत्वात् भारतादिवदिल्यनुमानाच वेदस्य सकर्चृकत्वावगमात् । समर्तार इतिस्प्यतिरप्यक्तार्थपरा, स्मृतिर्यथा स्वसमानाविषयवाक्यापेक्षा तथा वेदः कल्पान्तरीयानुपूर्वीसदृशानुपूर्वीमानित्यन्यत्र निर्णातत्वादित्यलं विस्तरः । तस्य चेश्वरस्योपासना श्रूतिस्मृत्याद्यनुसारेणानेकथा महभ्द्योवगन्तव्येति पछ्वेनालम् ।।

वालबुद्धिप्रकाशार्थं पदार्थानां पदीपिका ॥ रङ्गोजिभद्दपुत्रेण कोण्डभद्देन निर्मिता ॥ १ ॥

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणपारावारपारीणरङ्गोजिभद्यात्मजः कोण्डभद्वकृता पदार्थदीपिका समाप्ता ॥

## वनारस संस्कृतसीरीज़ <sup>धर्थात्</sup> वाराणसीसंस्कृतपुस्तकावली ।

## तत्र मुद्रिता अन्थाः।

| 일보다는 사람이 사이를 받는 사람이 그렇게 하는 것이 없는데 되었다.          | €≎        | आ०      |
|-------------------------------------------------|-----------|---------|
| सिद्धान्ततत्त्वविवेकः खण्डानि ५                 | ¥         | 3       |
| अर्थसङ्ग्रहः अंग्रेजीभाषानुवादसहितः             | 8         | 3       |
| तन्त्रवार्त्तिकम् खण्डानि १०                    | १०        | 9       |
| कात्यायनमहर्षिप्रणीतं शुक्कयज्ञःप्रातिशाख्यं स- |           |         |
| भाष्यं खण्डानि ६                                | Ę         | ٥       |
| सांख्यकारिका चन्द्रिकाटीकागै।डपाद-              |           |         |
| भाष्यसहिता                                      | १         | 0       |
| वाक्यपदीयं खण्डानि ३                            | 3         | 3       |
| रसगङ्गाधरः खण्डानि ८                            | •         | 9       |
| परिभाषावृत्तिः खण्डे २                          | ?         | . 0     |
| वैशेषिकदर्शनं किरणावलीटीकासंवलितप्रशस्तपा-      |           |         |
| दप्रणीतभाष्यसहितम् खण्डे २                      | ર         | 0       |
| शिक्षासङ्ग्रहः खण्डानि ५                        | ¥         | ٥       |
| नैष्कर्म्यसिद्धिः खण्डानि ३                     | ą         | ٥       |
| महर्षिकात्यायनप्रणीतं शुक्कयज्ञस्सवानुकमसूत्र-  |           |         |
| म् सभाष्यं खण्डानि ३                            | ş         | 9       |
| ऋग्वेदीयशौनकप्रातिशाख्यं सभाष्यम्               | १         | 9.      |
| (बृहत्) वैयाकरणभूषणम् पदार्थदीपिका च सहितम      |           |         |
| खण्डानि ४                                       | ន         | ٥       |
| विवरणोपन्यासः (यन्त्रस्थः)                      | 0         | 0       |
| न्यायलीलावती (यन्त्रस्था)                       | 0         | •       |
| न्य के अधिक अनेक प्रकारकी संस्कृत दिल्ही और     | अंग्रेर्च | ो आक्रि |

इन से अधिक अनेक प्रकारकी संस्कृत हिन्दी और अंग्रेजी आदि पुस्तकों हमारे यहां मिलती हैं जिनको अपेक्षित हो नीचे लिखेहुए प्रतेपर पन्न भेजें॥

> व्रजभूषण दास और कम्पनी बांदनीचीक के उत्तर नई सड़क बनारस।



## विज्ञापनम्।

## वनारससंस्कृतसीरीज्नाम्नी वाराणसेयसंस्कृतपुस्तकावली ।

इयं पुश्तकावली खण्डशो मुद्रिता भवति । अस्यां संस्कृतभावा-निवद्धा वहवः प्रचीना दुर्लभा उत्तभोत्तमाः केचिद्रङ्गलभाषानुवा-दस्विताश्च प्रन्था मुद्रिता भवन्ति । तांश्च ग्रन्थान् काशिकराजकी-यसंस्कृतपाठशालीयपण्डिता अन्ये प्रि विद्यांसः शोधयन्ति । यंत्री-हक्षमहाश्येरियं पुश्तकावली नियमेनाविच्छेदेन संग्राह्या तैस्तद्दे-केकस्य खण्डस्य ॥।) मृत्यं प्रापणव्ययश्च =) देयः । अन्येर्म-हाश्येर्यैः कानिचित् खण्डानि संप्राह्याणि तैश्च प्रत्येकं खण्डानां १) मृत्यं प्रापणव्ययश्च =) देय इति ॥

> वजभूषणदास और क्रम्पनी चांदनीचीक के उत्तर नई सड़क वनारस।